

वन्दे-वीरम्

### समिकत-सार

(भाग पहला-दृसरा)

लेखक.-

महान् पुरुष वादीमान मर्दक प्रखर परिडत

मुनि श्री जेठमलजीब्युक्तास प्रथारा

प्रवे धक् केम विश्व भारती, माहे

तपसीराज श्रीदेवजीऋपिजी महास्त्र

प्रकाशक -

श्रीमान् सरदारमलजी पुगलिया नोस्धुर-श्रीमान् रतनलालजी पीरचन्दजी पारसेवनी एवं वरार जैन श्रीसंघ

बतुर्थावृत्ति } सूर्ल्य ॥) { वीराब्द २४४७ ४००० } सूर्ल्य ॥)

#### संग्रहकुवा

ग्रामाजीवरधीयंद्र टी. -वोमुखीपुळ पो॰ रत्तलाम (माजवा)



जयइ जग जीवजोगी; वियाणश्रो जगगुरु जगागंदो।
जगनाहो जगवंधृ जयइ; जग पिया महा भयवं॥१॥
जयइ सुयाणं पभवो; तित्थयगणं श्रपिक्षमो जयइ।
जयइ गुरुलोयाणं जयइ महप्पा महा वीरो॥२॥
सिद्धाणं ग्रमो किचा, संजयाणं च भावश्रो।
श्रत्थ धम्म गई तचं, श्रणुसिंहं सुगेह मे॥३॥
चहत्ता भारहं वासं; चक्कवद्दी महिंदश्रो।
सन्ती सन्ति करे लोए; पत्ती गइमणुत्तरं॥४॥



### समिकत-सार, प्रथम-भाग की भूमिका

ションショーにいしとくか

वन्धुत्रों ! इस महान् विस्तृत संसार में जैन-धमं एक चड़ा ही प्रसंशनीय धमं है। इस के तत्त्व भी वड़े हाँ उच्च, उदार श्रीर गम्भीर है। यदि यहां हम उन सम्पूर्ण तत्वों का सांगोपांग वर्णन करने वैठें, तो एक बड़ा भारा पोधा वन जायगा। श्रतः हम यहां उस के तत्त्वों के तत्त्व ही पर कुछ प्रकाश डालेंगे, जो हमारे इस के पाठकां के लिए पर्याप्त होगा।

पहले हम अपने पाठकों को बतावेंगे कि 'जैन' किसे कहते हैं ! जो जीव-मात्र की रक्षा करे और राग-द्रेष भाव को जीते, उसी को हमारे शास्त्रकारों ने 'जैन' कहा है । और जैन शब्द के हसी सिद्धान्त के अनुसार, (१) देव, (२) गुरु और (३) धर्म, इन तीनों की समुचित कप से पहचान कर के, इन्हों उपरि-लिखित तीनों तत्त्वों पर अठल अद्धा रखना, सचमुख में यही संसार स तिरना है। फिर, किसी किन कहा है कि:•

वीतरागो वरं देवो, महाव्रत घरो गुरुः। जीवानां च दंयां धर्मस्त्रीणि तत्त्व विज्ञायते॥१॥

श्रर्थात्ः—सम्पूर्ण रूप से जिस के राग द्वेप नष्ट हो चुके हैं; वही 'देव' उपाधि से विभूषित है। या यू कहो, कि जो अठारद्द प्रक र के दोषों से पराङ्गमुख, बारद्द प्रकार के गुणों से सुशोभित, चौतीस अतिशय युक्त, अष्ट महा प्रतिहार्य सिंहत, अनन्त शिक्त सम्पन्न और अप्रतिहत केवल ज्ञान, केवल दर्शन के घारक हों, बस, वही 'देव' है।

फिर,जो पश्च महावरों के घारक, कञ्चन कामिनी के लागी निर्लोभी, निः स्वादी, निर्धन्थ, भारएड पत्ती के सहश श्रममादी श्रमतिबन्ध श्रवस्था में रहने वाले, मान तथा श्रपमान में, व शत्रु तथा मित्र में समान भाव रखने हारे, शम, दम श्रीर समा इत्यादि गुलों से समन्वित श्रीर श्राप स्वयं श्रपना उद्धार करें, व श्रीरों को तारने का शुद्ध धर्म बताव, वहीं 'गुरु' हैं।

इसी तरह, जो दुर्गित में पड़ते हुए को श्राधार भूत हो वही 'धर्म' है। स्थानाक सूत्र में यह धर्म दो मार्गो में बांट दिया गया है। बे दोनों भाग हैं, एक तो सूत्र धर्म श्रोर दूसरा चारित्र धर्म। चारित्र धर्म के भी फिर दो मेद कर दिये गये हैं। जैसे-(१) श्रावक धर्म, एव (२ 'साधु-धर्म। नवकारसी श्रादि तप श्रोर बारह वर्तों को जो धारण करता है, वह 'श्रावक' कहलाता है। श्रोर, जो पश्च महावर्तों को धारण करे वह साधु है श्रोर उसी को गुरु भी कहते हैं। गुरु का विशेष वर्णन ऊपर कर श्राये हैं। देव, गुरु, श्रोर धर्म इन्हों तीनों को, सम्यक् रूप से जो समके श्रोर दूसरों को बतावे, संसार में वही सची श्रद्धा का श्रद्धागी श्रीर सम्यक्त्वी कहलाता है

ये ही तीन तत्त्व, करण वृत्त के सहश, जगत् के सभी जीवों को मेघवत् लाम पहुंचाते हैं। परन्तु कितनेक लोग अपने हृदय की सङ्गीर्णता के कारण, इन्हें केवल अपना ही कह कर इन से केवल अपने ही की लाम पहुंचता है, ऐसा सममते कि । उदाहरणार्थ, संवेगी कहते हैं, कि एक मात्र हम हीं संच हैं। श्रार हमारा धर्म तथा देव ही, संचे है। इसी तरह साधु मार्गी श्रोर, तरह पर्था श्रादि भी कहते हैं कि हम ही सच्चे हैं। इसी अपनी अपनी टेक और विभिन्नता को दख तथा द्भन कर, जगत् के वेचारे भद्र जीव अमवश हो, इघर से उघर श्रीर उधर से इधर, मारे मारे फिरते हैं, श्रात्मिक सख श्रीर शान्ति को. इन मत-मतान्तरों के भमेले में कहीं भी न पाकर वे अनायास ही यह कहते देखे, सुने जाते हैं, कि "जब सभी श्रपनी श्रपनी डाफली पर श्रपना श्रपना राग श्रलापते हैं,तो हमें किस के वचन पर आस्ता और मान्यता रखनी चाहिए"। यस. इस पर हमारा तो यही कहना है, कि वे निष्पन्त हृदय से, वितराग भगवान् की वार्णः पर, श्रनुभव-युक्त बुद्धि से, ध्यान-पूर्वक विचार करें, तो उन्हें उन के प्रश्न का योग्य उत्तर श्रवश्मेव भिल संकेगा। इसी लिये तो, भगवान् ने घर्म की पूर्ण परीचा के लिए ही, स्याद्वाद, सप्तनय, श्रीर चार निद्ताप रूप कसीटी का निर्माण, इस जगत् में, पहले ही से कर रक्खा है। वस इसी एक मात्र कसौटी पर कस कर, धर्म की सच्चावट की श्रामा का प्रदर्शन, सुलमता पूर्वक, संसार को हो सकता है। तथापि, इस कलिकाल के घोर भयहर समय मे पद्मान्घता के नशे में चकनाचूर लोग, अपनी पकड़ी हुई हुठ धर्मीपन की बात को, चाहे किर वह भूठी हो या सची, सची कहने श्रीर कर विखाने मे तानिक भी लाज नहीं खाते; श्रौर रश्च-मात्र भी कोर कसर उठा नहीं रखते। किन्तु अन्त में, कसौटी के निकट श्राते ही तो, उन की खराई तथा खोटाई की जांच तुरन्त ही हो जाती है। फिर पत्तान्य लोगों की बातों का निर्णय कर देना, यह भी तो एक परोपकार ही है। इसी उद्देश्य को अपने सामने रखकर प्रातः स्मरणीय, प्रयवर श्री १००० श्री वुद्धरंजी महाराज के सुशिष्य परिहत मुनि श्री १००० श्री रूपचंदजी महाराज के सुशिष्य वादीमान मर्दक प्रखर परिहत मुनि श्री १००० श्री जेठमलजी महाराज ने, भारत के सुप्रसिद्ध नगर श्रहमदावाद में, वीर विजयजी एवं यशोविजयजी श्रादि श्रनेकों सेवेगी तथा यति लोगों के साथ चर्चा की। उसमें विजय श्राप की साथिन वनी। उसी चर्चा का सारांश, श्रनेकों जिश्वासु सुद्रहस्थों के श्राग्रह से, पुस्तकाकार के रूप में ढाल दिया गया; श्रीर उस का नाम, "समार्कत-सार" रक्खा गया। इस पुस्तक को परमोपयोगी समम कर, तथा यह सेवच कर, कि इसकी एक एक प्रति प्रत्येक जिश्वासु सद्गृहस्थ के पास श्रवश्यमेव हो, हमने भी इसे झुपवा कर प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है।

भवदीय--

मकाशक--



#### छप्पय

most of

हरित वसन के रिवत कीर पर, विल्ली भएट न करती है। सिल-निर्मित वनराज हिं लख कर, हिरणी कभी न डरती है। श्रसली मोती छांड मराल न भूठे पर ललवाता है। कुसुमन को लख कागज-निर्मित, भौर नहीं मंडराता है। श्रसली श्रीर नकल की पारस, पश्च भी जब कर सकता है। क. र. कहे वह नर ही क्या तब, जु प्रतिमा-प्रभुता गाता है ?

# द्वितीय छप्पय

परवत से पापाण सिलावट खेाद के लाया।
रची गाय श्रक सिंह, ठाकुर तीजा निरमाया।
गाय जो देवे दूध श्रो, सिंह उठ कर संहोर।
होवे जो यह सत्य तो, ठाकुर निश्चय निस्तारे।
कारण दोनूं सारखे, फिर कारण तुं जोय।
रामचरण युग श्रसत है, फिर एक सत्य किमि होय !॥ २॥

# समकित सारः द्वितीय भागकी भूमिका

チャチー:0ーにん

प्रत्येक मनुष्य को श्रपने धर्म पर चलना चाहिये, धर्म श्रन्धों की लकड़ी की तरह इस दुख मय भव सागर से ( लक्मीमद श्रहंपद मद श्रादि रिपु द्वारा श्रन्धे वने हुवीं को ) मोच की अनुपम लीला दिखाने वाला है। इसी के द्वारा श्रत्यन्त सुन्दर सुखद स्थान मिल सक्ना है। श्रहाहा ! धर्म के प्रताप जितना बखान किया जाय उतना थोड़ी ही है। पर श्रत्यन्त खेद है कि वर्तमान जमाने में ऐसे श्रत्यन्त उप-योगी, दुख हर्ती उचित शिंचा देने वाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि दुर्गुणों से मदान्य वने हुवों को राह पर लाने वाला, नीति मार्ग बतानेवाला, सुख में उत्साह व दुःख में शोक संतर्हों की उदाहरण दलीलादि से टालने वाला जो श्रपना जैन धर्म है उससे हम विमुख हो रहे हैं, इतनाही नहीं पर धर्म से हम इतने दूर भाग रहे हैं कि धर्मानुरागी वीर मनुष्य समुद्र किनारे खड़े खड़े अपने प्यारे भाइयों की दूर भागते देख अवण सदश पूर्ण तेज से दृश्य दिखा बहुत दूर भागे हुए भाईयों को बड़े जोर से बुला कर कह रहे हैं कि प्यारे बन्धुओं ! क्यों भाग रहे हो ? फिर आओ और तुम्हारे मुख चन्द्र के दर्शन दिखा जात्रो श्रीर जो तुम्हारे श्रज्ञानी बन्धु

श्रों में भिथ्या वोलने, व्यभिचार सेवन करने, व्यसनी होने, कायर वनने श्रोर प्रतिक्षा पर पूर्ण रीति से न चलने श्रादि के दुर्गुण वास कररहे हैं उन्हें छुड़ाते जाश्रो श्रोर क्या कहें। धर्म विना संसार शून्यवत् है। धर्म द्दीनता के कारण ही कुसम्प, श्रमिलन, द्रेष श्रादि दुर्गुण श्रपने पांव फैला रहे हैं। इसलिय वन्धुश्रों! सावधान होश्रो, होशियार वनो श्रीर तुम्हारे धर्म, जैन धर्म को दृढ़ श्रद्धा से श्राराधो।

धर्म पर श्रद्धा रख व धर्म पुस्तकों में लिखी हुई नीतिपर चल कर कई प्रख्यात राजाओं ने या गरीबी हालत में जीवन विताने वालों ने मोचपद पद प्राप्त किया है। जो धर्म के रागी है और गुरुके चरणों में श्रपना काल विताते हैं वे श्रच्छी तरह से यह वात जानते ही हैं पर उसी धर्म पर वर्तमान समय के जैन वन्धुओं की कितना कम श्रद्धा है।

मोझ भिलना तो अत्यन्त दुष्कर है पर प्रवीखता प्राप्त करने और अपने दुष्कार्यों का बदला खुकान के लिये भी हमें धर्म की पूर्ण आवश्यकता है। इस लिये जब तक हम यह मार्ग ग्रह्मण नहीं करेंगे या कसर रखेंगे तब तक हमार जैसा दूसरा मूर्ख कान कहलायगा ?

जैन वन्धुश्रो ! इस संसार समुद्र में अपनी श्रक्षानातमा यहुत समयसे मिथ्यात्व, श्रवृत, प्रमाद कषाय श्रोर श्रशुम योग के प्रवाह में प्रवाहित हो चार गति के कीच में फंसरहा है। इतने में कभी पुन्य प्रकृति के उद्य से साता वेदनीय का यंघ वांच लेनेसे देवगति मे जा उत्पन्न होगया, वहां पंचेंद्री के विपय की श्रातुरता के कारण या चेत्र स्वभाव के कारण संवर धर्म प्राप्त न कर सका या श्रारंम परिग्रहादि चार कारण से श्रसाता वेदनीय का वंध वांधकर नर्क स्थान में नारकी पने उत्पन्न होगया और वहां अधोर वेदना के कारण या पराधी- नता के कारण संवर धर्म प्राप्त न कर सका। कमी त्रियंच की योनिमें उत्पन्न होगया वहां भी श्रविवेक के कारण संवर धर्म का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर सका। इस प्रकार लच्च वक्त जन्म भरण के दुःख भागते २ सिर्फ यह मनुष्य श्रवतार प्राप्त हुआ है तो यहां भी श्राक्षिक संघर, निर्जरा धर्म का श्राराधन नहीं व रोगे तो फिर यह समय कब मिलेगा?

क्यों मोह पाश में फंस रहे हो ? मेरा २ कर जो तुम प्राप्त कर रहे हो श्रीर यह मेरा है ऐसा श्राजतक जो तुमने मान रखा है यह सब जब तुम्हारे पर नजर रखने वाला काल श्रावेगा नव इनमें से कोई भी तुम्हारे काथ नहीं श्रावेगा। पर यह तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे साथ श्रावेगा, तो फिर तुम्हारा सच्चा स्नेह श्रीर सच्चा लच्च दायक कीन है?

वहे २ चक्रवर्ती राजा से लगाकर गरीव, मांग मांग कर पेट भरने वाले लाखों या करोड़ों मजुष्य इस दुनियां को छोड़कर जो जमीन राख के देर से भरीहुई भयानक कियर मांस भन्नी जानवरों के रहने सरीखी है, उस श्मशान भूमि पर लम्बे होकर सोथे हैं श्रीर हमें भी एक दिन लम्बी निंद्रा लेना है तो भाइयों! चेतो श्रव भी चेतो श्रीर ऊपर दिखाये हुए पांच कारणों (मिथ्यात्व, श्रवृत, प्रमाद, कपाय श्रीर श्रश्चभयोग) को छोड़ने की पूर्ण श्रावश्यक्ता सममकर छोड़ते जाश्रो। यं पांच कारण इतने वलवान है कि उन्हें छोड़ने का महत् कार्य महावलिष्ठ, चुद्धिमान बीर मजुष्यों से भी होना श्रत्यंत कठिन है जिससे श्रव्य झानी श्रयनी श्रज्ञानातमा वारम्बार उनका सेवन कर अनार्य, अधर्मी कुल में उत्पन्न हो कर कुल करके खप्न में भी दया का लाम नहीं ले सक्का । और कदाचित आर्थ कुल में उत्पन्न भी हुआ होतो शारिरिक दुःख के कारण या कलाचार के जोश के कारण या रोग के कारण तथा राग द्वेप या कुदेव कुगुरु भक्ति के कारण या धनमद या लाड़ी, गाड़ी श्रीर वाड़ी के चैभव के कारण या दुएता, मुखंता या अर्ध दग्ध ज्ञान के कारण इच्छानसार चल इंद्रियादि विकारों में श्रंसंतोष मान, धर्म मार्ग को न पहिचानने से या पद रिपु के स्वाधीन होने से सत्यासत्य से श्रद्धानता रख लौकिक धर्म को या कुल धर्म को जैन धर्म ही समस उनका सेवन करता है अर्थात एकेन्द्री, वेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, समुच्छम पंचेन्द्री या गर्भज त्रियंच में श्रक्षानात्मा को वार २ भटकना पड़ता है इसिलंय चेत, प्यारे बंधु चेत और तेरी आत्मा उप रोक्क दुःख न देखे ऐसा हमेशा धर्माराधन कर । सत्यासत्य का का विचार रखें, श्रवगुणों से विमुख रहें. गुण श्राही उत्तम कला कुशल हो, दानादि गुणा से सुशोभित देव गुरु की भक्ति करें. धर्माचार्यों का इक्स उठावें, खिद्धांतका श्रमृत रस पान करें, सुर्वुद्धि से शुद्ध ज्ञान सिहत कार्य करने में चतुर हो निराभिमानी परोपकारी व ऐसे ही सदगुण जिनमें हैं तथा जैन शास्त्र कार धर्म झ.न पाने योग्य जिन्हें गिनते हैं उनसे मित्रता कर। जिन्होंने जीव हिंसा श्रादि पांच श्राश्रव का द्रव्य श्रीर भाव छे त्याग कर ऋहिं शादि पांच संवर गुण या पांच महावत सामिथक स्रादि पांच चारित्र घार् किये, पांच सुमित तीन गुाप्त युक्त १० यति धर्म सहित दोनों वक्त आवश्यक कर प्रत्याख्यान करन वाले, प्रतिलेहनादि नित्य कृत्य कर सम-ध्यान में अप्रमादी हो विचरने वाले. अहर्निश विकथा राग

द्वेषादि दुर्गुणों से रहित, शुद्ध समाचारी, पंचमी गति इच्छूक, ज्ञान किया सहित स्याद्वाद धर्म के धारक शुद्ध श्रद्धा सहित करणा रस से मेरेहुए साधु को गुरु मान। उपरोक्त समस्त विवरण से श्राप श्रच्छी तरह समसे होगें कि धर्म ज्ञान प्राप्त करना कितना श्रावश्यक है पर खेद है इनमें से हममें वर्तमान मे कुछ भी ज्ञान नहीं श्रीर किसीरस्थान पर है तो विलकुल कम। इसके साथ र श्रनेक पटार्थी लुच्चे उपरेशकों के वनाये हुए ग्रंथ से श्रीर उनके ही उपदेश स मिश्रिन सच्चमार्ग से विरुद्ध मार्ग पर चलने की लोगों की चाल है श्रीर यही ज्ञान उन्हें मिलता है।

इस तकलीफ को दूर करने के हेतु से और अज्ञानी वंधुओं को धर्म का प्रा ज्ञान हो इस आश्रय से अपने स्ववंधु गोंडल निवासी सेट नमीवन्द हीराचन्द ने महापुरुष, गुण्वंत, ज्ञान के मंडार, आत्मार्थी, किया पात्र धर्म जहाज के सप्तान, स्त्र सिद्धांत के पारगामी ऐसी अनेक उपमा लायक महा पुरुष जेठमलजी खामी का रचा हुआ एक प्राचीन प्रंथ समक्तित सार भाग १ ला छ्पाया है जिसका लाभ अपने स्ववंधु पूर्ण रीति से प्राप्त कर रहे हैं यह देख हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई। इसलिय उस किताव में रहे हुए कितने ही विषय कितने ही मत जंगी मनुष्यों को हमार सत्य शोधक धर्म का उपदेश देने के लिये और धर्मक मुद्धलों को धर्म का सच्चा मार्ग व्याने के लिय इस पुम्तक द्वारा प्रकट करते हैं जिसका नाम "समिक्त सार" देना यथार्थ मालूम होता है।

#### || 🕉 ||



'समिकत' यह क्या है, इसके विवेचन की यहां कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि, जिन लोगों ने 'समिकत-सार प्रथम भाग' को ध्यान श्रौर मनन पूर्वक पढ़ा होगा, हमारे ऊपर के प्रश्न का उत्तर तो समुचित रूप से उन्हें उसी समय मिल गया होगा। फिर, उसकी प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसका उत्तर संदेशतः, इस पुस्तक के मुख-पृष्ट पर से इसके पाठकों को मिल जाता है।

पाठकों ! जैन धर्म अनादि काल से चला आरहा है इसके धर्म प्रन्थ इस गम्मीर शैली से रवे गये है, कि उनका एकाप्र वित्त से केवल अवण ही करते करते, मनुष्यों के हृद्यों में द्या के उह्डहाते हुए अंकुर उत्पन्न होजाते हैं। तब उसके दिल में यह मावना जागृत होती है, कि यह देव दुलम नर जन्म सार्थक किस प्रकार हो। परन्तु वहे दुल के साथ कहना पड़ता है, कि उसी जैन-साहित्य का एक वहुत बड़ा भाग अभी गुप्त मंडारों में पड़ा हुआ है। फिर, वर्तमान के जैन-समाज की भी; उस और, देश की आज की शिला और सम्यता में जीवन वहन करने के कारण, कुछ कम अभिराचि जान पड़ती है। यही कारण हैं, कि अभी अन्य मतावलम्बी उसकी प्राचीनता तथा प्रसिद्धि एक निर्धारित और संकुर

चित रूप में स्वीकार करते हैं। परन्तु हमारा श्रनुभव श्रौर श्रन्दाज वतलाता है कि जैसे जैसे समाज की मूर्खता का नाश होता जायगा, जैसे जैसे समाज प्रगति-शील बनेगी, वैसे ही वैसे इस व्यापक धर्म से समुचित लाम उठाने के लिये, लोगों का मत भी व्यापक रूप घारण करता जायगा। श्रीर उसी. समय उसकी आन्तरिक खूवियांमी विशेष रूप से देखने में श्रासकेंगी। यहां हमें यह लिखते वड़ा खेद होता है कि श्राज कल ऋंनकी जैनी, ऋषिके साधु नाम को कलंकीत करने वाले ऐसे भी देखे जारहे हैं। जिन्हें न तो श्रपनी-साध जानि का श्रमिमान है. न धर्म ही में उनकी श्रान्तरिक श्रामिरुचि देखी-सुनी जाती है और न जिन्हें अपने प्राचिन साहित्य ही का कुछ गौरव है। विपरीत इसके वे अपने धर्म के उत्तमोत्तम पस्तक रचियतार्थों के नामें। को भी कलंकित करने में वाज न ही श्राते (हिचकते नहीं ) वे उनकी सत्पुस्तकों की भली, वुरी समालोचनायें करते हुए, पद पद पर उसमें अपने निजी श्रीर नृतन गन्दे तथा भद्दे विचारों की भरमार कर देते हैं। इतना ही नहीं वे ऋपने उन विचारों की परि पुष्टि करने तथा वताने के लिय भूठ मूठ में धर्म-शास्त्र कारों की आज्ञा की दुहाई देते हुए, जगत् के बेचारे भोले-भाले भव्य जीवों की वृद्धि को परिभ्रान्त वनानेके लिये अपना माया जाल भी फैलात रहते हैं। और इसी में श्रपना बुद्धि कौशल तथा श्रेय सममते हैं। हम इन साधु वेष धारी लोगों को किन शन्दों से सम्बोधित करें, नहीं कह सकते। किन्तु प्रसंग वश, हम उन जैसों को वोघ प्राप्त्यर्थ, यहां ऐसी एक गन्दी पुस्तक के रच-थिता को कुछ सूचना मात्र कर देना ही उचित सममते हैं। क्योंकि, हमारा उद्देश्य श्रभी उसी से सम्बन्ध रखता है।

भाई, समिकत शल्पोद्धार के रचियता जी। श्रापकी रचित पुस्तक को सिर से पैर तक पढ़ जोन पर भी, यह उसके द्वारा कहीं जान ही नहीं पढ़ता, कि 'समिकत' क्या वस्तु है। क्या, श्राप के विचारानुसार, वह कोई गन्दी चीज़ है, या कोई वाट का वटोही है? फिर, समिकतवान, पुरुष को तो, श्रवमा, श्रशान्ति, कहु, भापण, ५प, वाश्य श्रनगंत श्राताप प्रताप, श्रीर इन्हीं की जाति के श्रनेको श्रन्य श्रवगुणों से, निरन्तर पराङ्गमुख रहना चाहिये। परन्तु इस पुस्तक के एक रचियता के नात, श्रापने तो, यत्र, तत्र इसमें, ऐसे कुत्सित श्रीर गन्दे शब्दों का खुले वाजार व्यवहार किया है, कि जिससे इस पुस्तक ही का नाम श्रीर कलेवर फलंकित नहीं हुश्रा, वरन, इस प्रकार के गन्दे व्यवहार से श्रापने श्रपनी महीयसी वुद्धि की महानता (?) भी जैन-समुदाय पर प्रकट कर दी है।

भाई! पेसा भयद्भर भूत आपके अन्दर कहां से भर गया है। कि जिससे, समिकत, सरीखे पिवत्र नाम की पुस्तक मे, आपने पेसे कटु घृष्टता, पूर्ण, लुच्चाई और लफंगेपन से भरे, पूरे, व अविवेकता से श्रोत, प्रोत वाक्य लिख मारे। परन्तु अब हमें पता चला, कि सचमुच में यह समिकत का शल्य आप ही के हृदय में अटका हुआ था। अस्तु!

श्राप सरीकों के लिये यह योग्य ही था, कि श्राप से या श्रन्य से, न्याय से या श्रन्याय से, नीति से या श्रनीति से, लाचारी से या वरजोरी से, सीधेपन से या कुटिलता से जैसे भी होता, उस शल्य का श्रपने हृदय से खींचना ही, श्रापका एक मात्र लच्य था। लानत है स्वार्थ सनी इस बुद्धि पर। श्रीर वार वार फिटकार हैं ... ... .. को, सावद्याचार्य जी? श्रापने तिनक भी नही सोचा ! कि यदि श्राप को यही करना था, ते। इस संासर की मिथ्या, माया का मोह ही क्यों छोड़ा! क्या, इस प्रकार का निन्दनीय पुस्तक का प्रकारन ही श्रापके साधुत्व श्रोर उसके वेश की सचौटी तथा सभाव है ? यदि श्रापको श्रपने धर्म की चर्चा के मार्ग की मंजिले मकसूद ही पर पहुंचना था, तो क्या किसी सात्विक मार्ग का श्रवलम्बन करके श्राप वहां नहीं पहुंच, सकते थे? क्या श्राप इस सिद्धान्त को नहीं जानते हैं। कि यह उस समाज या व्यक्ति की दुद्धि का दिवाला है, उसके दैवी गुणों का घोर श्रपमान है, जो श्रपने मत की परिपृष्टि के लिये दूसरों के मतों का खएडन, मएडन करता है उन पर श्रहेतुकी हाथापाई करता है श्रजो ! ऐसे मिथ्या गर्व को दूर निकाल फेंकिये? श्रीर सत्यानाश कर डालिये, ऐसे स्वार्थ परता के विचारों का ??

भाई! मोच प्राप्ति करने का मार्ग बड़ाही विकट है। देखो, निन्दा करने वालों की जगह जगह कैसी दुर्गति हुई है और आज भी होती है इसके लिथे अपने धर्म, शास्त्रों के पन्न उत्तर कर पता लगाइए। हमारा तो अनुमान है, कि जिस प्रकार वेचारे पतंग दीपक की लौका अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी समक्षकर उस पर कम्पापात कर, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह, वेचारे आप के अनुयायी लोग भी जो आप को अपने प्राणों से प्रिय समक्षने हैं। आप के ऐसे घृणित और कुत्सित कमों के कारण, अपनी स्वयं की इस्जत को भी नौ, दो बनती देख, नष्ट हुई जान, पश्चाताप करते होंग, या अब करेगें। यदि भिन्न धर्मानुयायी वन्धु भी

इस श्रोर ध्यानदें, तो वे भी इसपर पश्चाताप प्रकट किये विना कभी न रहेंगे, कि क्या साधु के जीवन श्रीर कर्तव्य की, ऐसी निन्दनीय पुस्तक लिख करके ही समाप्ति होजानी चाहिये ? फिर जैसे रल प्रभा का कोई छुदन नहीं कर सकता। प्रदीप्त प्रकाश में अन्धकार का श्राभास देखने का कोई हठ धर्मी पन करे, तो वह भी हठात् श्रींचे मुंह की खाता है। ठीक उसी प्रकार, तहलाई की तक घाटी में उतरे हुए, मद विह्नल पुरुष के मातंग, मनको भी, कोई विरत्ना ही सममा सकता है। इतने पर यदि उसे विद्युत के समान चंचला लड़मी का श्रीर भी साथ मिलगया। तो फिर तो उस के श्रध पतन का पूरा ही सामान सममना चाहिये।

फिर, तरुणाई की तरल-तरद्वायमान तटनी में उतराये हुए मदान्मस पुरुषों की, उनके अपने धन के मदमाते पन में, यह भी क्यों और कव स्भूक पड़ने लगा, कि-"हमारी इस यौवन और घन की आंधी में, किसी साधु नाम धारी महापुरुष (१) के केवल इसारा मात्र कर देने से, जो, यों हम अविवेक पूर्ण कार्यों के मैदान में कूद पड़ते हैं, उनका क्या दुष्परिणाम होगा, उनसे कीन कीनसी आने वाली आपित्यों का सामना हमें करना पड़ेगा? उनके कारण हमें यश मिलेगा, या स्वयं हम ही अपयश के घाट, लोक-निन्दा, आत्म धिकार और वहयाई की प्रचण्ड धारा मे प्रवाहित होने लगेंगे; और वे कार्य हमोर कुदुम्ब तथा अन्य सम्वन्धी परिवारों की उन्नति में किस प्रकार बाधक बनेंग, या उनके लिये विधातक सिद्ध होंगे? आदि।" फिर, जैसे पवन अपने प्रचड वेगसे शुष्क पत्तों को स्वेच्छानुसार सुदूर लेजाकर गिरा मारता है. उसी प्रकार, यदि किसी पुरुष की प्रकृति में शास्त्र

शान से कुछ परावर्तन भी हो पाया हो, तथापि वह उस की यौवन की अन्धड़पन में काफ़्र होकर उड जाता है। इस पर भी यदि लहमी का मद उस में और मिल गया, तो फिर तो बचने की सुरत ही क्या है। सोलह आने सत्यानाशी की सजा है।

मित्र ! यह श्रापको बुरा ता लगेगा। इस में तो मेरे भी श्रनुभव का श्रन्दाज है। परन्तु प्रसंग वश कहना ही पहेगा, कि नम्रता का नामों निशान मिटाकर, समिकत, सार की 'समिकत शल्योद्धार' नाम से जो यह टीका श्रापने की है, उसमें कई स्रघटित बातों का यत्र-तत्र उल्लेख कर, स्रापने श्रपनी श्रयोग्यता का परिचय संसार को दिया है। उस में जिशास जैन-धर्म के विद्वानों की श्राप की लेखनी से यह टप का हुआ दीख पढ़ता है, कि आपने अपने मतका हटधर्मीपन कूट कूट कर भरा है ? इठात् ऐसी रचना कर, श्रापने श्रपने नाम श्रीर काम दोनों को गंदला कर दिया है। सभ्य की प्रवलता और उसकी महत्ता कितनी वल शाली होती है। उसका रहस्य जानते हुए भी, श्राप भूल भूलैया भें कैसे जा-पड़े ! इस प्रकार के कुलम्प, या मनों मालिन्य ही का वीज बो कर के तो हमारे अनेका चक्रवर्ती सम्राटों की शासन और शक्रि धूल में मिली है। फिर उनके साभने श्राप सरीखेतो। '' '' ··· प्रथम तो आपने विना विचारे,प्रस्तुत पुस्तक में यत्र-तत्र हमारे तत्व-शोधक धर्म पर, अपने प्रमाद-पूर्ण और अनगत वाक्य वाणों से श्रपनी शक्ति भर प्रहार किया। परन्तु इससं होने ही वाला क्या था ? यह कार्य तो श्रापका उसी एक श्रवीध वालक के साहस के समान सिद्ध हुश्रा जो श्रपनी श्रोर श्राते हुए अगत-दीपक-सूर्य के प्रवर्ग्ड प्रकाश श्रौर

उसकी जगत् व्यापक गर्मी को रोकने के लिये, उसकी श्रीर धूल फेंक कर उससे श्रपने स्वयं ही के सिर श्रीर मुँह को गंदला बनाने की चेष्ठा करता है। श्रस्तु।

श्रागे "पतित होने से श्रपने सम श्राचारी समाज से दूर किये गये हैं। द्रव्यवेषी हैं। जादू-विद्या में कुशल हैं। माया के पास में भी वे उसी माति वंघे हुए हैं। जैसा किसी संसारी तक को योग्य नहीं, वैसा अघटित काम वे करते हैं। आदि श्रादि उदाहरण श्रापने दिये । परन्तु इन उदाहरणों को पेश करते आप जगत् की यह छोटी सी बात तक कैसे भूल गये, कि एक ही मनुष्य के एक ही हाथ की पांची अंगुलियां तक एकसी नहीं होतीं। फिर, ऐसी जुद्राति जुद्र वार्तों का शोध धौर उन्नेख हम भी करने लगें, तो उस समय। ...... " "अव इस विषय का अधिक ऊहा पोहा न करते हुए,हम श्रापसे केवल यही कहना चाहते हैं, कि श्राप श्रपने मतका प्रतिपालन एक बार नहीं, सौ वार करें, यों दवे छिपे रूप से नहीं, ख़शी ख़शी करें। किन्तु नीति की निगाह से। श्राप अपने को गिराइये नहीं, नीति क मार्ग का उल्लंघन न कीजिये परन्तु मिथ्या श्रमिमानी पुरुपें। को वके-सके विना, विश्रा-न्ति श्रीर दिन गुजारने का श्रीर चाराही कौनसा श्रीर कहां है? यद्यपि हमारा यों साफ साफ,खुले रूपसे कहना श्राप की श्रवि ही अटपटा और अपमान-जनक तो प्रतीत होगा,परन्तु नीति के मार्ग का श्रतिक्रमण श्रापने किया, जिससे ही रे

इस त्रिपय में इतनाही कह कर, अव हम विहान्-गुण्झ, श्रोर धर्म-जिशासु वन्धुश्रों का ध्यान नम्रता पूर्वक इसवात की श्रीर खींचेंगे, कि यह पुस्तक धर्म विपयक है। यही-नहीं किन्तु इसमें खल-स्थल पर सिद्धान्तों के पाठ भी दिये हुए हैं। श्रतः जिस जिस समय सिद्धान्तों का पठन पाठन नहीं होता हो, उसका पूरा पूराध्यान रख कर वे इसे पढ़ें ? अर्थात् इसके पठन काल में. श्रकाल श्रखाध्याय-श्रीर दीपक वगैरह के त्याग का यत्न पूर्वक-ध्यान रखते हुए, मुख की यत्ना सदित, कृपाल पाठक इसे पढने की संचेष्टा करें। पेसी उनसे मेरी नम्र प्रार्थना है। इतन पर भी यदि वे सिद्धान्तों के पठन-पाठन के काल श्रादि की कुछ भी पर्वाह न कर, शास्त्रों के पठन, पाठन करने की विपरीत रीति से इस का पाठ करें हींगे, तो इस नियमोल्लंघन के सारे दोषों के जिम्मेदार, वे पाठक ही रहेंगे। हम इस पुस्तक की लिखते समय, विभक्ति, शब्द, चिह्न, वाक्य रचना. आदि की यथा-योग्य रीति से संभाल कर लिखने में पूर्णत दत्त चित्त रहे हैं। तथापि, मनुष्य जाति की प्रकृति भूल-मूलक होने से देश या स्खलन हमसे हो गया हो, तो सुझ पाठक-गण उसे सुघार कर पढने की कृपा करें। क्योंकि. दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि-

> श्रायारपन्नारी घरं; दिङ्किवायमहिन्जगं। वायविक्खालियं नच्चा, न तं उवहसे मुखी ॥१॥

श्रथात्, श्रहो मुनि ? श्राचारंग स्त्र के पढने वाले, विवाह पन्निन के तस्त्रों की घारण करने वाले, एवं दृष्टि वाद के श्राता होकर भी छुग्नस्थ के कारण, यदि किसी समय कोई वचन-स्वलना हो जाय, तो उसका उपहास न किया जाय। तव फिर मैं तो श्रहणशानी हूं श्रीर प्रथम श्रभ्यासी हूं। इस नाते मुक्त से भूलें हो जाना बहुत श्रधिक सम्भव है। श्रतः पीठक गण जहां एक श्रीर उन्हें सुधार कर पढे, वहां दूसरी श्रोर, उनकी मुक्ते भी स्चना देने की कृपा करे। ताकि इसकी श्रगली श्रावृत्ति में उनका पूर्णतः सुलभता पूर्वक-परिशोधन कर दिया जाय वस, मेरी यही सविनय निवेदन है।

#### समकित का विवेचन।

इस अनादि और अत्यन्त कालीन संसार में, कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव, अपने मिथ्यात्व की प्रवलता के उदय से, अनन्त पुद्रल-परावर्तन तक, वारम्वार जन्म तथा मरण को धारण करता हुआ अमण करता रहा। यों करते करते, यह सम्भव है, कि अनेकों अग्रभ कमों के दल में कुछ न कुछ न्यू-नता अवश्यमेव होही जाती है। जिस से जीव के कमें-दल का भारीपन, कुछ मिट कर हलका रूप धारण कर लेता है। जैसे कि पथरीली नदीयों, के पानी के निरंतर प्रवाह के कारण पत्थरों के पारिस्परिक संघर्षण से, बड़े से बड़े पत्थर मी, सव और से समान, गोलाकार, अग्रहाकार, तथा शिव लिक्का कार आदि का रूप धारण करते हुए, कमशः छोटा-छोटा रूप प्रहण करते जाते है। और यों, आगे दिनों, वे रेती के, वालू के, तथा रज के रूप में परिणत होकर नदी से निकल हवा के द्वारा आकाश के आंगन में या जल के प्रवाह द्वारा समुद्र की गोदों में चिर विश्वान्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जीव भी परिणाम विशेष रूप से, तथा-प्रवृति करण् योग के द्वारा अपने अनंत कमों के दल को ज्ञय कर, यों कुछ कम कर्म-वन्धनों के स्वभाव को प्राप्त होता है। उस समय वह सभी पंचीन्द्रय का भव पाकर, पूर्वोपार्जित आठ जो जो कमें हैं, उनमें से पक आयुष्य कर्म को छोड, अवशेष सात कर्म; जो, एक पल्योपम का असंख्यातवां माग हीन-अर्थात् एक कोडा कोडी सागरोपम की स्थिति धारण करते हैं, उसका नाम यथा-प्रवृति करण् कहलाता है उस समय पूर्व जन्मोपा-जित अशुभ कर्मों के योग से, जो अत्यन्तराग द्वेष का परि-णाम स्वरूप, कठिनता से भी जो दूर न हो सके तथा टूट न सके, और जो प्रथम, किसी भी समय में तोडी न गई हो, ऐसी एक प्रन्थि, अर्थात् गांट रहती है। यथा प्रवृति करण् से अनंतो कर्मों के दल को ज्ञय करके अनंत मन्य जीव भी, उस गांठ के मूल पर्यन्त पहुंच सकते हैं।

तत्पश्चात्, उस प्रन्थि के देश भाग में पहुंच कर, भव्य तथा श्रमव्य जीव कमशः संख्याते काल श्रथवा श्रसंख्याते काल तक वहां रहते हैं। उनमें जो श्रमव्य जीव होते हैं। वे तीर्थंकरों के श्रतिशय श्रादि को, तथा, चक्रवर्ती श्रादि राजाशों के द्वारा की हुई तीर्थंद्वरों की सेवा-विनय श्रादि वहुमान्य मिक्त को, देखकर देव लोक के सुखोप भोग की श्रमिलाषा से दिज्ञा ग्रहण करते हैं तब वे श्रमव्य-द्रव्य साधु वनकर, श्रपनी प्रतिष्ठा की श्रमिलाषा से, भव्य साधुश्रों को रीति के श्रनुसार कियाश्रों का श्रनुसरण करके, श्रपने शरीरों को कृशाङ्ग करते हुए, जैनों के द्रव्य लिंगीपने में मृत्यु को प्राप्त होकर, नवग्रवेक विमान पर्यन्त वाली गित को प्राप्त हो जाते हैं। फिर व श्रमव्य द्रव्य-लिड़ी-कितनेक स्त्र पाठ मात्र नव पूर्व तक पढ़ते हैं, श्रौर फिर कितनेक दश पूर्व से कुछ ही कम पढ़ लेते हैं। ... ..

श्रव इस जगह इस पदके प्रसंग पर समसने की बात यह है कि कुछ कम दश पूर्व तक अभ्यास करने वाले की, मिथ्या-त्वहप्रि-पन-वालों ( मिथ्यात्व -हप्रा ) की संक्षा लागू पड़ती है। इस लिये इतना श्रभ्यास करने वाला कोई भी मनुष्य मिथ्यात्वोदय के कारण, यदि विपरीत प्रक्रपना (विपरीत वातें ) करें तो उसमें श्रास्त्रये जैसी कोई वात नहीं जान पड़ती है। फिर, सम्पूर्ण दश पूर्व का अभ्यास करने वाले को तो श्रवश्य मेव सम्यक्त की प्राप्ति होती है। श्रीर इस से कम पढ़ने वालों में सम्यक्त्व की भावना का प्रादुर्भाव हुन्ना पाया जाता है। परन्तु यह भावना किसी को होती है किसी को नहीं होती है। इस विषय में कल्प-माप्य में भी पूर्वाचार्यों ने कहा है कि" चउदस दसय श्रमिन्ने नियमा संमन्त् सेसेए भयगा, अर्थात् पूरे चौदह पूर्व तथा पूरे दश पूर्व पढ़ने वालों को निश्चय-पूर्वक समकत्त्व की प्राप्ति होती है। तब यह जीव यथा-प्रवृत्ति करण्के अन्त में कर्मों के दल का चय हो जाने से, श्रनन्त वीर्थ का प्रसार कर, श्रपूर्व करण करता है। श्रर्थात सात कम की जो कोड़ी-कोड़ी सागरीप की स्थिति रही हुई थी, उसमें से अन्तर मुद्दर्श का भोग करके, अर्थात् हीन करके, उस स्थान पर ्वाक्ष प्रनिधं छेदन के साथ, वह स्रीनवृत्ति करण में प्रवेश करता है। श्रर्थात् जो घनिष्ठ राग द्वेष की गांठ थी, वह श्रव मेदी जाती है। वहां तप कर्म का ज्ञय करके, पूर्वीपार्जित अवशेष रहे हुए मिथ्यात्व दल के वह तीन ढेर

करता है। उन तिन ढ़रों के, क्रमशः शुद्ध, मिश्र श्रीर श्रशुद्ध ये तीन नाम होते हैं। इन तीन ढ़ेरों के करने के पश्चात् निवृत्ति-करण के द्वारा सामर्थ्य लाम कर कई एक मन्य जीव पहले ही सेचयो पश्मी सम्यकत्त्व- हिए होते हैं। यह हुआ सम्य-कत्त्व का कुछ विवरण। किन्तु यि कोई जिहासु श्रीर कोई विवेकवान पुरुष सम्यकत्त्व का विस्तार-पूर्वक विवरण पढ़ना या उसका झान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्हें सुत्र या श्रन्य प्रन्थों का ध्यान-पूर्वक पठन-पाठन श्रीर मनन करना चाहिये वस ये ही तीन करण हैं। जिनमें से पहिले तथा प्रवृत्ति करण पर्यंत श्रमन्य जीव रहते हैं। श्रीर मन्य जीव तीनों करण करके सम्यकत्त्व को प्राप्त होते हैं।

### समकत्त्व के भेद श्रीरभी यों हैं।

ーンクランクンシャイナイナイナ

एगविह दुविहं तिविहं, चउहा पर्च विहं दस विहं । समं होई जिएाणाय गेहिं, इह भिएयमणं तनाणीहिं॥

श्रर्थात श्री चीतराग भगवान के परम पवित्र उपदेश में यह कहा गया है कि जीव अजीव, वगैरह में सच्ची अदा रखना, यही सम्यकत्व का मुख्य लत्त्रण है। यह हुआ सम्य कत्त्व, का प्रथम मेद ? सम्यकत्त्व के श्रन्य मेद हैं। (१) द्रव्य सम्यकत्व, और (२) भाव सम्यकत्व विशुद्धि विगुण के द्वारा मिथ्यात्व पुद्रलों को शुद्ध करना, द्रव्य सम्यकत्त्व कहलाता है। श्रीर, द्रव्य सम्यकत्व की सहायता से जिनोक्न तत्त्वों पर उत्पन्न हुन्ना रुचि-रूप परिणाम भाव-सम्यक्त्व का लुच्चण है। फिर सम्यकत्व के निश्चय श्रौर व्यवहार नये की श्रपेक्षा से भी, दो भेद होते हैं। निश्चय -सम्यकत्व वह है। जिसके द्वरा शान-दर्शन, चारित्र रूप आत्मा के परिणाम, अथवा शानादिक परि-ग्ति से त्रात्मा पृथक है, ऐसा जाना जाता है। यही निश्चय-सम्यकत्त्व मोल-मार्ग का मुख्य हेतु है उसमें देव, अरिहन्त श्रौर गुरु ये ग्रुद्ध धर्मीपदेशक है । यही मोन्न मार्ग को दिखलाने वाले हैं। श्रीर केवल-कानी के द्वारा प्रतिपादन किया हुन्ना जो दयामय धर्म है. बही सत्य-धर्म है। इन निर्नो सम्यकत्व के नत्त्रों के भप्त नय, त्रार प्रमाण, चार निक्षेप, आदि गुणों के द्वारा' अद्धा को सिद्ध करना ऐसा जो निश्चय सम्यकत्त्व का कारण है। वही व्यवहार, सम्यकत्त्व कहलाता है। इसके भी फिर तीन भेद कहे गयं हैं। वे यो है—

(१) कारक, (२) रोचक, श्रौर (३) दीपक। श्रपनी श्रातमा को श्रित उत्साह के साथ धर्मानुष्टान में प्रवृत करना, "कारक "कहलाता है। यह कारक नाम सम्यकस्व प्रायः पश्च महाव्रतधारी मुनि जनों में देखा जाता है रोचक सम्यक्त्व' का लक्षण, केचल श्रनुष्टानों के ऊपर रुचि रखना है। यह सम्यक्त्व श्रक्सर करके श्रव्रती समद्दिष्ट जीवों में पाया जाता है। दीपक सम्यक्त्व में श्राप स्वयं ते। मिथ्या-दिष्ट श्रमन्य श्रथवा किसी दुर्मन्य श्रंगार मर्दक की भांति रहता है। स्वयं के विना दूसरे जीवों को धर्म-कथा कहता रहता है। श्रीर चित राग मावित बोध के द्वारा जीवाजीवादि पदार्थ कह चतलाता है। परन्तु श्राप स्वयं उस के पर श्रद्धा नहीं रखता।

इस प्रसंग पर यदि कोई संशय-युक्त होकर, यह प्रश्न करे, कि " अभन्यतो स्वयं ही भिथ्या दृष्टि होता है। फिर उस में सम्यक्त्व कैसे कहा जायगा ? इसका उत्तर यो है, कि " अभन्य जो मिथ्या दृष्टि के वाचक हैं। वे झानकी वृद्धि से भाषा वर्गणारूप धर्माधर्म को प्रकाशित करने के परिणाम विशेष हैं। और उसका उपदेश श्रोता-जनों को सम्यक्त्व प्राप्त होने का कारण भूत है। इस हेतु से, कारण के द्वारा कार्य का उपचार करके, वह मिथ्यात्वी एक धर्मोपदेशक के नाते सम्यक्त्वी कहनाता है। पर तु है बह निर्मुण। सम्यक्त्व के तीन

भेद और भी यों हैं। (१) श्रीपशमिक (२) चायिक (३) श्रीर ज्ञायोपश्रमिक। इनके लज्ञण नीचे के श्रनुसार हैं। (१) उदय में आये हुए मिथ्यात्व का श्रतुभव करने, उसे चय करने, और सत्ता में रहे हुए अनुदीर्थ (जो उदय में नहीं श्राया है ) मिथ्यात्व दल को श्रम परिणाम विशेष से विशुद्ध करके, उपशम करने से जो गुण विशेष उत्पन्न होता है, उस का नाम श्रीपशमिक-सम्यक्त्व है। यह सम्यक्त्व पूर्वीक्त प्रन्थि भेदन करने वालो को, तथा उपशम प्राप्त पुरुषें। को प्राप्त होता है। (२ । श्रंतानुनवन्धी, क्रोध-माया-मान श्रौर लोभ को त्तय करने के पश्चात मिथ्यात्व मिश्र सम्यकत्व के पुँज रूप, तथा तीन प्रकार के दर्शन, वा मोहनी कमों का सर्व थैव चय हो जाने पर, जो गुण उत्पन्न होता है, उसे चायिक-सम्यक्तव कहते हैं। यह सम्यक्तव ज्ञायिक श्रेणी में आने वाले श्रात्मात्रों ही में पाया जाता है। श्रीर (३) उदय में श्राया हुआ जो मिध्यात्व है, उस मिध्यात्व विपाक के उदय हुए भाग को भागने के पश्चात, फिर, जो शेव सत्ता में है, श्रोर श्रमी उदय ही में नहीं श्राया, वह उपशान्त, "श्रर्थात् मिथ्यात्व श्रीर मिश्र पुञ्ज के श्राश्रय के द्वारा, उदय में श्राने से रोका गया, श्रीर शुद्ध पुंज के श्राश्रय की सहायता से मिथ्यात्व स्वमाव को दूर किया गया, इस प्रकार उद्दीर्श मिथ्यात्व के ज्ञय करने और अनुदर्शि को उपशम करने के द्वारा, जो गुण विशेष उत्पन्न होता है, उसे चपोपशामिक सम्यक्त कहते हैं!

सम्यकत्व के कहीं कहीं चार भेद भी वतलाये गये हैं। उनमें से प्रथम के तीन तो, जो ऊपर कह श्राये हैं। वे ही हैं।

शिप चौथा सास्वादान सम्यक्तव कहलाता है। उपशम सम्य कत्व से पतित होने के अन्त में उस के अंश का जो अनुभव होता है, उसे सास्वादान सम्यक्तव कहते हैं। यों सम्यक्त्व के चार भेदों में एक वेदक नामक सम्यक्तव के और मिला देने से,सम्यक्तव के कुल पांच भेद होजाते हैं। जिस जीव का चायिक श्रेणी "प्राप्त करने पर अनंतानुवंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व तथा मिश्र इन दोनों पुंजो का चय होजाने पर, चयोपशमिक रूप शुद्ध पुंज भी चय को प्राप्त होता जाय, तत्पश्चात अन्तिम पुद्रल के चय करने को उद्यत होना, तथा उस पुद्रल की जान कारी प्राप्त करना, "वेदक-सम्यक्तव " कहलाता है। ये पांचों प्रकार के सम्यक्तव निसर्ग और अधिगम के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसी कारण सम्यक्तव के दश भेद भी मोने गये हैं। किन्तु यहां यह भी नहीं भूलना चाहिये, कि इन समस्त प्रकार के सम्यक्त्वों की प्राप्ति एक मात्र चेतन दशा के प्रकट होने ही से हो सकती है।

श्रव ऐसे श्रातमगुणक के लिये सम्यक्त की पुष्टि के खातिर प्रज्ञापन्नाजी सूत्र में कहा गया है, कि-" दश्बिंहे सो एसे " श्रर्थात् पूर्वोक्त सम्यक्तों की उचि दश प्रकार से उत्पन्न होती है। वे ठिचयां नीचे लिखी जाती है—

(१) सकीय स्वभाव से वीतराग के बचनों में रुचि उत्पन्न होना निस्मं रुचि, कहलाती है ? (२) जब गुरु के उपदेश से सर्वन्न के वचनों पर रुचि उत्पन्न हो, तो उसे 'उपदेश रुचि कहते है। (३) सर्वन्न की आज्ञा में रुचि उत्पन्न होना, आज्ञा रुचि है। (४) सूत्र के अनुसार रुचि का उत्पन्न होना, 'सूत्र-रुचि कहलाती है। (४) वीतराग के द्वारा

प्रकृषित एक वस्तु को जन लेने पर जव अनेक वस्तुओं के जानन में रुचि उत्पन्न होती है। तो उसे "वीज-रुचि, के नाम से पुकारते है। (६) विशेष जानने के कारण जो रुचि उत्पन्न हो, उसे श्रमिगम रुचि कहते हैं। (७) सम्पूर्ण द्वादशांगों की नय जान लेने पर, जिस काचि की उत्पत्ति होती है। उस विस्तार रुचि, कहते हैं। ( ८ ) भंयम में शुद्ध श्रनुष्ठान करने से किया-रुचि की, उत्पत्ति होती है। (१) किसी विशेष जान के न होने पर भी. श्रल्प ज्ञान ही से जिस रुचि की उत्पत्ति हो, उसे संत्रेप-रुचि कहते हैं। श्रीर (१०) पञ्चा-स्तिकाय तथा श्रुत घर्म के जानने में जिस रुचि की उत्पत्ति होती है। वह जगत् में घर्म रुचि के नाम से प्रख्यात है। प्रज्ञापन्नाजी सूत्र में इन दशों रुचियों का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया हुआ है। वे पाठक-जिन्हें इन रुचियों के ज्ञान की विशेष अभिलाषा हो, उन्हें प्रज्ञापन्नाजी सूत्र का ध्यान पूर्वक श्रवलोकन करना चाहिये। फिर इसी सम्यक्त का निश्चय करने के लिये सतसठ भेद भी किये गये हैं। वे यों हैं-सम्यक कत्व की चार सरदह्णाएँ, तीन लिङ्ग, दशावनय, तीन शुद्धियां, पांच लक्त्या, पांच दूषया, पांच भूषया, श्राठ प्रभाविक, छः श्रागार, छः यत्नार्ये, छः स्थानक श्रीर छः भावनार्ये । इन्हें। सतसठ भेदों से सम्यकत्व की निर्मलता होती है। यों तो सम्यकत्व का विस्तार श्रीर मी बहुत श्रधिक लम्बा चौडा है। परन्त विधेकवान धर्मात्मा पुरुपों को कम से कम इतना तो श्रवश्यही जानना चाहिये। जिससे वीतराग भगवान की श्राज्ञानुसार सिद्धान्त वोध को श्रवण करते समय, गुद्ध सम्यक्तव, ज्ञान और चारित्र इन त्रिरत्ना के निश्चय की प्राप्ति

#### समिकत सार।

हो सकेगी। तबही जीव कम वन्धन से दूर रह सकेंगे। फिर सम्यकत्व की पुष्टि श्रीरहंत, श्रमण, निर्श्रन्थ तथा देशवर्ती से कही गई है। उस का सारांश दशवें प्रश्लोत्तर से समक्त कर, स्वयं की तथा पर की श्रात्म हित-चिन्तना की चेष्टा करनी करानी च।हिये।

🛞 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 🍪



# समकित-सार, चतुर्थ-संस्करण की

·4}4}4}4

### भूमिका।

पाठकों ? समिकत-सार नामक पुस्तक का यह चौथा संस्करण श्राप के हाथों सीपा जारहा है। पहले दो संस्करणो में, इस का जन्म गुजरात में होने के कारण, इस का लिवास, भाषा और लिपि दोनों के दिचार से, गुजराती था। परन्तु जैसे जैसे काल-वृद्धि होती गई, जनता में उतना ही इसका समादर वढ़ता गया। या यूं कहो, कि ज्यों ज्यों यह सयानी होने को चली, प्रायः प्रत्येक जैन-जिज्ञासु का हृदय और शुरीर इसे पाने के लिये श्रधीर श्रीर उत्सुक हो उठा। परन्तु इसके अनेकों कृपालु पाठकों के, मन की परम प्यारी श्रीर वड़ी ही मनोहर वस्तु होने के कारण, इसे श्रपने गृहों श्रीर पुस्तकालयों की पटरानी का पद, उत्सुकता श्रीर श्रधी-रता के साथ देने के सारे संकल्प-विकल्प श्रौर मनस्वे,श्रपने गुजराती न होने तथा श्रपने को गुजराती भाषा श्रौर लिपि से एक दम अनिमन्न देख तथा समम कर, उस समय उन्हें हटात् स्वविचारघारा रोकनी पड़ती, जब वे, इसे गुजराती लिपि और गुजराती ही भाषा के, आदि स अन्त तक गुजराती ही लिवास में देख या सुन पाते। यह देख और सुन कर, इसे भी वड़ा दुख होता। फिर, तब तो इसने भी अपने तथा अपने

कृपालु पाठको के दुख को दूर करने का कुछ प्रयत्न किया। यों जब अपने तीसरे संस्करण के रूप में यह जगत के सम्मुख श्राई, इसने श्रपने गुजराती लिपि को एक वारगी हिन्दी लिपि में ववल डाला। परन्त भाषा तब भी इस की गुजराती ही थी। किन्तु हां, लिपि इसकी हिन्दी हो जाने के कारण, यह एक हिंद वाणी के लिवास में अपने पाठकों की दिख पड़ी थी, तव भी श्रन्दर से थी यह गुजरातिन ही। श्रव जव राष्ट्र-भाषा के पदपर दिदी खुशोभित होरही है, इसे, इसके तीसरे संस्क रण के, समय भी, इस का यह लिवास श्रखरा। क्यांकि, व तो इसी को अपने पुस्तकालयों की पटरानी बनाना चाहते थे। इसवार भी जिस समादर की सम्प्राप्ति के लिये यह अपने घर से निकली थी, इसे वह सम्प्राप्त न हुआ। तबतो इसके कृपालु पाठकों ने, इसे अपने सीधे से सीधे आज की हिन्दी के लियास में आने के लिये, कई जगह तरह तरह की मिन्नतें मानी, पैसे खर्च किये; दौड़--धूप की । जिस से मारत की वहु संख्यक हिन्दी भाषा भाषी जनता इससे यथोचित लाम उठा सके। इस की तथा इस के पाठकों की, एक दूसरे के प्रति ऐसी इयनीय दशा श्रीर पारस्परिक श्रामिरुचि को देखकर इसे आज की हिन्दी में ढालने का सारा भार, एक प्रवोधक के रूप में, जैन जगत् के प्रसिद्ध तपस्वीराज श्री १००८ श्री देवजी ऋषि महाराज ने अपने ऊपर लिया। ऋषि राज की ऐसी लोकोपकारक मानसिक वृत्ति को देख, इन्दौर के श्रीयुत माएर रखवचन्दजी ने, इसके हिन्दी अनुवाद का जिस्सा श्रपने सिर- कन्घों लिया। जिस के श्रतुसार, उन्होंने श्रपने प्रयत्न भर उसे सर्वाङ्ग सुन्दर रूप में ढाल भी दिया श्रव श्रपने पूर्व च्येय के श्रद्धसार इस का अनुवादित रूप तैयार हुआ।

परन्तु शास्त्रानुसार संशोधन का भार इस का कौन ले, जब एक ओर यह प्रश्न उठ ही रहा था, उक्षी समय दूसरी ओर, इसके संशोधन के भार को वहन करने की श्रीशास्त्र विशारद वाल ब्रह्मचारी श्रीमज्जैनाचार्य पूज्यवर श्री १००० श्री मन्नालालजी महाराज की संप्रदायानुयायी कविवर सरल स्वभावी पिएडत मुनि श्री १००० श्री हीरालालजी महाराज के सुशिष्य जैन जगत् के प्रसिद्ध वक्ता पिएडत मुनि श्री १००० श्री चौथमलजी महाराज के सुशिष्य साहित्य प्रेमी पिएडत मुनि श्री प्यारचन्दजी महाराज से प्रार्थना भी की जा रही थी। तद्नुसार उक्त श्री प्यारचन्दजी महाराज ने श्रपने दिन रात के अनवरत परिश्रम से, जितने भी प्रन्थ मिल सके, उनकी सहायता से इसे थोड़े से थोड़े समय में संशोधित कर दिया। श्रस्तु।

पाटकों ! हम इन तीनो महानुभावों, अर्थात् प्रवोधक, अनुवादक और संशोधक, के श्रीत जितनी भी अपनी इतहता प्रकाशन करें, थोड़ी ही हैं। तिसपर भी हम यहां यह कहे विना भी कभी नहीं रह सकते, कि इस के प्रेमी पाठकों को इसे उन के मन के अनुसार, हिन्दी लिवास में मिलने तथा इस के पठन पाठन और अवण मनन से उन के हदयों में जो आत्म जागृति और स्थधमें के श्रीत प्रगाढ़ अखा तथा मिनत होगी, उन सब कार्यों का आदि से अन्त तक का सारा श्रेय, इसके प्रवोधक ही के हिस्से में, अधिक से अधिक रूप में, रहेंगा। क्योंकिं, उन्हीं की प्रवोधन शक्ति और आन्तरिक प्रेरणा से, यह पुस्तक अपने आज के रूप में पाठकों के हाथों सौपी जा रही है।

-विनीत, प्रकाशक I

#### ॥ ॐ ॥

### श्रावश्यक निवेदन।

प्रिय पाठकों ! इस हिन्दी अनुवादित प्रस्थ को आप के हाथों सोंपन के पहले हम आप से यह निवेदन कर देना उचित समसते हैं, कि जो भी इस के प्राण रूप; प्रबोधक अनुवादक और संशोधक महोदयों ने, इसे शुद्ध से शुद्ध रूप, में पाठकों के हाथों सोंपने का अपना बल-भर प्रयत्न किया है, तथापि 'भूलें होना मानवी समाब है,' के सिद्ध-न्त से, इस में यत्र-तत्र, उपयुक्त महानुमानों से या प्रेस के कर्मचारियों से; कोई भूलें रह गई हों, तो कृपालु सहदय पाठक-गण उन्हें पहले तो खुद सुधार कर पढें। दूसरे, वे हमें भी उन की समय समय पर सूचना देकर वाधित करते रहें। जिस से, आये दिनों, नया संस्करण, और भी आधिक परिशोधित कप में, अपने पाठकों के हाथों हम सौंप सकें।

विनयावनत्त, प्रकाशक ।

## तपोधनी श्री देवजी ऋषि महाराज की संचिप्त-जीवनी।

ーションションナリトトトトトトトト

· · (१)

जितने सुख संसार के,
भेले किये बटोर ।
कन थोरा कद्भर घर्या,
देखो फटक पन्नोर ॥
--" बाबा मल्कदास ।"

·- ( <del>२</del> )

को ज्ञानी , श्रज्ञान को , को सुक्रती , को पाप कर ? हिय विचार नित करत जे , कहियत पूरे सन्तवर ॥

~ — i मान "—जवलपुरी ।

भारतवर्ष के फच्छ प्रान्त में पुनही एक त्राम है। वहां के निवासी श्रीयुत सेठ साहुब श्रम्याजी के ज्येष्ठ पुत्र, श्रीयुत जेठा-भाई संवत् १६२६ विक्रमीय में, व्यापारार्थ, बम्बई नगर के भारत बाज़ार में आकर रहे। आप को एक पुत्री थी। जिस का नाम श्रीमती मीरावाई था। इस सौभ म्यवती देवी की कोख से, संवत् १६६६ विक्रमीय की दीपावली के शुभ दिन, एक पुत्र-रत्नं की उत्पाचि हुई। जिल का शुभ नाम देवजी रक्का गया । संवत १६३८ विक्रमीय में: प्रर्थात् लगभग ११ वर्ष की छोटी सी उम्र ही में इन्हीं देवजी की माता श्रीमती मीरावाई का श्रचानक स्वर्गवास हो गया। मातु श्री की मृत्यु के पश्चात, देवजी, कांदावाड़ी (वस्वई) में आकर रहने लगे। वहां अपने काका, धारसी-भाई की दूकान पर, श्रापने कुञ्ज दिन रह कर, ब्यापार सम्बन्धी अनेक गृढ तत्त्वों की भली मांति जानका । प्राप्त करली । प्राप की व्यापारिक-कला-कुशलता के साथ, आप के स्वभाव की सादगी, स्वावलम्बन, सचाई श्रीर मितव्यता ने भिलकर, श्राप के जीवन में और भी चमक लादी। तव तो आप का इरादा हुआ, कि स्वतन्त्र रूप से किसी एक दूकान की स्थापना की जाय । श्रौर दूकान की यह स्थापना भी देहातों में न की जाय; किन्तु वर्गमान् भारत की विशाल नगरी ( the queen city of the east ) वस्वई में करनी चाहिए। पाठकों ! कार्य-कुशल, मनसूचे के मजबूत, खावलम्बन-प्रिय, श्रीर कर्म-वीर तथा पुरुषार्थी पुरुषों के लिये, इस संसार में वह कौनसा कठिन से कठिन कार्य है, जो उन के इरादों के इशारी पर पूरा नहीं उतरता । स्रथवा कौनसा वह दुस्तर श्रीर बीहड़ मार्ग है. जिसे उनके सहारे ने पार न किया

हो, श्रीर कीनंसा वह स्थान है, जहां उनके पैरी की पहुँच न हुई हो । इसी अपेल सिद्धान्त के अनुसार, देवजी ने संवत १६४४ विकमीय में अपने मनस्ये के मुंश्राफिक वम्यई की जीवाजीचाल में, "देवजी जेटी" के नाम से एक दूकान की स्थापना कर ही दी। यह दूकान किराने की थी। देवजी की ईमानदारी, अनवरत परिश्रम, नेक-नोयत,कार्य कुशलता और लोक प्रिय खभाव के कारण थोड़े ही दिनों में इन की द्कान का काम बहुत ही श्रच्छा चल निकला। दुकान की दिन-दुनी श्रीर रात चौगुनी उन्नति होती हुई देखकर, पाङ्पड्रींस के ब्यापारी इन के दैविक गुर्णों का अनुकरण करना सीखने लगे। यही नहीं, उस वाजार के तत्कालीन अच्छे अच्छे व्यापारी तक, देवजी की अपना साथी बनाने की चेष्ठा करने लंगे। फिर एक दिन घारसी अम्या और लखमजी लदा ने देवजी से भेंट की, श्रीर उन की दुकान में श्रपने की सांशीदार वना लेने की, देवजी के सम्मुख अपनी प्रयत इच्छा प्रकट की । देवजी ने यह समस कर, कि जब कमजोर से कमजार एक श्रीर शून्य भी मिलकर, यहे से वहे श्रद्ध नौ से भी अधिक शक्ति धारण कर लेते हैं, तव हम तो सजीव है, यदि हम लोग भी एक दिल होकर इसी लिखान्त ले व्यापारिक चेत्र में कृद पहें, तो न मालूप इमारी भी कीनसी और कितनी शक्ति वह जायगी ! उन्हें अपनी दूकान में भागीदार वना लिया । श्रव तो इन का व्यापार श्रीर भी जोरों से चलने लगा । श्रीर होते होते कुछ ही दिनों में इस दूकान ने एक वड़े भारी भएडार का रूप धारण कर लिया।

संवत् १६४६ विक्रमीय में, 'विञ्चपोकली' के स्थानक में, परम-पूज्य श्री कान्हजी ऋषि महाराज के सम्प्रदाय के

स्थवीर - अत्युच - पद् विभूषित, आचार्य श्रीहर्ष ऋषि महाराज के शिष्यवर, स्याद्वादाधि और वाल-ब्रह्मचारी श्री सुखा ऋषि महाराज, विवेक विलासी श्री हीरा ऋषि महाराज श्रीर परिडत प्रवर श्री श्रमी ऋषि महाराज, ठाएा तीन का चातुर्मास हुआ। इसी अवकर पर श्रीयुत खेतसी माई की यहां दी चा हुई। श्रीर वोधा तुन के श्रवण से देवजी भाई के मन में भी संसार के र्यात उपराम की उत्पत्ति और उमस आई। श्रीर उन्होंने भी वैराग्य ग्रह्ण कर लिया। इसी समय परम वैराग्यवान् देवजी भाई की भी उत्कट श्रमिलाषा हुई, कि वे भी दीचा प्रहण कर लें। परन्तु, इन के पूजनीय पिताजी की श्रीर से इन्हें श्रक्षा न भिली जिस के कारण इन का चित्त बड़ाही उदास हुआ। किन्तु, जिस के दिल में किसी काम की सची ली लगी रहती है, उसे विना प्राप्त और पूरा किय दहीं को शान्ति ही कब मिल सकती है ! अत जब भी आप के पिताजी की श्रोर से,दीचा प्रहण करने की, श्राप को खीकृति न मिली थी, तब भी श्राप के दिल में उस के प्रति परम प्रेम श्रीर वड़ी चटपटी थी। तब तो श्राप उक्र महाराज थी के साथ ही साथ, पैदल ही पैदल चल कर नाशिक श्राये । यहां पूर्व सूचना के अनुसार, अन्त में सेठ लालजी, चांपसी, तथा गाँडल के कड़वा- माई कल्याणजी ने, देवजी के विता जेठा-भाई को किसी तरह समभा-बुभाकर, उन के दीचा प्रहण का श्राह्मा पत्र उन से प्राप्त कर ही लिया । उस समय सेट दायजी भी लखमीचन्दजी के साथ नाशिक आये हुए थे। बम्बई में दीक्ता देने और दीव्योपलक्य में उत्सव मनाने की विक्रिप्त निकलवाने की इच्छा प्रकट की गई। तद्युसार, विश्वतियां छपवाकर बांट भी दी गई श्रीर जहां कहीं भजने

की थी वहां भी मज दी गई। किन्तु, "स्वर्ग से गिरा. श्रीर खजूर में श्रटका " के शिद्धान्तानुसार, पूज्य महाराज श्री ने इस पर अपनी असहमति श्रीर अस्वीकृति प्रदान की तव तो वम्बईवालों का लाचार हो कर उलटे पावें लीट जाना पड़ा। इतने ही में चिञ्चिपाकली स्थानक के सेकेटरी, भाई प्रेमचन्द् अभयचन्द मारफितयान नाशिक आ कर पूज्य श्री से अर्ज की, कि-'पूज्य श्री लव जी ऋषि महाराज के सम्प्र दाय के जो साधु-सन्त लोग, गुजरात प्रान्त में यत्र-तत्र विच रण करते हैं, और पूज्य श्री लव जी ऋषि के ही तीसरे पाट पर विशाजमान, पूज्य श्री कान्द्व जी ऋषि के सम्प्रदाय में, श्राप हैं। इसिक्षप दोनों सम्प्रदाय का मूल एक ही महा पुरुष है। अस्तु। हमारी समस मे, वर्तमान, का, जो यह इन्द्र- भाव के रूप भें भेराभेद का प्रसारण हो रहा है, इस को जड़मूल से मिटा कर, आप दोनो का परस्पर में एक हो जाना, इस काल के लिये श्रीत ही लाभ-दायक श्रीर देश-काल की दशा के अनुकूल है। ऐसे समय यदि आप सूरन पदार्पण करें, ता यह कार्य निर्विध्न रूप से सम्पन्न हो सकेगा; हमें ऐसी दृढ़ श्राशा श्रीर विश्वास है।"इत्यादि कथन, पूज्य महाराज की समयाजुलार सुन्दर श्रीर लाम-प्रद प्रतीत हुआ। तव तो आप ने नाशिकवालों के निवेदन को अस्वीकार करते हुए, सतपुड़ा की श्रेणियों श्रीर विकट वन-प्रदेश को लांघते हुए, किसी भी तरह सूरत जाने ही का दह निश्चय किया तद्वुसार, श्राप सतपुड़ा के सधन वन खरह और पर्वत-श्रेशियों की पार करते हुए, और मार्ग-जन्य श्रनेकी प्रकार के कछों, व वनैले हिंसक जन्तुश्रों की भयानक हुद्वार श्रीर छोटे-मोटे पहारों, तथा भुख तुषा शीत -वात-श्रातप.

स्रादि के अनेक विकट सद्भटों को, सहर्ष सद्देत हुए, आए '
महागाज श्री स्र्त नगर को पघोर । उधर, मारफितया जी
ने भी खम्म यत वन्दर में पहुंच कर. पृज्य श्री हर्ष स्रृषि जी
महाराज के युगल सम्प्रदायों में सच्चा सम्प, सच्चा सहयोग
करने-कारने की कोशिशें करना प्रारम्भ करदी । मारफितिया
जी ने जगह जगह पर, समयोपयोगी वक्तकृताएँ देने दिलवाने
की भी योजना का उत्तम प्रवन्ध किया फलत इन सब का,
धिकृत-मना समाज के दिल और दिमागों पर, राम- वाण
श्रीषधि के रूप में, बड़ा ही श्रच्छा प्रमाव पड़ा। लोगोंने एक
स्वर से सहयोग के लामों को जाना; माना; श्रीर उस की
शिक्षयों को समादर की हिए से देखा; तथा उस के साथ
श्रंपनी हार्दिक सहानुभूति प्रदर्शित की, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया; कि "Union is Strength"
श्रर्थात् रुद्गतन ही शिक्त है।

इस अवसर पर, पूज्य महाराज श्री तो, अपनी जरा अवस्था के जंजीरत शरीर और शिक्तयों के कारण, स्रत में न पधार सके। परन्तु, हां सम्प की शिक्तयों, लामों, और सुहदःभावों को साद्यन्त समक्ष कर, पूज्य महाराज श्री ने भी लल्ल्जी ऋषि, श्री देवकरणजी ऋषि, श्री हीराजी ऋषि तथा श्री चतक्रजी ऋषि, ठाणा चार को, अपने श्रितिनिधि रूप में स्रत मेज कर, आप ने मारफितयाजी के सत्साहस को समीचत रूप से, और अपने वल-भर प्रयक्ष तथा श्रेम से, संवद्धित करने की कृपा की। यही क्यों, आप ने उन के सत्साहस साहस को संवद्धित ही नहीं किया, किन्तु उस काम में आप ने अपनी पूर्ण रूप से सहानुमूति और सत्सम्मीत भी प्रकट की। पश्चात् बड़े प्रेम से, एक दूसरे के सद्विचारों से पूर्ण सद्दानुभूति दर्शाते हुए, दोनों श्रीर के साधु-गण, एक दूसरे से मिल-मेंटे, श्रीर उन्हों ने परस्पर के मनोविकारों को, श्रपने प्रेमालाप के द्वारा, सदा के लिए घो बहाया।

यहीं मिति चैत्र कृष्णा ३ संवत् १६४६ विक्रमीय के दिन, वेवजी का विज्ञोत्सव-कार्य सानन्द समाप्त हुन्ना । इस उत्सव के उपलच्य में श्रकेल वर्म्बर नगर से आये हुए दर्शकों, आवक श्रीर श्राविकाश्रों-कां संख्या लगभग १००० के थी। दीचा के उपलत्य में महोत्सव का जो मी कुछ खर्च हुन्ना, वह सबका सब, बर्म्बई-सङ्घ की भ्रोर से किया गया था । दिला-प्रहण-कार्य के श्रन्त में. दांचा प्राप्त महा पुरुष का नाम "श्री देवजी ऋषि" निर्घारित किया गया। वहां से प्रस्थान कर श्री महाराज लल्लजी ऋषि श्रादि सन्तों ने, ठाणा चार से, बम्बई पधार कर. उस साल का चौमासा वहीं मनाया । वहीं बेलजी ऋषि की दीचा हुई । श्री सुखा ऋषि महाराज ने, ठाणा पांच से, संवत् १६५० विक्रमीय में, धूलिया (पूर्व-खानदेश) में चातुमीस मनाया। वहां श्रांयुत गुलावचंदजी श्रीमाल ने पांच व्यक्तियों को दीना दिलाई। वहां से सुख-शान्ति-पूर्वक विहार कर, सन्तों ने मालव प्रान्त की और प्रस्थान किया। और संवत १६५१ -विक्रमीय का चौमासा भोपाल में मनाया गया। फिर, संवत १६४२ विक्रमाच्द का चातुर्मास, श्री द्वर्षा ऋति महाराज के हाथ, ठाणा म्याग्ह, ने, मन्द्सीर ( म्वालियर स्टेट ) में मनायां। संवत् १६४३ विकमीय का चातुर्मास इन्दौर नगर में मनाया गया। कंचन १६४४ विक्रमीय में आप पुनः मोपाल पधारे । इस समय नाशिक-निवासी मराठा गरापतराव पाटील के सुपुत्र, सखाबाई के श्रङ्गजात संखाजीराव, पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ पधारे। कुछुद्वीदिनों तक दरीन-लाभ करते रहने, तथा सत्सङ्गति में रत रहने के कारण, श्राप के दिल में संसार के प्रति उपराम की उत्पत्ति हो आई। इस प्रकार चित्त में वैराग्य-वृति के समुदित होने पर, श्रीयुत सखारा-चली ने वंश परागत अपनी पैतृक चार गांव की कृषि, निज भार्या श्रीर सम्पूर्ण सनेही, तथा श्रपने विशांल परिवार श्रादि का, सदा के लिए परित्याग कर, सुजालपुर में पञ्चों की श्राक्षा से दीक्षा ग्रहण करली । संवत् १६४४ विक्रमीय में वे सुखा-ऋषि महाराज के चेले हुए, श्रीर उन का भी नाम श्री सुखा-ऋषि ही रक्खा गया। तदुपरान्त, संवत् १६४६ श्रीर १६५७ विक्रमीय के चातुर्माल क्रमशः देवास श्रीर घार में मनाते हुए, वे इच्छावर नामक ग्राम में पंघारे । यहां श्राकर श्री सुखा-ऋषि महाराज का खास्थ्य विगड़ गया। हवा पानी भी यहाँ का श्राप की श्रपनी प्रकृति के श्रनुकुल न उतरा, तथा श्रपनी जरावस्था में जङ्घावल के चींग हो जाने के कारण, श्राप चलने-फिरन, तथा वैठने-उठने म्रादि से भी लाचार हो गय। जब आप की ऐसी अवस्था हो गई. तब हमारे चरित-नायुक श्री देवजी ऋषिं महाराजु, श्राप की श्रपनी पीठ पर रख श्रीर २६ ( बुव्वीस ) कोश के लम्बे मार्ग का, अपने पैरों ही पैरों श्रति क्रमण कर, उन्हें भोपाल ले गये। उन के यहां लाये जाने पर श्रनेकों प्रकार के श्रीषघोपचार उन के किये गये। परन्तु उन के जीवन की अन्तिम घड़ियां निकट आ पहुंची थीं। अस्तु। अनेकों प्रकार के श्रौषधोपचार करने पर भी उनकी श्रस्वस्थ्य प्रकृति में रश्च मात्र भी परिवर्त्तन नहीं हुआ प्रश्ननत में, उन के खास्थ्य की यह शिथिलावस्था, दिनोंदिन उन्हें श्रधिकाधिक चीं । वनाती गई, श्रीर एक दिन द्वितीय श्रावण शुक्का १४, संवत् १६४⊏ विक्रमीय को, उनके स्वास्थ्य की उस जीणावस्था ने उन के शरीर को, कराल काल के हार्थों सौंपते हुए, उन की जीवन लीला की सदा के लिए संवरण कर विया । उस समय श्री हर्षा ऋषि जी महाराज के पास, ससाऋपि जी थे। वे कालूजी ऋषि जी महाराज के साथ, भोपाल श्राये श्रोर देवजी ऋषिजो को, हर्पा ऋषि जी महाराज के पास ले गये। तद्वपरान्त, श्राप पिपलौदा, श्रागर, भोपाल उज्जेन, पुन श्रागर, साजापुर, गंगधार, बहोदा (मालवा) फिर, साजापुर, भोपाल, गंगधार में क्रमशः प्रति वर्ष चातु-मीस करते रहे। वहां से चलवर: श्राप ने दक्षिण भारत की श्रोर प्रस्थान किया। तथा भुसावल, हिद्गणघाट, श्रमरावती, वरोरा, सोनाई, वम्बई, आदि आदि भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध नगरों में, अपने जीवन काल के साथ ही साथ पावस ऋतुओं को वितात हुए, यत्र-तत्र, अपने अगाध शास्त्र-मन्थन के सत्कार्य से लोगों को अपने सदुपदेशासृत से सिञ्चन करते हुए ग्रनथक लाभ पहुंचाते रहे। इसी श्रवधि में, सखाऋपि जी महाराज के प्रतापवान और अपने समय के प्रकारड क्षिण्य प्रताप ऋषिजी महाराज ने, सात वर्ष तक संयम पाल कर, संवत १६७= विक्रमीय में. स्वर्ग को श्रपना सुन्दर धाम बनाया। पश्चात्, संवत १६७८ व १६७६ विक्रमीय के चातुर्मास कमशः नाशिक श्रीर जलगांव में मनाये गये। वाद, मुसावल में श्री तुलाऋषि जी की दीचा हुई । संवत १६८० विक्रमीय का चातुर्मास चांदोर के वाजार में वड़े धूम-धाम से मनाया गया। इसी वर्ष के जेष्ठ मास में नागपुर में श्री वृद्धि ऋषी जी की दीचा हुई। संवत् १६८१ विक्रमीय का चौमासा भी, श्राप ने जनता के श्रसीम प्रेम-श्रद्धा श्रीर भक्ति-सूचक श्राग्रह से, नागपुर ही में किया। फलतः सनातन जैन धर्म का जनता में त्रिशेष प्रचार हुआ, और उसके प्रति लोगों की प्रगाद श्रास्ता हो उठी। उस के गुढातिगृढ तत्वों को लोगों ने अपनी आज की सरलातिसरत निज भाषा श्रीर भावों में पाया। यो रोज रोज के घार्मिक सङ्घर्ष से लोगों के विकृत मन संस्कृत हुए, उन का आतिमक वल वढा, उनमें, धर्म और धार्मिक कार्यों के नाम पर जीने श्रीर मरने की धुन ने, जड़ पकड़ी। जिस से उन का जाति-मत द्वेष श्रीर द्वन्द्व-भाव दूर होने सगा, श्रीर शिचा तथा शारीरिक शक्तियों में थिछड़ें हुए वे लोग भी, अब अपने दिल और दिमाग को शिचित तथा शरीरों की प्रौढ़ बनाने की हिम्मतें श्रौर हिकसतें करने के लिए कमर कसने लगे। तभी तो संसार के अनुमिवयों का कथन है, कि सन्तों की सीधी सादी, किन्तु श्रात्मिक बल-मरी वाणी में वह जादू भरा हुआ होता है, उससे वे ये आश्चर्य जनक श्रीर श्रनहोंने काम अनायास में हो पड़ते हैं, जिन के लिए संसार की पाशविक शक्तियां पच पच कर मरजाति हैं, तव भी वे पूरे नहीं उतरपाते।

तपसाराज श्री देव जी ऋषि जी महाराज ने सेवत रिध्येन विक्रमीय से लेकर संवत् १६८१ विक्रमीय तक के २१ (इक्रीस) वर्षों ही के स्वरूप काल में, निम्न-लिखित रूप से तपश्चर्यापं की—

१, २, ३, ४, ४, ६, ७, ८, ००० ०००० ००० ३८, ४१, स्रीर

फिर तुवारा ८, ६, १०, ११, १२, १३, १३, १४, १४, १६, १७, १८, १६, २०, २१, २२, २३: श्रीर २४। इस प्रकार की महान् कड़ी श्रीर वहु संख्यक तपस्याश्रों में भी श्राप ने श्रपने श्राहिक कार्यों का कभी भी परित्याग नहीं किया। श्रीर पूर्ववत् ही यथारूप से रोज-बरोज उनका पालन करते रहे। इस श्रपनी तपस्या की श्रवधि में भी, श्राप दोनों समय नियभित व्याख्यान, तीन घएटे की मौन, तथा नित्य नियम श्रीर नै मित्तिक कार्य, श्रीर एक घएटा तक रोज खड़े रह कर, राित्र में दो, वजे ध्यान, करते रहते थे।

श्रागे चल कर, श्रापने संवत् १६८२ विक्रमीय का चातु मील, अपने गुरु भाई श्री अमी ऋषिती महाराज के साथ श्रद्दमदनगर में मनाया। वहां पर तपस्वीराज ने केवल गरम जल के ग्राघार पर ३६ ( उञ्चालीस ) उपवास किये । वहां से प्रस्थान कर आप फिर नगर नगर और प्राम प्राम में होते हुए, और वहां की जनता को अपने २ अमर उपदेश में से म्रानयक लाम पहुँचाते हुए, संवत् १६८३ विक्रमीय के चातु-मीस तक आप भुसावल आ पहुंचे। और लोगों के अत्याग्रह पूर्वक भाव मिक्क से विवश होकर, इस वर्ष का चातुर्मास भी श्रन्त में यहीं मनाया। यहां श्राप ने ४० ( चालीस ) उपवास किये । संवत् १६८४ विक्रमीय का चातुमीस वरोड़ा में मनाया गया। लोगों ने यहां घर्म घारणा श्रोर मिक्त-भाव खूव ही दर्शाया। यहां चातुर्मास मे श्री श्रमोत्तस ऋषिजी महाराज विरचित, " जैन-तत्व-प्रकाश " प्रन्थ की पुनरावृत्ति आप के सहोध से हुई। एसे विरले ही सन्त होंगे जो दूसरों की रचित पुस्तकों का उपयोग इस प्रकार करना जानते हों, तथा

संसार को उन के अर्जित ज्ञान भएडार का यों लाभ पहुंचाते हों। यदि मुनि नाम और पद की घारण करनेवाले प्रत्येक मनस्वी महात्मा, इस उपयोगी बात का श्रनुकरन करना सीख लें, अर्थात् किसी भी आदर्श प्रन्थ रत्न को, जो प्रकाश में नही है। प्रकाश में लाकर उस का अपनी ज्ञान शक्कि के संयोग से प्रचार करना, अपना कर्तव्य मान लें, तो इस कार्य से जगत् का कितना भारी कल्याण हो सकता है। इस से जैन-सत्सा हित्य का प्रचार श्रीर प्रसारण तो होगा ही, किन्तु ज्ञान-वृद्धि होने से. लोगों के मन श्रीर मस्तिष्क भी उन्नत वर्नेगे। यो चातुर्मास के समाप्त होने पर वरोड़ा से विद्वार कर नागपुर होते हुए श्राप पारसिवणी नामक त्राम में पबारे। वहां श्राप के मधुर और वैराग्य सने गृह उपदेशों का लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा, कि उन लोगों ने तरह तरह के त्याग और तपस्याओं को करने का अभिवचन दिया और कहवाँ के यहां पर जो मदिरापान तथा अन्य मादक द्रव्यों का, कई पीढियाँ से सेवन चला आ रहा था. सदा के लिए उठ गया। वहीं के एक निवासी, श्रीमान समर्थमलजी का तो मुनि श्री के उपदेशों को श्रवण कर यहां तक वैराग्य उमड़ श्राया, कि उन्हें एकदम संसार से उपराम हो गया, उन की श्रन्तरात्मा वैराग्य के रंग में रंग गई, कि फिर उन के सामने संसार के राजसी भोग-विलास भी सार-हीन श्रीर विष तल्य दिख पहे। श्रीर जब उन के कुटुम्बियां तथा उन के सजातीय वन्युश्रों की यह पूर्ण रूप से कात हो चुका, कि अब संसार का कोई भी मोह इन के हृदय को विमोहित नहीं कर सकता, तव ते। इन के छोटे माई, श्रीयुत क्षमीरमलजी ने, श्राप की

दीन्ना का सम्पूर्ण व्यय-भार त्रपने कन्धों पर ले लिया, श्रीर बड़े ठाट वाट से श्राप को दीन्ना दिलवादी।

फिर, संवत १६८५ विक्रमीय का चात्रमीस नागपुर में किया गया। वहां छत्तीसगढ से तपस्त्रीराज के पास अनेको भाए अर्जीक श्राये, श्रीर वहे विनीत माव से प्रार्थना की, कि "श्राप हम लोगों की जन्म भूमि, छुचीसगढ़ के वीहड़ चेत्र में पदार्पण करें: जिसे आज तक किसी भी मनिराज ने अपनी पावन पद-रज से पवित्र नहीं किया। श्रीर, उस तेत्र में पदार्पण करने पर आहार पानी तक के. अनेको प्रकार के कप्टों की उठाना एक अवश्यम्भावी और साहजिक वात होगी, किन्तु उस के वदले, हम असहाय और भूले भटके लोगों का, जो धर्म-मार्ग से विलकुल ही पराक्रमुख हैं, उद्धार जो होगा, वह, श्राप जैसे उदार चरित, परोपकार, श्रीर मन-स्वी सन्त महात्माओं के लिए: निज श्राहार-पानी के कप्टो से कही श्रधिक महत्त्वशाली श्रीर मूल्यवान् सिद्ध होगा । इस विनन्ति में यहां के निवासी श्रीमान् सरदारमलजी पूगिलया ने भी श्रत्यधिक जोर दिया। तव तो तपस्वीराज ने श्रजीऊ श्राये हुए लोगों का पेसा प्रवाह स्तेह, परम श्रद्धा श्रीर उन के निष्कपट व्यवहार को देखकर, छत्तीसगढ़ की श्रौर विहार करने का दढ़ निश्चय किया, श्रौर तद्तुसार श्रापने वहां से प्रस्थान भी कर दिया। रास्ते में कहीं लूखा-सूखा हुकड़ा यदि मिल गया, खा लिया। श्रौर नहीं मिला, तो भूखे ही रह कर श्रपना गुजर वसर किया। यो रास्ते के विकट वन-प्रदेश के, भृख- प्यास के, शीत वात और आतप के अनेकी प्रकार के दुःखद् सङ्कटों को सहन करते हुए, श्राप इत्तीसगढ के निकट

जा पहुंचे। वहां श्राप की तप-जन्य शिक्षयों ने, श्राप की श्रमृतमयी वाणी ने, श्रीर श्राप के सन्त स्वमाव ने, थोड़े ही काल मे, वहां के निवासियों के मनों में वह महान् परिवर्तन कर दिखाया, जिसे वहां की सताधारी शिक्ष श्राज तक करने के लिए श्रसमय सिद्ध हुई थी। श्राप के सुन्दर श्रीर सुखद उपदेशों को श्रवण कर, वहां के लोगों ने मिदरा श्रीर मांस का स्याग किया: मार्दक द्रव्यों का साथ छोड़ा, त्याग श्रीर तपस्याशों के द्वारा श्रपनी इन्द्रियों का दमन करना सीखा; श्रीर श्रपने उजड़ श्रीर हवाई वेगवाले मन को सन्त-चरण श्रीर भगवद्भजन के श्राश्रय में खुला छोड़कर, श्रारम-कल्याण के मार्ग का श्रमुसन्धान किया।

तदुपरान्त, वर्तमान् वर्ष का अर्थात् संवत् १६८६ विक्रभीय का चातुर्मास आप तपस्वीराज ने राजनांदगांव में
मनाया। इस चतुर्मास में अनेकों त्याग, प्रत्याख्यान, और
उपकार हुए। तपस्वीराज के सुशिष्य, श्री तुला ऋषि जी
महाराज ने एक वड़ा ही किटन वत लिया है। जिस के अनुसार, आप, प्रति वर्ष के आठ महीनों में, अर्थात् अगहन से
आषाढ़ तक के समय में, तेले २ का पारणा करते हैं। अर्थात्
वीन दिन अनशन वत के वती वन कर, तीन दिन तक आहार
पानी कुछ भी न कर के, चौथे दिन पारणा करते हैं। और
चतुर्मास में येही ऋषिजी महारज चौले चौले पारणा कर के
आतम-संयम का आदर्श उदाहरण संसार के सन्मुख रखते हैं।
अर्थात् चातुर्मास में आप चार दिन तक अनशन वत कर के
पांचवें दिन आहार-पानी प्रहण करते हैं। इस प्रकार आप
अपने तपोधन से अपने तन को तपाते हुए, त्रिगुणात्मक जगत्
से तरने-तारने की नित नयी तद्वीरों का अनुसन्धान करते

रहते हैं। योही, वृद्धि ऋषि जी महाराज वैले वंले पारणा करते हैं। यही हालत समरथ ऋषि जी महाराज की है। आपने इसी वर्ष केवल छाछही के आधार पर १२१ (एक सी इकीस) दिन की कठोर तपस्या की, और अब आप एकान्तर उपवास करते हैं।

याँ अपने जीवन के पल पल का सदुपयोग करने वाले, अपनी तपस्या, अपनी आत्मानुभूति, अपनी सचाई, अपनी सादगी, श्रपनी परे।पकारपरायगुता, श्रपनी कर्तव्यनिष्ठा, श्रीर श्रपनी साधु—वृत्ति, श्रादि सद्गुर्णी के सहारे, ऐहिक श्रीर पारलीकिक परमो खारक,हमारे चरित-नायक तपस्वीराज देवजी ऋषि जी के सद्वोध, सत्ययास और सच्छास्त्रानुशीलन चृति ही से, इस अगाध ज्ञान-मएडार के रूप में, "जैन-तत्त्व प्रकाश" सरीखे, एक महद् और ऋत्युपयोगी प्रन्थ को, हम श्रपन कृपालु पाठकों के सन्मुख रख सकते की समर्थ हो सके है। यदि तपस्वीराज की श्रनवरत कृपा का कार्य संसारी जीवों के लिए जारी न रहा होता, तो कदाचित् ही यह प्रन्थ रत्न संसार के हाथें। रक्खा जा सकता। श्रस्तु ! इस अन्थ रत्न के पटन-पाटन श्रीर मनन से जिन जिन संसारी जीवों को सद्गर्णों की सत्प्राप्ति हो, जिन जिन को श्रात्मानुभूति की श्रनुभूति हो, जिन जिन की श्रात्मा के काषाय दूर हों, जा जो अपने श्राप को पाप-पद्ध से निकाल सकने में संयत्नवान वन सकें। जो जो जगत् जाल के जंजालों में से, इस प्रन्थ रत्न की सहायता से, अपने आप के कुछ भी उवरा हुआ पासकें, और जिन की चलती हुई चित्त वृति को कुछ भी शान्ति का सहारा मिल सके उन उन सभी हृद्यवान पुरुप

पुक्तवों का कृतक्षता-प्रकाशन के नाते प्रथम श्रीर प्रधान कर्तन्य है, कि वे सब के सब, तपस्वीराज देवजी ऋोष जी महाराज ही के प्रति श्रपना श्रागार प्रदर्शन करें। हमारी यही विनीत श्रीर बार बार की प्रार्थना उन के प्रति है। परम कृपालु भगवान जिनदेव उन की आत्मा को अमर वल प्रदान करें, जिस से वे तपस्वीराज के लोकोपकारक गुणों का समादर कर सकें, और अन्त में, अपने आप को भी वे ऐसे ही कि भी लेक-हित-कारी कार्य के मार्ग में कमरकसा पार्वे।

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

फागुन शुक्का १४ शुक्रवार संवत १६८६ विक्रमीय ।

विनयावनत. श्रध्यापक रामकुबार काशीराम मालपाणि "विशारद" एवं "साहित्यालङ्कार" इंदौर ।



# समकितसार की विषयानुक्रमाणिका

# उपोद्घात विषयानुक्रमणिका।

| विषय सूचां                   |               | पृ       | ष्ट-संख्या  |
|------------------------------|---------------|----------|-------------|
| १ समाकित सार प्रथम-भाग       | की भूमिका     |          | १           |
| २ कुप्पय                     | •••           | •••      | ¥           |
| ३ द्वितीय छुप्पय             | •••           | •••      | Ł           |
| ४ समकित सार द्वितीय भाग      | नी भूमिका     | •••      | Ę           |
| ५ सम्यक्तव                   |               | •••      | ११          |
| ६ समिकत का विवेचन            |               | •••      | 38          |
| ७ सम्यक्त्व के भेद और भी     | यों हैं       | •••      | २३          |
| म समिकत सार चतुर्थ संस्क     | रस की मूमिक   | БŢ       | <b>ર</b> શ  |
| ६ श्रावश्यक निवेदन           |               | •••      | <b>રૂ</b> ર |
| १० तपोधनी श्री देवजी ऋपिजी र | महाराज कीसं   | चिप्त जी | वनी ३३      |
| समिकतसार प्र                 | थम भाग        | ŧ        |             |
| १ (अ) दया धर्म फैला और       | : भस्म ग्रह उ | तरा      |             |
| जिसका विस्तार                | •••           | •••      | 8           |
| १ (व) सुधर्मा स्वामी के पद   |               | वालों    |             |
| को पूछने लायक प्रश           |               | •••      | रुष्ठ       |
| २ आर्थ देत्र की सीमा         | •••           | 400      | १७          |
| ३ प्रतिसा के स्थिति के ऋधिक  | <b>ार</b>     | •••      | <b>२१</b>   |

## समिकत सार।

| ४ त्राघाकर्मी लेने वोले को फल                     | રર         |
|---------------------------------------------------|------------|
| ४ मुंहपीत्त बांघे तो वायु काया के जीव की रत्ता    | •          |
| हो इसका पाठ                                       | રક         |
| ६ यात्रा तीर्थ कहे उनेक सूत्र सांची के पाठ .      | રપ્ર       |
| ७ शत्रुंजय शाश्वत कहते है इसका उत्तर              | २७         |
| ८ कयवितकम्माशब्द का ऋर्थ                          | ३१         |
| ६ सिद्धायतन शब्द का श्रर्थ उत्तर                  | કર         |
| १० गौतम स्वामी अष्टापद पर गये उसका उत्तर          | કદ         |
| ११ नमोत्थुएं का पाठ श्रौर सूत्र की सार्हा         | દ્રર       |
| १२ (अ) चार निचेपा की जानकारी                      | ४३         |
| १२ (व) ऋरिइंत शब्द के ४ निज्ञेपा कहते हैं         | ४४         |
| १२ (स) श्राचार्य पद के चार निचेपा                 | ४६         |
| १२ (द) धर्म के चार नित्तेपा                       | ধ্র        |
| १३ नमूना देख नाम याद श्राता है इसका उत्तर         | इ६         |
| १४ नमे। वंभीप लिवीप कहते हैं इसका उत्तर           | इह         |
| १४ जंघा चारण विद्या चारण का उत्तर                 | 90         |
| १४ श्रानंद श्रावक के विषय का स्पष्टी करण          | છછ         |
| ९७ श्रंवड़ श्रावक के पाठ का वर्णन                 | <b>দ</b> ং |
| १८ सात चेत्र के लिये घन निकाले; इसका उत्तर        | दर         |
| १६ द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी उसका उत्तर             | 5          |
| २० स्रियाम तथा विजैपोतिये ने प्रतिमा पूजी         |            |
| कहते हैं उसका उत्तर                               | ११२        |
| २१ डार्ढ़ पूजेन के प्रश्नोत्तर                    | १३६        |
| २२ चित्रित पुतली देखना नहीं इसके मुझोत्तर         | १४७        |
| २३ मंद बुद्धिवाले देहरे प्रतिमा बनावें, वे दिल्ली |            |

| दिशा की नारकी में जाते हैं               | •        | •     | १४१ |
|------------------------------------------|----------|-------|-----|
| २४ साधु प्रतिमा को वैयावच करते           | हे इसका  | उत्तर | १४४ |
| २४ नंदी सूत्र में सब सूत्रों का उल्लेख   |          |       |     |
| की विरुद्धता                             |          | •••   | १४७ |
| २६ सूत्र में जो श्रावक चले, उन में       |          | ***   |     |
| <u> </u>                                 | •        | •••   | 30! |
| २७ सावद्य किया में जिनाज्ञा नहीं         | •••      |       | १८३ |
| २८ द्रव्यनिक्षेप                         | ••       | ••    | १८४ |
| २६ स्थापना नित्तेष                       |          | •••   | १८६ |
| ३० धम श्रपराधी की मारने में ल            | ाभ होता  | 8     |     |
| इसका उत्तर                               | •••      | •••   | १८८ |
| ३१ बीस विहरमान के नाम                    | ***      | ••    | १६० |
| ३२ चैत्य शब्द का श्रर्थ सृत्र में सा     | घु है वे | पाठ   | •   |
| लिखते हैं                                |          |       | १६१ |
| ३३ धर्म करनी के फल                       |          | ***   | 338 |
|                                          | •        | • •   | 200 |
| ३४ छः काय के आरमं का निषेघ               |          | •••   | २०१ |
| ३६ जीव दया वास्ते साधु भूंठ वोले         |          |       | २०४ |
| ३७ आज्ञा में धर्म है दया में नहीं इ      |          |       | २०६ |
| ३८ पूजा ही दया है इसका उत्तर             |          |       | २०≍ |
| ३६ प्रवचन के द्वेषी मारने में पाप न      |          |       | २१२ |
| ४० गुरु महावती श्रीर देव श्रवती क        |          |       |     |
| ४१ जिन प्रतिमा जिन सारखी कहते            | _        |       | _   |
| ४२ हिंसा घर्मी श्रीर गौशालामति           |          |       | २१७ |
| <b>४३ मुँहपात्ति सर्वथा रखना उचित</b> है |          | •     | २२१ |
|                                          |          |       |     |

# समिकत सार ।

| કક | देवता प्रतिमा पूजते हैं वह लौकिक खाते        | पूजते हैं | २२३ |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----|
| SX | श्रावक सूत्र न पढ़े इसका उत्तर .             | ••        | २२४ |
|    | देव गुरु, श्रोर धर्म इन तीन तत्वों की पा     | हेचान     | २२१ |
|    | प्रातमापूजन                                  |           | २३२ |
| 82 | इन्द्र विजय छन्द                             |           | २३२ |
| કદ | नीति वचन .                                   | •         | २३३ |
| ሂ• | मिथ्यात्व का वर्णन                           |           | २३६ |
|    | समिकत सार द्वितीय भाग                        | •         |     |
| १  | मंगलाचरण                                     | •••       | ₹   |
| ર  | दया धर्म स्थापनार्थ कविता                    | •••       | 3   |
| રૂ | दया धर्मियों को सूचना                        | •••       | 3   |
| ક  | मंगल भावना                                   | •••       | 3   |
|    | श्चात्म-बोध-परीचा                            | ••        | ૪   |
|    | तीन तत्वों के साथ मिले हुए पदार्थ            | •••       | ११  |
| ૭  | दया−धर्म श्रौर दान का विवेचन                 | •••       | १७  |
|    | कय विल कम्मा का प्रश्लोत्तर                  | •••       | 38  |
| 3  | दीचा महात्सव के संवंध में प्रश्लोत्तर        | •••       | ሂሂ  |
| १० | श्रावक तीर्थकरों के दर्शनार्थ स्नान करके     | ••        |     |
|    | जाते हैं इस विपयमें प्रश्लोत्तर              | •••       | ४६  |
| ११ | प्रतिमा देखने श्रौर वंदना करने से सम्यक्त    | व         |     |
|    | प्रगट होता है इस विषय में प्रश्लोत्तर        | •••       | ¥E  |
|    | सम्यक्तवी श्रौर मिथ्यात्वी की श्ररूपता वा    | हुल्यता   | Ęĸ  |
| १३ | नमोत्थुएं के भेद के प्रश्नोत्तर              | •••       | ६७  |
|    | पहाड़ पर्वतों की यात्रा के विषय में प्रश्नीर |           | હહ  |
| १४ | प्रतिमा पूजने से मोन्न लाभ होता है उ         | स         |     |
| -  | संबंध में प्रश्नोत्तर                        | •••       | ६३  |

### समकित सार।

| १६         | प्रतिमामति प्रतिमा को श्रुमाश्रुभ कहते हैं                                             | इस        | -          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|            | संबंध के प्रश्नोत्तर                                                                   | •••       | ११६        |
| १७         | दिगम्बर, वीसपंथी, तेरापंथी, तथा श्वेता                                                 | वर        |            |
|            | कं परस्पर विरुद्ध प्रश्लोत्तर                                                          | •••       | १२०        |
| १८         | भादवा सुदी पंचमी के यजाय चौथ मानते                                                     | हिं       |            |
|            | उस संबंध में प्रश्लोक्तर                                                               | •••       | १२२        |
| 38         | वैत्य राष्ट्र का सत्य श्र्यं ज्ञान है प्रतिमा                                          | ***       |            |
|            | श्रर्थ मानना श्रसत्य है ्                                                              | •••       | १२७        |
| २०         | सावद्याचार्यें। के रचित प्रन्थें। को सिद्धान                                           | <b>5</b>  |            |
|            | की तरह मान कर प्रतिमा पूजन करने के                                                     | •••       |            |
|            | विषय में प्रश्लोत्तर                                                                   | 400       | १३४        |
| _          | तीन त्रालंबन श्राराघने की विधि                                                         | •••       | 351        |
|            | सत्य विनय का खुलासा                                                                    | •••       | १४१        |
|            | मूल सूत्रों से प्रन्यों में विरुद्ध वातों के प्रश्ने                                   | ात्तर     | १४१        |
|            | श्रुद्ध सिद्धान्त के उपदेश                                                             | •••       | १५४        |
| <b>4</b> × | मुग्ध मनुष्य कहते हैं कि तुम स्थापना निर्                                              | त्रप      |            |
|            | नहीं मानते हो उसके प्रशासर                                                             | ***       | १६४        |
| 44         | प्रतिमा मति को पूछ्ने के प्रश्न                                                        | •••       | १७१        |
| 40         | पुतली देख कर राग श्रीर प्रतिमा देख कर<br>वैराग्य उत्पन्न होने के संबंध में प्रश्लोत्तर | •         | १६७        |
| 2-         | प्रशासर हिंसापूजन में दया मानने के संबंध                                               |           | २००        |
|            | नौ भांगे से वत लेकर त्याग देने के संवध में!                                            |           |            |
|            | निर्गुग् मूर्ति में भाव रमाने से लाभ संबंधी !                                          | -         |            |
|            | सम्यत्कत्री पुरुषा को सूचना                                                            | प्रशास्तर |            |
|            | भिध्यात्वी पुरुषों को सूचना                                                            | •••       | २०६<br>ऽः  |
|            | शानी जनों को भाव पूजा करनी चाहिये                                                      | •••       | <b>400</b> |
| ~~         | काम अमा जा जान द्वाम करमा चाहिय                                                        | ***       | ર∘દ        |

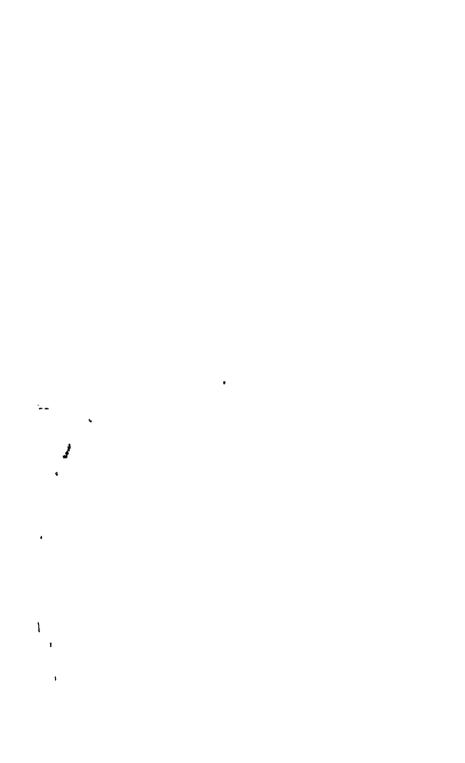

# समाकित सार।



# (१) श्री दया धर्म फैला श्रीर भस्म ग्रह उतरा जिसका विस्तार।

कितने ही हिंसा घर्मी कहते है कि तुम तो अभी पैदा हुए हो, तुम्हें तो हुए तीनसौ वर्ष हुए हैं, इसका उत्तर देते है-

जं रयणि च णं समणे मगवं महावीरे जाव सव्व दुक्खप्पहीणे तंरयणिं च णं खुद्दाए मासरासी नाम महग्गहे दोवाससहस्सि इं समणस्स भगवउ महावीरस्स जम्मण-नखत्तं संकंते तप्पिमिइं च णं समणाणं निग्गंथाणं निग्गं-थीण य नो उदिए २ पूयासकारे पवत्तइ जया णं से खु-दाए जाव जम्मनक्खत्ताउ विइकंते मासरासी तयाणं सम-णाणं निग्गंथाणं निग्गथीण य उदिए २ पूयासकारे भ-विस्सइ

श्रथः — जं रयणिं च णं (जिस रात में) समणे (श्रमण) भगवं (भगवंत) महावीरे (श्रीमहावीर स्वामी) जाव (यावत्) सञ्च (सव) दुक्ख (दुखोंका) प्पहीणे (श्रंत किया) तंरयणिं च णं (उसी रात में) खुद्दाए (ज्ञुद्र स्वभाव वाला) भासरासी (भश्मराशि) नाम (नामक) महन्गहे (महाग्रह) दोवाससहस्स-ड्रिई (दो हजार वर्ष की स्थित का) समणस्स (श्रमण) भगवउ ( भगवत ) महावीरस्स ( श्री महावीर के )ज-म्मए (जन्म) नखत्तं (नचत्र पर) संकंते (त्राया) तप्पभिइंच एं (उस दिन से) समणाएं (अमरा) निग्गंथाएं ( निम्नन्थ साधु ) निग्गंथीए य ( निर्म्रंथी साध्विका) नो (नहीं) उदिए २ ( उदय २ ) पूरा (पूजा) सक्कारे (सत्कार) पवत्तइ (होगा) जयाएं (जब) से (बह) खुद्दाए (जुद्र) जाव (यावत्) जम्म (जन्म ) नक्खत्त उ ( नचत्र से ) विइक्तें (उतरेगा) भासरासी (भश्मराशि) तयाएं (तव) समणाणं (श्रमण्) निग्गंथाणं (निर्श्रथ्) निग्गंथीण य (निर्प्रथीका) उदिए २ (उदय २) पूचा (पूजा) सद्धारे ( सत्कार ) भविस्सई ( होगा )

ऐसा करप सूत्र का पाठ हिंसा धर्मी मानते हैं उस पाठ में कहा है कि जब श्रमण मगवंत श्री महावीर स्वामी मोत्त पधारे, उस समय भश्म ग्रह तीसवां दो हजार वर्ष की स्थिति वाला भगवंत के जन्म नत्तत्र पर वैठा, जिस से दो हजार वर्ष तक जैन मार्ग के साधु-साध्वी का उदय पूजा सत्कार नहीं हुआ। वे दो हजार वर्ष वीते वाद जैन धर्मी साधु साध्वी का पूजा सत्कार हुआ। श्रव वे दो हजार वर्ष कव पूरे हुऐ उस पर विचार करते हैं :-श्रो वर्धमान स्वामी मुक्क हुए, उस के पींबे तीन वर्ष और साढ़े आठ माह तो चौथा आरा रहा। पश्चात् पांचवे आर के ४७० वर्ष तक बीर संवत् चला फिर विक्रमा-दित्य ने नया संवत् चलाया। उसे भी आज तक १६ द वर्ष हुए। भगवान् को मोच्च पधारे २४४४ वर्ष हुए उस में से दो हजार वर्ष तो संवत् १४३१ में ही होगए। उसी समय श्री सि-द्धांत देख कर द्यामार्ग वढाया और जब से द्या मार्ग बृद्धि पाता ही गया। यह न्याय देखते तो श्री लोका गच्छ-साधु मार्ग ही सच्चा है।

जो गुलाम सत पेढियो, तोही न राखे नाम । पुत्र पीछे भी जनमियो, तोही पिना के ठाम ॥

श्रर्थात् सात पीढीवाला गुलाम डासत्व कर रहा है, तो भी वह मालिक का नाम नहीं रख सकता।श्रौर पुत्र पीछे भी उत्पन्न हुश्रा हो तो भी वह पिता के नाम को रखता है।

तथा भश्म ग्रह के समय में भी कुमार पाल राजा, विमल शाह, वस्तुपाल, तेजपाल इत्यादि हुए, और जिन्होंन कई चैत्य वनवाए। पर जिनमार्ग दिपाया, ऐसा नहीं कहा, उलटे मिध्यात्व की वृद्धि ही की। इसलिये श्रव हुए ऐसा जो कहते हैं वे द्या धर्मी के लिये सत्य कहते हैं। सिद्धांत तो श्रनंत काल से चले श्राते हैं उस मुश्राफिक यह मार्ग सत्य है। जैसे श्रोसवाल महाजन पहिले तो मांस श्राहारी सत्री थे। पींछे दया धर्मी महाजन हुए, तो उनने क्या बुरा काम किया या श्रच्छा काम किया? उसी प्रकार हिंसा धर्मी मिध्यात्वियों ने मिध्यात्व त्याग द्या धर्म श्रंगी कार किया। यह वहुत २ श्रच्छा काम किया है। इसपर खूव मनन करना।

नव हिसा धर्मी कहते हैं कि तुम कल्प सूत्र नहीं मानते हैं। फिर यह भश्म ब्रह वाला प्रस्ताव क्यो मानते हो !

यह उत्तर तो तुम्हें तुम्हारे ग्रंथ की साची देने के लिये कहा।
जिस प्रकार श्री महावीर स्वामीने सोमल को तथा थावर्चा पुत्रने
सुखदेव को कहा, कि जो तुम ब्राह्मण के मत को मानते हो।
तो हम तुम्हें तुम्हारे ही मतकी साची दिखाने हैं उसी प्रकार हम
भी चाहे. करूप सूत्र माने ! या न माने यह प्रश्लायहां नहीं, पर
यह साची यहां तुम्हें दिखाई है यह तुम्हारे मत के शास्त्र में
ऐसा कहा है इस लिये दिखाई है फिर जिन वज्जम खरतर की
जो संघ पष्टक वनाने वाले तुम में वड़े पुरुष होगये हैं वे भी
संघ पष्टक में भश्मी ग्रह का उज्लेख करते हुए कहते हैं वह
संघ पष्टक की कान्य लिखते है।

मालिनी ।। इह किल किल काल व्याल वक्त्रांत राल ।। स्थित जुविगततत्वे प्रीतिनीतिप्रचारे ।। प्रसरद नववोधप्रस्पुरत्कापथौध ।। स्थागतसुगतिसर्गेसंप्रति प्राणि वर्गे ।। ३ ।।

यह संघ पट्टक की तीसरी काव्य है इस का भावार्थ यह है कि संसार में कलिकाल ( पंचम आरा ) रूप सर्प के मुख के अन्तर में रहने वाले प्राणिवर्ग को क्या सुख प्राप्त होता है ? कभी नहीं इसी ही से उन प्राणिवर्ग में अर्थात्। पांचवे आरे के मनुष्यों में प्रीति कम होगी। जिस कारण से तत्व देव गुरू धमें दयादि शुद्ध पंथ लुप्त होंगे, प्रीति नीति नए होगी, नये २ कुपंथ कुमत प्रकट होंगे। छः काय जीव की हिसा में धमें मानेंगे ऐसे कुपंथ की बृद्धि होगी। मोन्न मार्ग दया धर्म लुप्त होंगे॥ ३॥

स्नग्धराः प्रोत्सप्पं द्भमराशि प्रहसखदशमाश्रये साम्रा-ज्यपुष्पान् ॥ सिथ्यात्वध्वांतरुद्दे जगति विरलतां याति जैनेद्र मार्गे ॥ संक्लिष्ठं द्विष्टिमृद्यखलजड्जनाम्ना यरक्लैजिनोक्ति ॥ प्रत्यर्थी साधुवेषे विषयिभिरभितः सोयमपाथि पंथा॥४॥

यह संघ पट्टक की चौथी काव्य है। इस का भावार्थ यह है कि प्रां० काल कूट समान भश्म राशि प्रह खूव दीरेगा तथा दश्चे अंक्रेर का महात्म्य बढ़ेगा। ऐसे अंक्रेर अनंत चौवीसी में प्रकट हुए। जो मिथ्यात्वी के मार्ग वढेंगे, कुमार्ग, हिंसा धर्मी के राज्य सुर भंत्र धारी की तरह दीरेगे। नये २ एंच प्रवल ह्वा के कारण जगद गुक माने जाकर नवांग से पूजे जायंगे। श्रोर इस प्रकार लच्मी संचित करेंगे। कुशलिया दर्शन वाले जिन मार्गी कहलावंगे। शुद्ध द्या मार्ग अल्प पतंग वत रहेगा, श्रोर संक्रिष्ट श्रृष्ट पुष्ठ मृद्ध हिंसा धर्मी द्या धर्म के निदक अक्षानी कुशलिया वहुत वल धारी रहेंगे। दुर्जन जड़लोक कहेंगे कि ये दर्शनीय दगेवाज आम्नाय वाले हैं कुतीर्थ साधु भेषधारी है पर विषय मोग करने वाले नारी के साथ रहने वाले, रचे पचे चंदनादि सुगंध से अर्चित मुक्ति पंथ चाहने वाले हैं पर इन्हें मुक्ति नहीं होगी॥ ४॥

।। सार्दुल्।। किं दिग्मोहमिताः किमंध विधराः कियोगचुर्णी कृत ॥ किं दैवोपहताः किमंग ठिगता किवाग्रहावेशिताः॥

कृत्वा मूर्ध्निपदं श्रुतस्य यद मीदृष्टोरु दोषा त्रपि ॥ न्यावृत्तिं कुपथज्जडा नद्धते स्र्यंतिचैतत्कृते ॥ १७॥

यह संघ पट्टक की १७ वीं काव्य है जिस का अर्थ कहते हैं कि या तो दिशा भूल गए हो या अंधे हो या वहिरे हो, या योग तंत्रादि, चूर्ण, वास वगैरा सिर डाल कर लोक वश करत हो, कि मंद बुद्धि होने से जिन्हें देवता से त्रास प्राप्त है उन्हें टेढ़ी दिष्ठ से देखते हो या ठग की तरह ठगते हो कि जो विचारे मुग्ध, मूर्ख कुदेव, कुगुरु के वहकाये पद काय जीव को मार कर हिंसा में धर्म कहते हैं, या गृहवासी वने हैं, जो वेष धारी ऋषों का भेष लेकर पारधी की तरह मुगवत् श्रावक को ठगते हैं जो सूत्र वाणी छिपाते कुपंथ कुशास्त्र देख मिथ्या तर्क लगा मश्म ग्रह पीड़ित लोगों को भरमाते हैं जो चैत्य. पौसाल बना कर श्रधों मार्ग में लेजाते हैं पर कहीं भी सूत्र में देहरे बनाना नहीं कहा॥ १७॥

जिनगृहजिनिषम्बजिनपूजनजिनयात्रादिविधिकृतं दा-नंतपोव्रतादिगुरुभिक्षश्रुतपठनादिचाद्दं ॥ स्यादिहकुमत-कुगुरुकुग्रहाकुवोधकुदेशनांशतः ॥ स्फुटमनिमतकारिवर भोजनिमवविषल्वनिवेशतः॥ २०॥

यह संध पट्टक को २० वी काव्य है जिसका अथे कहते हैं:जिन द्र्शनियों ने जैन के देहरे वना जिन विव रखाये उन की
पूजा के लिये छः काय के जीवों की हिंसा करावे और धर्म
वतावे अपनी पंचेद्री पोपने के अनेक मिथ्या कारण्यनावे।
चौरासी गच्छ निकाले, पर ये सब भश्म अह असंयती
की पूजा के अछेरे का फल है, जहां वड़े २ श्वेताम्बर
या दिगम्बर के उपदेश से प्रासाद देहरे बने हैं, उन्हें श्वेताम्बर
देख आ २ कर लोगों को विपरीत लाभ दिखा उत्तर, मारवाड़,
गुजरात आदि में बड़े प्रासाद वना षट मर्दन धर्म प्रक्रप कर
चलाते हैं। देहरे के द्रव्य तथा गुक नवांग से पूजे जाते और

द्रव्य भंडार भराते हैं। यह श्रविधि मार्ग है। जो दान, तप, वृतादि, गुरु भक्ति श्रुति, पढ़ने के साधन, पोथी। पूंजणी छोड़ कुमति कुगुरु, कुवोधी के कुउपदेश को सच्चा समभ सुशोभित श्रगर चंदन लगा प्रधान भोजन में विष के कण डाल ने मुजिव कुगुरु के बृंद ऐसे सूरि गुरु उदय हुए। जिन्हे केवल नर्क गामी सममो।

॥ स्रम्थराः ॥ आकृष्टं मुग्धमीनान्यडिशिपिशितयद्विविव मादश्येजैनं । तन्नाम्ना रम्यरूपानपवरकमठान्स्वष्ट सिद्धयेविधाप्य ॥ यात्रास्नात्राद्यपायैर्नमसितकानि शाजागरा धैस्छलैश्व । श्रद्धालुनमि जैनेस्छलित इव शाँठवैच्यतेहाजनोडऽयम् ॥ २१ ॥

यह संघ पट्टक की २१ वीं काव्य कही। श्रव इसका श्रथं कहते हैं। श्राइ छं० जैसे पारधी जाल डाल लोहे के खीले पर श्राटे की गोली लगा मांस की पेशी छेद मछली को पानी में से निकाल मारता है. उसी प्रकार यित भेषधारी पारधी ज्यों प्रकरण कपी जाल की डोरी लगा लोहे के खीले सा श्राडम्बर दिखा मांस पेशी जिन प्रतिमा पूजा बता, जैसे पारधी मच्छी को फंदे में डालते हैं बेसे ही श्रावक को पटमईन धर्म विम्य पूजा करा चतुंगति संसार में रुलाते हैं। नाम श्रृणी धरा धूर्त विद्या कर विडम्बना बढ़ा रक्खी है। यात्रा श्रष्टुंजा, गिरनारादिः श्रीर स्नात्रा विधि पूजादि उपाय बता रात्रि जागरण करा छल बढ़ा रखे है। जवान स्त्री को एकान्त में ले जाकर कुशील कुकर्म मोगते हैं ऐसे पर धूर्त विद्या से जैन भेप धार कर ऐसे कर्म करते हैं जो यह भेष देख जगत् श्रमित हो रहा है श्रीर लोगों में वे जगत् गुरु नाम धराते हैं।

॥ स्रग्धरा ॥ सेषा हुंडावसप्पिएयनुसमयहसद्भव्य-भावानुमावा ॥ त्रिशश्रोग्र ग्रहोऽयंखखनखमितिवर्षस्थितिर्भ-रम राशिः। अत्यन्ताचाश्रयमेताज्जनमतहत्रयेतन्स मा दुषमा-चे। त्येवं पुष्ठेषु दुष्टदनुकलमधुता दुर्लमो जनमार्गः॥३०॥

यह संघ पहक की ३० वी काव्य कही, उसका अर्थ कहते हैं सैपा० ये सूरी के न्ध मत चले। हुंडा सर्पणी के कार- ण पांचवा आरा दुःखम समय का, दूसरे मश्मग्रह, असंयती की पूजा का अल्रेरा, वांके और जड़ मनुष्य इन पांच योग के कारण मव्य जीवों के माव गिरे "चेइये" कह कर पांची आश्रव में हिंसा मार्ग वताया। जिससे २० वे भश्म प्रह का प्रमाव खूव वढ़ा। श्री महावीर स्वामी के जन्म नज्ज पर यह प्रह वैठा, इंसलिये उन्मार्ग खूव वढा शुद्ध मार्ग-सौधर्म शाखा गुप्त होगई। मिथ्या मार्ग चल पड़े। यह वड़ेही आश्चर्य की वात है। आ जिनेद्र देव की वाणी तो सिर्फ द्यामय ही है, आचारंग सूत्र की साची. , "सब्वे जीवा सब्वेभूया सब्वेसता नहंतव्या" सच्चा मार्ग नित्य चला आता है। अनंत चौवीसी के वचन उथापे। लोगों को दुःखी किये। इन दुष्टों ने पचेद्री को पोषने वास्ते पर महंन धर्म बताया। श्रहा ! जिन मार्ग पाना दुश्वार होगया। लोकोतर मिथ्यात्व के वश विश्व होगया। सूत्र मार्ग लुप्त होगया। एकरण रुचि बढगई॥ ३०॥

इस संघ पट्टक के कर्ताने भी पंचमकाल, हुंडा सर्पणी श्रसं यती पूजा का दशवां अन्नेरा माना है। तीसवें भश्म श्रह का कारण भी माना। वंसे ही पार्श्वचंदस्री टच्चा के करने वाले ने भी हुंडा सर्पणी दसवां श्रन्नेरा भश्म श्रह माना है. यह भश्म ग्रह उतरा और श्री द्या मार्ग प्रकाशित हुआ। संवत् १४२१ में श्री गुजरात देश के श्रहमदाबाद नगर में श्रोसवाल वंश में पैदा होकर शाह लोका रहते थे जो सराफ का धंधा करते थे, एक दिन एक जवान आदमी श्राया और उस ने एक चीज़ के वदले पैसे लिये, लोका शाहने पैसे दिये। उन पैसों की चिड़ीमार से चीड़ियां लेकर उन्हें मारने के लिये वह अपने घर ले चला। ऐसा व्यापार अनर्थ का मूल समम उन्हें वैराग्य हुआ। और संवेग माव ला सराफ का धंधा वंद कर वे अपने घर श्राये और सिद्धांत लिखने का उद्यम शुरु किया।

## चैापाई-

पन्द्रह सेंग इकतीस मंभार । जनमत भो इक मित सरदार ।
अहमदाबाद नगर मँभार । लोका शाह वसे सु-विचार ।।
देखत जो जो ऋषि आचार । उन की गाथन कर उधार ।
ग्रन्थ, अर्थ वे उनका करें । लेखन उद्यम नित ही घरें ।।
लखमसी आई ताकों मिलें । वात विचारें सोचें मलें ।
सत्त्रन महँ देखा जु आचार । मिलन सका तहँ कुछमी सार ।।
पहें ग्रन्थ औं राखें भेष । देवें नित मिथ्या उपदेश ।
लोक प्रवाहन को विन जाने । गुरु समुमें, वन्दं अरु माने ।।
सत्त्रन में जो कहे गुरुराय । सांच किया पाले ऋषिराय ।
साधुन होवें नित निरग्रन्थ । ये तो दिखते सदा स-ग्रन्थ ।।
साधुन वोलें नित निर्वद्य । ये तो कहते सदा स-वद्य ।

ज्योतिष, नैमित्तिक ये कहैं। श्रधरम के निरमार वहें।।
नव-कलपी निहं करें विहार। खमाश्रमण लैं ये श्राहार।
श्राधा कर्मी ले श्रविचार। पाप न टालैं तनिक लगार॥
लोक-लोभ में भमते रहें। रागद्वेष-मद में नित बहै।
याहिन बन्दें लागें पाप। या विध सुमति करें जबाब॥

#### ॥ यतः ॥

असंजयं न वंदेज्जा । मायरं पियरं गुरु । सेखावई पसत्थारो ॥ रायाणं देव आणाय ॥ १॥ पासत्थं वंदमाण-स्स । नेव कित्तिं न निज्जरा होई । जायइ कायकिलेसो । बंधइ कम्मस्स आणाइ ॥ २॥

श्रधीत् श्रसंयती जिनके वत प्रसाक्यान नहीं हैं उन्हें वंदना नमस्कार न करे। संसार में रहकर मातिएता, वड़ेरे. सेनापित, सेठ, राजा, कुलदेव इन्हें नमस्कार करना पड़े तो यह संसार व्यवहार है पर जिन लिंगी पासण्ये जो भृष्ट है उन्हें वंदना करने से कीर्ति न बढ़े, न निर्जरा हो, फिर क्या हो ? तो क्रेश श्रर्थात् दुःख हो श्रोर कर्म वंध हो।

# ॥ चौपाई ॥

लोकाशाह लोगन वतराय । लोग घणा मनमें शरमाय । चतुर विचार कियो मन मांय। छांड्यो संग मठेश्वर-राय॥ पूछत मठपति, <sup>8</sup>रे विश्वयाँ !। कहा करत भोले घिषयां। कुल गुरुखों को वन्दे नहीं। हमन पढ़ाये तुम को सही॥ श्रह प्रति चोधी श्रावक मये । वह सबन विध तुमको ठये ।

श्रपुन धरम का सम्रुमेंहु तुम । हमको भाखो इसका मरुम ।।

पीछा उत्तर लोका देवें । हम चाहत तुब निकट न रहवें ।

तुमहुं कहावत सच्चे साधू । पै वढ़ावत हो अपराधू ॥

गुरु छतीस गुखवन्ता रहते । तुम तो एक न धारण करते ।

तौ गुरु सम्रुम्मि नवें हम कैसे । लिंगी कथन करें तब ऐसे ॥ "

"गुख अवगुख की बात न करो । भेष देख मन निहचे धरो ।

जिनजी कहगये बन्दों भेष । गुख चाहे निहं हो लबलेश ॥

भेष बांधते सम्यक लहें । गुख निहं पश्चम आरे कहें । "

लोकाशाह सुनी यह बात । उत्तर देते निधड़क तात ॥

भेष देख, ना भूलेंगे हम । सची राह बतावेंगे हम ।

(भूले माई, जो हम पावें । धरम हमारा, गैल बतावें)॥

#### ॥ गाथा ॥

वेसोवि अप्पमाणो । असंजयं पएस्वद्दुमाण्स्स । परि

### ॥ चौपाई ॥

तव लोका से भनै महात्मा। करो नहीं तुम दूपित आत्मा। भेप की महिमा है यह भली। साख याहि पर है यह चली।।१।।

#### ॥ गाथा ॥

धम्मं रक्खइ वेसो । संकइ वेसेण दिाखिऊ ऋहं।

# उम्मग्गो पहुंतो ॥ रक्खइ राय जणवऊव ॥ १ ॥

श्रर्थात्- भेष से धर्म रहता है. भेष देख कर मनुष्य डरता हे श्रीर भेष जो हो तो श्रन्य मार्ग मे नहीं जाता है। किमी एक राजा के दर्धांत से सममती

## ॥ चौपाई ॥

लोका शाह न माने वात । तारे भेष, कहूँ न लखात। भेष वेष की वात न पूछें । गुण के विना सन्त सब छूछें ।। साधु पूज्य नहीं गुण कर आहीं। भेष सराहिय।तिनके माँही। जि—न भी थे या के प्रतिकूल।सन्त कोई न हैं अनुकूल।।

केवल भेष को वंदनिक सममने पर एक द्रष्टांत कहते हैं. जैं अ वस्त्र में शकर वांध उस थैली पर शकर का नाम लिखा। फिर उसमें से शकर निकाल चिरायता भर दिया। थैली पर शकर का नाम है अगर वंधन छोड़ कर खाने लेगे तो स्वाद मीठा आवेगा या कडुआ। इसी मकार वंधन सा ऊपर का साधु भेष और शकर से साधु के गुण् विना समम भेष भी वंधन सरीखा है। वंधन में यही गुण् कि उस वस्तु को सम्हाल रक्खे वैसेही भेष का यही गुण् कि संयम गुण् का प्रतिपालन करे पर विना गुण भेप वंदनीय नहीं हो सक्ता।

## ॥ चौपाई ॥

लोको मने हम जानत घरम । सग्रुको ना तुम वाको मरम।
गुरु आचारी, गुणी जु देव । हम भी करि हैं वाकी सेव ॥
तुम भी लखो मनहिं करि शुद्ध। का विध सेवे क्-गुरु बुद्ध।
भली सेव ना विषधर साँप। क्र-गुरु सेवें लागें पाप॥

हो जो हीनाचारी साधु । लोक वँधावै स्वा अपराधू । होवै खूला लँगड़ा कभी । दुलर्भ वोधी होवै सभी ॥

#### ॥ गाथा ॥

जे वंभचेर महा । पाय पाढंति वंभयारी एं। ते हुती हुटं मुहू ॥ वोही पण लुल्लहा तेसि ॥ अर्थात्—जो ब्रह्मचर्य से अष्ट हें और ब्रह्मचारी को पांच लगा ते हैं वे लूले, गूंगे होंगे और उन्हें भवांतर में भी धर्म प्राप्त होना हुश्वार हो जायगा।

### ॥ चौपाई ॥

पहें गुणे सव गुण भाएडार। लोच करें दुस सहें अपार।
तो भी दीले हों जे पास। सङ्गीत देती उन की त्रास॥
अशुचि माल जो चम्पक होई। उत्तम सिर ना कबहुँ सँजोई।
त्राक्षण चौदह इल्म-निधान। नीच सङ्ग जो रहं सुजान॥
निन्दा तो वह भी अति पावै। दुप्ट-सङ्ग ना निरफल जावे।
या विध सोच सम्रुक्ति मन मॉय। दुप्ट-गुरु सँग हें दुखदाय॥
अव सचा धरम निवहि हैं हम। दुप्ट गुरु-सुर-सँग छाँडि हम।
तुमनिर-गुणहीं मानतगुणी। प्रतिमा लिय निज करतें वाणी॥
जाकी भगति छकाय हणन्ता। या उपदेश कुंकवन मणन्ता।
जाहाँ न हिंसा पैदा हो हो हि। सम्यक गुण वहिं ली जो जो इहि।।
दया-धर्म माख्यो वितराग। हम भी पालें सह-श्रनुराग।

त्राचारंग चौथे जु अध्याय । गणधर तीर्थङ्कर जु कथाय ॥ परम्परा गत धरम दुहाई । देत चलो मार्ग क्वटिलाई ।

\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

तने ही कहते हैं कि हम सुधर्म स्वामी के पदवीधर है उन की परम्परा हमारे पास है उन्हें निचे लिखे, प्रश्न पूछना चाहिये।

**ॐ प्रश्न ॐ** 

॥ १ ॥ चेले विकते हुए लेते हो ॥ २॥ छोटे बालकों को श्राचार पढ़ांय विना दीचा देते हो ॥ ३ ॥ खास नाम फिराकर नये नाम देते हो ॥ ४ ॥ कान फड़ाते हो ॥ ४ ॥ खमाश्रमण से वहे-रते हो ॥ ६ ॥ घोडा, रथ. वैल डोली में वैठते हो ॥ ७ ॥ गृहस्थ के घर बैठ कर बहेरते हो ॥ = ॥ घर जाकर कल्प सूत्र पढ़ते हो ॥ ६ ॥ नित २ उसी घर वहेरते हो ॥ १० ॥ स्नान करते हो ॥ ११ ॥ ज्योतिप, निमित्त कहते हो ॥१२॥ रस्सी डोरे देते हो ॥ १३ ॥ मंत्र, जंत्र, साङ् फूक करते हो ॥ १४ ॥ नगर में आते स्वामी बत्सल कराते हो ॥ १४ ॥ लाडू चढ़ाते हो ॥ १६ ॥ सात दात्र से धन निकलवाते हो॥ १७॥ पोथी पूजाते हो ॥ १८ ॥ संघ पूजा निकलाते हो ॥ १६ ॥ मंदिर प्रतिष्ठा कराते हो ॥ २० ॥ पर्व्यूपण में पोथी, दे रात्र जागरण कराते हो ॥ २१ ॥ पुस्तक, प्रातरे वेचते हो ॥ २२ ॥ माल उड़ाते हो ॥ २३॥ आधाकर्मी पौसाल मे- रहते हो ॥ २४ ॥ मांडवी कराते हो ॥ २४ ॥ टीप लिखा रूपर्य लेते हो ॥ २६ ॥ गौतम पड़िया कराते हो ॥२७॥ संसारं तारखतेला कराते हो ॥२८॥ चंदन वाला के तप कराते हो ॥ २६ ॥ तपस्या कराकर पैसे

लेते हो॥ ३०॥ सोना, रूपा की निसैनी लेते हो॥ ३१॥ लाखा पड़वे कराने हो॥ ३२॥ उजमणा ढ्राते हो॥ ३३॥ पूज ढुराते हो॥ ३४॥ आवक के पास से टैक्स दिला पर्वत पर चढते हो॥ ३४॥ माला रापण कराते हो॥ ३६॥ अशोक वृत्त मराते हो॥ ३८॥ आठोतरी स्नात्र कराते हो॥ ३८॥ आवक के सिर वास खेप डालते हो॥ ४०॥ नाद मंडाते हो॥ ४६॥ आवक के सिर वास खेप डालते हो॥ ४०॥ नाद मंडाते हो॥ ४६॥ पदीक वाक बांघते हो॥ ४२ वदना कराते हो॥ ४३॥ लोगों के सिर श्रोघा फरने हो॥ ४४॥ गांठ में पैसा रखते हो॥ ४४॥ मोर पिंछ के इंडासण रखते हो॥ ४६॥ स्त्री का संघट्टा करते हो॥ ४७॥ पांवतक नीची पछेचड़ी ओढते हो॥ ४८॥ सुर मंत्र लेते हो॥ ४६॥ कपड़े धुलाते हो॥ ४०॥ श्राम्बिल की श्रोलों कराते हो॥ ४१॥ यति मरे वाद लडू, कराते हो॥ ४२॥ जती मुप वाद धूम कराते हो॥

इत्यादि अनाचारी के कार्य कर भगवंत की परम्परा प्रक्र पते हो यह अत्यंत खराव काम है, शाह लोका ने जब एसे प्रश्न पृद्धे तब लिंगी जवाब न देसके । सामने कोधातुर हो गए ऐसा समक्ष शाह लोका ने उन द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टियों की संगत छोड़दी और अलग रह स्वयं सिद्धांत वचन द्वारा कई जीवों को सम्यक्त देते हुए विचरने लगे। उसी समय पाटन में शाह जीवजी तथा स्रत में शाह क्रपजी आदि वैरागी पुरुप थे जिनने लाखों का धन छोड़ सिद्धांत मार्ग के अनुसार संयम लिया, सूत्र सिद्धांत के न्याय स धर्म वर्चा कर धर्म उपदेश दे. दया मार्ग दिपाया। हिंसा धर्मी कहते हैं कि तुम साधु किसकी परम्परा के हो! किस के कहन में हो? इस का उत्तर सूत्रकृताङ्ग पहिला श्रुत स्कंघ दूसरा अध्ययन तीसरे की उद्देश गाथा २०-२१-२२ में कहा है कि:—

अभिवसुपुरावि भिक्खवो । आएसावि भवंति सुव्य या । एआई गुणाई आहुते । कासवस्स अणुधम्मचारि-णो ॥ २० ॥ तिविहेणवि पाण मा हणे । आयहिए अ-णियाण संबुढे । एवं सिद्धा अणंतसो । संपइ जे अणाग-यावरे ॥ २१ ॥ एवं से दाहु अणुत्तरनाणी । अणुत्तरदं-सी अणुत्तरनाणदंसणघरे अरहा नायपुत्ते भगवं वेसालिए वियाहिए क्विम ॥ २२ ॥

अर्थ: -अभिवसु (हुए) पुरावि (पहिले जो जिन)
मिक्चवो (हे साधु चारित्री) आएसावि (भिव
ष्य में जो होंगे) भवंति (वर्तमान में जो हैं) सुट्व
या आहुते (तीर्थंकर पहिले कहे वे) एआई (ये)
गुणाई (उपदेश देते हैं सब जिन) कासवस्स (ऋष्म
देव प्ररुपित) आणुधम्म (धम्म को) चारिणो (प्रवर्ताने
वाले चलानेवाले जो गुण उपदेश देते है) तिविहेणिव
(त्रिकरण से) पाण्माहणे (प्राणी न हने) आयहिय
(आत्मा के हितार्थ) आण्याण (नियाणा रहित)
संबुडे (संवरी साधु) एवं (इस-प्रकार ऐसे साधु)

सिद्धा (सिद्ध हुए) अर्णंतसो (वहुत अनंत) संपइ (वर्तमान में सीमें हैं) जे (जो हैं) अर्णाग़ (आगे होंगे) यावरे (दूसरे भी जो सीमेंगे) एवं (ऐसे तीन उदेश) से (वेंसेही) उदाहु (कहते हुए) अर्णुत्तरनाणी (प्रधान ज्ञान के स्वामी) अर्णुत्तरदंसी (प्रधान दर्शन के स्वामी) अर्णुत्तर (प्रधान) नाण्दंसण्धरे (ज्ञान दर्शन के धारक) अरहा (इंद्रादि के प्रजनीक) नायपुत्ते (सिद्धारथ राजा के पुत्र) भगवं वेसालिए (ज्ञानवंत वे प्रधान विस्तीर्ण ज्ञान के स्वामी) वियाहि ए (कहते हुए) त्तिवेमी (ऐसा में कहताहं) २२ ऐसे आचार पाले वे श्री महावीर स्वामी के आराधिक सममो॥ १॥

----

किनने ही हिंसा धर्मी कहते हैं कि दिन्नण दिशा नथा उत्तर दिशा में तारा तम्बोल अश्तनम्बोल नामक नगर है. वहां के राजा जेन मार्गी है. लोक सब जैन हैं वहां भी जेन के देहरे हैं. नित्य पूजा आदि होती है ऐसा स्वयं का मत स्थापित करने वास्ते सान्नी दिखाते हैं यह वान शास्त्र विरुद्ध कहते हैं. क्योंकि श्री बृहत् कल्प सूत्र में कहा है कि:- कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गांथीणंवा पुरितथमेणं जाव अग्गमगहाउ विसयाओ एत्तए दाहिणेणं जाव कोसंबीयाउ विसयाओ एत्तए पच्चित्थमेणं जाव थुणाउ विसयाओ-एत्तए उत्तरेणं जाव कुणाला विसयाओ एत्तए एतावताव कप्पई एतावताव आयरिएखित्ते नो से कप्पइ एत्तोबाहिं तेणं परं जत्थ नाणदंसण चरित्ताई उस्सप्पंति

श्रर्थात्-पूर्व में श्रंग देश मगध देश तक श्रार्य देत्र है वहां राजगृही चम्पा के निशान अभीतक विद्यमान है दक्षिण में कौ-सम्बी नगरी तक जहांसे कि दक्षिण समुद्र सभीप है श्रागे समुद्र की परिधि है तव नगरी कौनसी रही ! पश्चिम दिशा में थूणा नगरी कही वह भी कच्छ देश में है तो वहीं तक आर्थ चेत्र है त्रागे समुद्र की परिधि है। उत्तर दिशा में कुणाला देश सावथो नगरी वह जगह श्राज भी स्याल कोट के नाम से विख्यात है, पहिले तो श्रार्य सेत्र पहुत लम्बा चौड़ा था, सांड़ पचीस आर्य देश तो उत्तम पुरुष की उत्पति भूमि के लिये प्रसिद्ध हैं पर धर्म मार्ग तो विद्याधर की श्रेणी में भी था पीछे काल प्रभाव से घटते २ श्रीमहावीर के समय उपरोह श्रार्य क्षेत्र की सीमा वंधी। इस सीमा के भीतर ही श्रव चार तीर्थ है तथा कितने ही नगर के नाम ठाम फिर गए है वे लोकोत्तर से जान सक्ते हैं, जैसे:-पांडली पुर-पटना, देसा रसापुर-मंदसौर, हस्थनापुर-दिल्ली, सोरीपुर-श्रागरा, ऋठी गाम बढवारा, वगैरा।

श्री ठाणांग सूत्र के पांचवे ठाणे के दूसरे उद्देशे में कहा है कि:- नो कप्पई निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा इमाउ उदि-हास्रो गरिणयाउ वियंजियाउ पंच महाएणवास्रो महाणईस्रो श्रंतोमासस्स दुखुत्तो वा तिक्खुत्तोवा उत्तरितए वांसतरि-त्तएवा तंजहा—

अर्थः नो (नहीं) कप्पई (कल्प) निरगंथाएं (साधु) निरगंथीएं (साध्वी को) इमाउ उदिहाओं (ये आगे कहे मुनिव) गणियाउ (गणी पांच संख्या में), वियंजियाउ (प्रकट किए) पंच (पांच) महाण्णवा ओ (महीण्व बहुत पानी के लिय) महाण्ड्यो (वड़ी नदीं) अंतोमासस्स (महिना में) दुखुतो (दो वक्ष) तिक्खुत्तोवा (तीन वक्ष) उत्तरितएवा (उत्तरना कहीं) संतरितएवा (विशेष उत्तरना कहीं) तंजहा (सो कहते हैं)

(१) गंगा (२) यमुना (३) सरयू (४) परावती (४) मही, जो श्रार्य क्षेत्र श्रागे हों तो वहां साधु विहार कर सक्ते हैं, तो वहां की निद्यां क्यों न कहीं ! इस स्त्र का सारांश देखते जो इतनी ही निद्यां वर्ताई हैं उनमें से गंगा यमुना दिल्ली श्रागरा के पा सहें मही गुजरात में है। यह देखते श्रार्य केत्र यहीं तक रहा, श्रीर जहां श्रार्य केत्र नहीं वहां चार तीर्थ भी नहीं। श्रीर चार तीर्थ भी नहीं वहां सिद्धांत भी नहीं मिण्यात्वी लोक श्रीर श्रान्य केत्र हो तो वहां स्त्र कहां से श्रावे ! इस प्रकार तारा-तम्बोल जो श्रार्य केत्र यताते हैं वे स्त्र विरुद्ध कहते हैं, जो

तारा तम्वाल श्राय जत्र होता तो नदी मी वहीं की वताते वैसा तो नहीं कहा, फिर व्यवहार सूत्र की चृलिका में चंद्रगुप्त राजा के सेलिह स्वप्न कहें उनके श्रथ कहते हुए श्री मद्रवाह स्वामी कहते हैं कि पहिले स्वप्न में कल्प चृक्त की शाखा दूरी तो इसका फल यहीं कि श्राजसे पश्चात् केई राजा संयम नहीं लेगा फिर सातवे स्वप्न का श्रथं करते हुए यों कहा है कि रोड़ी पर कनल उत्पन्न होने का फल यह है कि-

चाउएहं वर्णाणं मज्मे वइस हत्थे धम्मे। भविस्सइ

जो चारवर्ण है उनमें से सिर्फ वनिये के घर धर्म रहेगा इस प्रकार तारातम्योल आर्थ चत्र नहीं और राजा जिनमार्गा नहीं; यह वात सूत्र से सिद्ध होती है और कदाचित् किसी देश मे वौद्ध धर्मी जैनी कहलाते है पर वे तो मांसाहारी है मांस का ही आहार करते है जीव की समय २ नवी उत्पत्ति मानते है उनकी श्रद्धा और किया मे वहुत अंतर है इस लिये यही आर्थ देश और यही सिद्धांत का प्रमाण है।

जत्थ २ जिग्र कल्लागं तत्थ तत्थ देसे धम्महाणी मविस्सइ.॥

यह वचन भी चूलिका के हैं तथा हिंसा धर्मी के पहाड़ आवू, गिरनार, शत्रुंजा, गौड़ी, सम्मेद शिखर, तथा शिवमत के तींध, गंगा, यमुना,सरस्वती, चंद्रभागा, ज्वालामुखी हि-मालय, बद्दी केदार. जगन्नाथ, द्वारिका हिंगलाज आदि हिन्दू मत के हैं पर इनके आगे कोई नहीं कहंत ।क हमारे तीर्थ पांच सात हजार गाऊ (केस्स) दूर भी है तो तुम्हारे तीर्थ

अनार्य क्रेन में कैसे होंगे, किसी तीर्थ का उस देरा का सूत्र में नाम हो तो वतास्रो।



### (३) प्रतिमा के स्थिति का अधिकार

हिंसा धर्मी कहते हैं कि संखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा भाठवें चंद्र प्रभव जीन के जमाने की है यह उनका कथन एकांत सूत्र विरुद्ध है मगवती सतक आठवें उद्देश के नववे शतक में कहा है कि:~

सेकितं समुच्चयं वंधे जयणं श्रगड, तडाग नदी दह वावी पुक्खिरणी दीहियाणं गुंजालियाणं सराणं सर-पंतियाणं विलपंतियाणं देवकुलसभापव्ययथूभ खाइयाणं परियाणं पागारदालगचिरयदारगोपुरतोरणाणं पासायघर-सरणलेणश्रावणाणं सिंघाडगितगचउकचच्चरचउम्मुहमहा पहमाईणं धुहा चिक्खिल्लसिला समुच्चएणं वंधे समुप्पजइ जहणेणं श्रंतोमुहुनं उक्रोसेणं संखेजं कालं सेनं समुच्चयवंधे

श्रशीत्—समुच्चय वंध के नाम, क्ष्प, पानी सहित सरो वर; नदी, द्रह, वावड़ी, पुष्करणी, दीर्घिका, गुंजालीका सर पंक्षि, वील पंक्षि, देवकुल, सभा, पर्वत, थ्म, खाई, फिलका, प्राकार, गढ़कोट, श्रष्टाली, कांगरे, गोपुर, तोरण, प्रासाद घर सरण लेण ये घर विशेष, हद्द श्रेणी सिंघाड़ा के सदश तीन रास्ते, चौराहे, वहुत सी गली, चतुर मुखराज मार्ग आदि

जिनका कि अर्थ पहिले लिखा है छोह, चूना, चीखला, कादी, वज्रलेप आदि विशेष हर वंघ किये हुए जघन्य तो अन्तर मुहूर्त रहे श्रोर उन्क्रप्ट संख्याता काल रहे, इस प्रकार कृत्रिम वस्तु संख्याता काल तक रह सक्नी है ज्यादा नहीं। फिर भरत जी के बनाये हुए अष्टापद के देहरे महावीर स्वामी तक श्रसंख्याता काल तक कैसे रहे ? गौतम स्वामी ने ये विम्व कैसे वांधे ? संखेश्वर की प्रतिमा असंख्याता काल तक कैसे रही ? जो देव प्रभाव से रही एसा कहें तो भी फूंड लगता है क्यांकि देवता किसी पदार्थ की स्थिति नहीं वढ़ा सक्के।पृथ्वी काय की स्थिति २२००० वर्ष की है इस से ज्यादा नहीं रह सक्तो। तवहिंसाधर्मी कहरे कि शत्रुंजय शिरनार, श्रावृ, सम्मेद शिखर, चिताँड़ श्रादि के पहाड़ लाखों वर्ष के श्राजतक कैसे रहे ? इसका उत्तर यह है कि ये पहाड़ तो पृथ्वी से मिले हुए हैं।पृथ्वी से इनको श्राहार, रस पुर्गल पहुंचते है।पर दुकड़ा निकाल अलग करले तो २२००० वर्ष उपरांत नहीं रह सक्ते। जैसे मनुष्य के शरीर पर लगे रहने से नख, केश, वढ़तेहैं पर काट कर श्रलग करने से नहीं वह सक्के। इसी प्रकार इन पर्वती का हाल समस्तो। पर श्रसंख्याते काल के देहरे, प्रतिमा जो कहते हैं वे सूत्र के विरुद्ध कहते हैं।



### ४ आधाकमी लेनेवाले की फल

हिंसाधर्मी कहते हैं कि देव, गुरु, धर्म के लिये आधा-कर्मी आहार दे तो भी लाभ होता है यह सूत्र विरुद्ध है। श्री डाणांगजी के तीसरे डाणे में कहा है कि जीव तीन कारण से त्रलप त्रायुष्य वांधता है (१) प्राणातिपात- जीव की हिंसा करता हुआ (२) मृपावाद-फूंड वोलता हुआ (२) श्रमण निर्प्रथ को श्रप्रास्क श्रनेपाणिक श्राधाकमीं श्रसणं (श्रन) पाणं [पानी ] खाइमं (सुखड़ी) साइम (मूखवास) देताहुआ। इसी प्रकार मगवती सूत्र के सप्तम उद्देश में कहा है तो फिर श्राधाकमीं श्राहार, श्रीपध उपाश्रय देते लाम कैसे होगा। फिर मगवती शतक पांचवें, उद्देशे छुट्टे में कहा है कि:—

त्राहाकम्मं त्रणवज्जेत्तिमणंपहारेत्ता भवइ सेगं तस्स ठाणस्स त्रणालोइय त्रपडिकंते कालं करेति नित्थ तस्स त्राराहणा ।।

श्रथं:- (श्राहाकम्मं) श्राधाकर्मी (श्रणवज्जेत्तिमण्पहारेता) जिसे निर्दोष मन से समभे (तस्स) उस (टाण्स्स) स्थान की (श्रणालोइय) श्रालोयना किए विना (श्रपाडकंते) प्रतिक्रमण किये विना (कालं करेति) काल करे (निर्थ) नहीं है वह (तस्स) जिनवचन का (श्राराहणा) श्राराधिक

श्रथांत् जो श्राधाकर्मी श्राहार को निर्दोष समक्त भोगें तो उसे श्राराधिक नहीं कहा। फिर भगवती शतक पहिले, उदेशे नववें में कहा कि जो श्रमण निर्प्रथ श्राधाकर्मी श्राहार भोगे वे सात कर्म की गांठ दढ़ वांधे लम्बी स्थिति बढ़ावें, बहुत प्रदेश बढ़ावें, तीब्र श्रनुभाग करें, श्रनंत काल संसार में छले तो फिर देने वाले को लाम कहां से हो ? वह तो श्रलप श्रायु वांधने वाला है। मांस भोगी श्रीर मांस का दातार दोनों नरकामी हों वैसे ही इसे भी समको। इस सम्बन्ध के पाठ सूत्र में देख लेना।

# (५) मुंहपति बांधे तो वायुकाय के जीव की रचा हो इसका पाठ.



हिसाधर्मी कहते है कि मुंह पै मुंह पत्ति वांधे तो पुस्तक को थूंक न लगे इसलिये लगाते हैं पर वायुकाय के जीव की रलार्थ वांधना नहीं कहा, मुंहपत्ति से वायुकाय की हिंसा नहीं टल सकी। उनका यह कथन एकांत सूत्र विरुद्ध है। भगवती शतक सोलहवें उद्देश दूसरे में कहा है कि:—

गोयमा जाहेणं सके देविदे देवराया सुहुमकायं आणि-जूहित्ताणं भासं भासइ ताहेणं सके देविदे देवराया सावज्जं भासं भासइ.

सस्कृत टीका-हे गौतम ! यदा नूनम्

शक्रोदेवेन्द्रो देवराजः सूत्त्मकायजीवपिराच्चणार्थे मुख-मनपोस व्यनाच्छाद्यत्यर्थो भाषां भाषते तदा नूनम् शक्रोदे-वेन्द्रो देवराजः सावद्यां मार्पा भाषते ।

हे गौतम! जब शकेंद्र देव रांजा वोलते समय श्रपना मुं-ह वस्त्रसे वांघे विना श्रर्थात् ढाँके विना वोले तो वह सावध-कारी यानि हिंसाकारी भाषा है।

श्रीर जव शर्केंद्र वोलते समय श्रपने मुंह पर वस्त्र लपेट कर श्रथीत् वांध कर घोले तो वह माया निर्वध है श्रर्थात् खुले मुंह वोले तो वायुकाय के जीव हणते हुए घोले। तव सावध माया वोलने हैं इस प्रकार मुंहणत्ति दे यतना पूर्वक वोलने से वायुकाय के जीव को हिंसा रकती है यह सूत्र साजी सममना चाहिये। श्रोर नाक ढ़ांकना तो कही भी नहीं कहा। श्रोर तुम कहते हो, कि पुस्तक को श्राशातना टालने वास्ते मुंहपत्ति देना सा तुम मिथ्या कहते हो। क्योंकि पुस्तक तो महावीर स्वामी मोज्ञ गये वाद लिखे गए हैं श्रोर मुंहपत्ति तो श्री गौ-तम स्वामी ने स्थल २५० कही है। तुंगीया नगरी के श्रध्ययन में तथा उत्तराध्ययन के ज्वीस्वें श्रध्ययन की तेवीस्वी गाथा के पहिले दो पदों में कहा है कि—

ग्रुंहपत्तियं पिंडलेहिता पिंडलेहिज गुच्छगं ॥ अर्थ:—मुं० पिंडले मुंहपित के प्र० पित्तलेखना करे प० फिर प्रतिलेखे गु० गुच्छा की. इसपर से समक्रलेना।

### ६ यात्रा तीर्थ कहे उनके सूत्र साची के पाठ।

हिंसा धर्मी कहते हैं कि शतुंजय, गिरनार, श्रावृ श्रष्टा-पद, सम्मेद शिखर, इत्यादि पर्वत की यात्रा करना व संघ निकालने का वड़ा भारी लाम है। इसका उत्तर। इन पर्वतीपर जो तार्थंकर साधु श्रादि सिद्ध हुए उन्हें वंदना करना कहा है पर पर्वत वंदनीय नहीं। जेसे कोई न्योपारी वाजार में बैठ स-राफ का धंधा करे तो लोक उसे साहकार समक श्रमानत रक्ष जाते हैं पर कुछ काल वाद वही न्योपारी वह वाजार छो-इ कहीं श्रन्यत्र जा रहे तो वे श्रमानत रखने वाले उस वाजार में जाकर उस जगह श्रमानत क्यों नहीं रक्खें? वैसे ही ये पर्वत तो हाट समान हैं न्योपारी समान साधु सिद्ध हुए हैं। श्रव वे पहाड़ तो निर्जन हाट समान रहे। वहां हुंडी सिकारने वाला कोई नहीं रहा। इसलिये वे अवंदनीय हुए। तथा भग-वती शतक अठारहवे उद्देश दशवें में सोमल ब्राह्मण की श्री महावीर स्वामी ने ये यात्राएं करना कहा है:—

सोमिला जं मे तव नियम संजम सज्काय काणा-वसस्सगमादिएसु जोगेसु ज़एयणा सेत्तं जत्ता।

श्रर्थात्-सोमिल ने पूछा कि हे भगवंत तुम्हारे यात्रा है? तय भगवंत फरमाते हैं कि हे सोमिल हमारे यहां तप श्रस-नादि १२ भेद नियम, श्रिभग्रह विशेष १७ भेदे संयम स्वाध्याय, वैयावृत्यादि में दिन रात व्यतीत करना, श्राब-श्यक सामायिक श्रादि में यतना पूर्वक योग प्रवर्ताना यात्रा है।

उपरोक्त करणी करना यात्रा कहा है ये यात्रा श्रीमहावीर स्वामी ने सोमिल से कही। जैसे महावीर वैसे ही ऋपभादि सर्व तीर्थंकरों का ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व एकसा है तब ऋप-भदेव स्वामी ने भी यही यात्राएं करना कहीं ऐसा सममना चाहिये। पहिले ६६ दफे ऋपभदेव शत्रुंजय आये और यात्रा की, ऐसा जो ये कहते हैं यह सब सूत्र विरुद्ध है। जो ऋप-भदेव ऐसी यात्रा मानते होते तो वे भरतजी का देहरे बनानेका उपदेश क्यों दें? जो कार्य आप न करे वह कार्य दूसरों से कराने की आज्ञा क्यों दें? यह सममने की वात है।

(१) फिर भगवती शतक वीसवें उद्देश श्राठवें में कहाहै कि:-

तित्थं भंते ! तित्थे तित्थंकरे तित्थे गोयमा ! अरहा ताव नियमं तित्थंकरेति तित्थे पुण चाउवएणाइएणे समण संघे पत्नते तं जहा समणा समणीत्रो सावगा सावियात्रो श्र्यात् तीर्थ किसे कहते हैं ? तीर्थ चतुर्विघ संघ को कहते हैं! श्रयवा तीर्थकर को तीर्थ कहते हैं! श्रय भगवाम् उत्तर देते हैं कि हे गोतम! श्रिरहंत यावत् पहिले तीर्थकर तीर्थ प्रवर्ताने वाले हैं पर तीर्थ नहीं, तीर्थ तो चार वर्ण, चातुर्य वर्ण चमादि गुर्णो से सुशोभित श्रमण संघ को कहते है जैसे श्रमण-साधु श्रमणी-साध्वी श्रावक श्राविका

तिर्धिकर तो तीर्थ के नाथ हैं और तीर्थ चार हैं साधु साम्बी, आवक, आविका। तीर्थ करने के लिये यात्रा पर्वत की करना तथा संघ निकालना इसका लाम सूत्र सिद्धांत में कहीं भी नहीं कहा।

हिंसा धर्मी कहते हैं कि शजंबय शाश्वत है यह वात सूत्र विरुद्ध है, क्योंकि भगवती शतक स्मातवें उद्देशे छुट्टे में कहा है, तथा जम्बूद्धीप पत्नती में कहा है कि छुटा श्रारा बैठेगा तब भरत क्षेत्र में गंगा, सिन्धु ये दो नदी श्रीर यह बैताट्य पर्वत रहेगा, शेष सब पर्वत विच्छेद जांबगे। देखो पाठ.—

पव्वयगिरिडोगरुत्थलमद्धि माईएय वेयहु गिरिवज्ज्ञं विरावेहेंति ॥

श्रर्थात् प० क्रीड़ा पर्यंत वैभारादिक तिर जिस पर पानी हो पर्वत शिलादि रेत के थस पर्वत समीप की भूमि इत्यादि वैताट्य पर्वत छोड़कर सब चय होजायँगे। निक्तरण वि० निक्तरण विशेष खाई।

यह पाठ दो सूत्र में है। वहां शत्रुंजय शाश्वत रहेगा ऐसा नहीं कहा। तब हिंसाधर्मी कहेंगे कि ऋषम कूट पाठ में नहीं श्राया ? तो क्या ऋषम कृट विच्छेद जायगा इसका उत्तर, यों तो भूषम कूट रहेगा, गंगा, सिन्धु कूट रहेंगे बहोतर विल रहेंगे, पर पर्वत में तो वैताख्य ही रहगा। तुम शत्रुंजय को कूट मानते हो या पर्वत ? और ऋषम कूट रहेगा तो वह जैसा है वैसाही रहेगा, पर तुम कहते हो कि श्रृतंजय तो दो हाथ ऊँचा श्रीर सात हाथ लम्बा रहेगा। तो वह जो शाश्वत हो तो न्यूनाधिक क्यों होवे ? तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि जो गंगा, सिंघु, नदी घट जावेगी। फिर उन्हें शाध्वत क्यों कही ? इसी प्रकार शत्रंजय भी समभलो। इसका उत्तर। गंगा सिंध दोनों के पास परमवर वेदिका है इनके मध्य साड़ी बांसठ योजन का विस्तार वाला गंगा, सिंधु का द्रोह है। वह तो सवा शाश्वत है, काल प्रभाव से पानी का प्रवाह घरेगा। पर नदी का क्षेत्र नहीं घटेगा, गंगा का दृष्टांत शृतुंजय से नहीं मिलता। राश्रुंजय को पर्वत कहते हो, कूट तो नहीं कहते हो? इसिलिये शर्भुजय अशाध्वत है, वैतास्य पर्वत छोड़ सव पर्वत नाश होंगे, इन्ही में इसको समभो, साधु सिद्ध हुए इसलिये तीर्ध मानते हो तो श्रदी हीए तो सव तीर्थ भूमि है श्रीर सिद्ध क्षेत्र ही है. स्मशान रोड़ी श्रादि मूमि से भी श्रनंत सिद्ध सिद्ध हुए हैं, यह साली उववाई, पश्चवणा सूत्र में दो पर में कही है, जिसमें उववाई, सूत्र में खंत के अधिकार में गाथा २२ हैं, उसमें की गाथा ६ वीं यों है.

जत्थय एगो सिद्धो । तत्थ श्रगंता मवनखय विग्रका । श्रगाणसमो गाहा । पुट्टो सञ्वेय लोगंते ॥ ६ ॥ श्रयात् ज. जिस जगह सिद्ध एक है त, वहां अनंत सिद्ध सममो भव संसारके त्त्रय से वि. वे मुक्क हुए हैं श्र. श्रापसमें,स. मिले है, पु० स्पर्श रहे हैं सब इस लोक के श्रंततक ॥ ६ ॥ इस सात्ती से व इस लेख से जो शत्रुंजय शांश्वत कहते हैं वह सूत्र विरुद्ध है।

द्र \* क्यवलीकम्मा शब्द का ऋथैः---

(१) हिंसा धर्मी कहते है कि सूत्र में कयवली कम्मा शब्द से देव पूजा करना सिद्ध होता है। यह बात भी सूत्र से नहीं मिलती क्योंकि ज्ञाता सूत्र के दूसरे श्रध्ययन में घन्ना सार्थवाह की स्त्री मद्रा सार्थ वाहिनी पुत्र की इच्छा से नाग, भूत, यक्त को पुजने नगर वाहर गई। वहां ऐसा कहा है कि:—

जेणेव पोक्खरणी तेणेव उवागच्छा २ ता पोक्खर-णीए तीरे सुवहुं पुष्फं जाव मल्लालंकारं ठवेइ २ ता, पोक्ख-रिण उग्गाहइ २ ता जल मज्जण करेइ २ ता जलकीडं करेइ २ ता यहाया कयवली कम्मा उल्लपडिसाडिगा जाइं तत्थ उप्पलाई जाव सहस्सपत्ताई ताई गिन्हइ २ ता पोखक्खरणीउ

<sup>-</sup> बल मृती भृतिश्व पे।पण्म पेषणं पुष्टि श्रयं हि चुरादिगण्पिटित तथा च बालयतीति वलं पचाद्यच् वलमिति ततो मत्वर्थाय अतडिनिटनार्वात इनि कृते दीघें जाते बलीति प्रथमान्तरं एतस्यकर्मणा योगे पष्टीतिं समासः तथा च बलिन कर्म बलिकर्म बलवत कृतराष्ट्योगे श्रन्यपदार्थे बहुवीहि. कृतं बलिकर्म येन सः कृतबलिकर्मा।

अर्थात् किया है बल वर्डक कर्म जिनने

पच्चोरुहइ २ ता तं सुवहुं पुष्फवत्थगंघ मल्लालंकार गिएहइ २ ता जेगोव नागघरे जाव वेसमगाधरएय तेगोव उवागच्छइ २ ता---

श्रथः-जे जहां, पे। पुष्करणी वावही, ते वहां, उ. श्रा २ कर, पा. पुष्करणी वावही के, ती किनारे, व वहुत, पु. फूल, जा. यावत्, म. माला, श्र श्रलंकार, ठ. सब छोड़ २ कर, पे। पुष्कस्णी वावहीं में, उ. पैठ २ कर, ज पानी से म. मर्दन, कः कर २ ने, ज. पानी की की, श्रीहा, कः कर २ के. नहा स्नान, क. किया, व वली कर्म जल कुन्ने किये सुगंधित वस्तु का विलेपन किया। श्रीर स्नान कर, उ जो साड़ी पहिले नहीं पहिनी थी वह पतली, प. साड़ी पहिन, जा जो, नः जल्लं उ कमल हैं जाः यावत्, सः सहस्र, प फूल कमल,ता वे, गि. ले ले कर। पु. वावहीं से प. फिर निकल २ कर, तं. वे, सु. वहुत, पु. फूल व वस्त्र, ग. गंध, म. माला, श्र. श्रलंकार, गी. ले २ कर, जे. जहां ना. नागधर, जा. यावत् यस्त्रके, वे. वेसमण, के धर है वहां, उ श्रा २ कर।

यहां वावकी में वली कर्म किया तो यहां वावकी में किस की प्रतिमा पूजी शनाग भूत तो वावकी से निकले वाद पूजा है?

२ फिर ज्ञाता अध्ययन आठवें में महीनाथ स्वामी पिता के पांच लगने आये हैं वहां कहा है कि:—

ग्रहाया जाव वहुिं खुआहिं परिवृद्धा जेगीव कुंभरापा तेगीव उनागच्छइ २ ता। श्रर्थ -एहा स्नान कर, जा. यावत्, व. वहुत से. खु. खो-जेदासी, प. साथ लेकर, जे. 'जहां कु. कुंभराजा, ते. वहां, उ. श्रा. २ कर यहां यावत् शब्द में.

यहाया कय वली मा कय कोउय मंगलं पायिकता सुद्धप्पवेसाई मंगलाई वत्थाई पवर परिहियाई !!

श्रथं:-क. कौतुक मंगलिक पानी की श्रंजुली भर कर कुक्के किये, पा. श्रभरण पहिन तिलक मस लगा, सु. मेल रहित, प. पवित्र, मं. मंगलिक भार कम श्रौर कीमत बहुत, व ऐसे वस्त्र, पः प्रधान, प. पहिने, इतना पाठ जाव शब्द में श्राया।

(३) फिर ज्ञाता सूत्र अध्ययन आठवें में मज्ञीनाथ स्वामी छः राजा को प्रति बोध देनेको, मोहन घर में आये। वहां भी कहा है कि:-

तएणं सा मछी विदेह रायकरणा एहाय जाव पायक्रित्ता सन्वालंकारविभृसिया बहुहिं खुआहिं जाव परिक्खिता जेणेव जालधरए जेणेव कणगमए पिडमें तेणेव उवागच्छह २ ता।

श्रर्थः—त-तव, सा. वे, म. मह्नो, वि. विदेह, न्हा॰ स्नान, जा. श्रादि, पा श्रलंकारादि पहिन तिलक मस लगा, स. सव सुशोमित श्रलंकार सहित, वि. विभूषित किये हुए, व. वहुत, खु. खोजे दास दासी, जा. श्रादि, प. परिवार से पथारे, जे. जहां, जा. जालीका घर, जे. जहां,क कनक सुवर्ण की, प. प्रतिमा, ते. वहां, उ श्रा श्राकर। यहां जाव शब्द में काय वासिकममा

## कय कोउय मंगलं पायञ्छिताः

श्रथः—क. कौतुक मंगलीक पानी की श्रंजुली ले कुरहें किये, पा श्राभरण पहिन तिलक मस लगाये।

इतना पाठ है इस बलिकम्मा शब्द से देव पूजा अर्थ निकलता हो तो तीर्थंकर ने कौन से देव पूजे ? यह कहिये।

फिर झाता सूत्र के सौलहवें श्रध्ययन में कहा है किः—
तएगां सा दोवई रायवरकएणा जेगोव मज्जण घरे
तेगाव उवागच्छइ २ ता मंजणघरं श्रणुप्पविसइ २ ता एहाया
कयवालिकम्मा कयकोउय मंगलं पायछिता सुद्धप्पवेसाई
मंगलाई वत्थाई पवरपरिहिया मंजणघराउ पिंडिनिक्खमइ २
ता जेगोव जिगाघरे तेगोव उवागच्छइ २ ता।

श्रथः—त. तय, सा. वह, दो द्रोपद्री, रा. राजवर कन्या, जे. जहां, मं स्नानघर, ते वहां, उश्रा श्राकर, म. स्नानघर मं, श्र प्रवेश कर प्रवेश कर के, एहा उनने स्नान, क किया, व. वालिकमं पीठी श्रादि विलेपन किये, क कातुक, मं. मंगलिकपानी से श्रंजुली भर कुरले किये, पा. श्राभरण पहिन तिलक मस किये, सु. शुद्ध निर्मल, पा. उत्तम, मं. मंगलिक व. वस्त, प प्रधान, प. पहिन, म स्नानघर से निकल २ कर, जे. जहां, जि. यक्त का घर, ते. वहां, उ. श्रा २ कर।

इस पाठ में पहिले स्तान फिर विलक्षमां फिर वस्त्र पहित ना द्यादि कहा। तो स्वभाविक स्त्री जाति नग्न होकर स्नान करने वैठी हो। वहां उसने कौनसे देव पूजे ? स्नान घर में कौनसे देव थे ?

- (४) फिर भगवती शतक नववे उद्देश तेंतीसवें में देवानंदा ब्राह्मणी ने स्नान घर में विलक्षम किया तो स्नान घर मे कौन सा देव पूज़ा ?
- (६) भगवती शतक नववं उद्देशे तेतीसवें मे जमालीजी के श्रिधकार में कहा कि:-

तण्णं से जमाली खित्तयकुमारे जेगेव मज्जण घरे तेगेव उवागछइ २ त्ता एहाया कयवलिकम्मे जहा उववाइए परिसा वण्णात्रो तहा माणियव्वं जाव चंदणोक्खित्तगायसरीरे सव्वालंकारविभूसिए मज्जण घरात्रो पिडिनिक्खमइ २ ता।

श्रर्थ -त तब वे जमाली चित्रिय कुमार जे जहां स्नान घर है ते तहां उ. श्रा २ कर एहा स्नान किया श्रोर किये विलक्म जिसने ज जैसे उवचाई उपांग में परिपद का वर्णन किया वैसा ही यहां भी कहना जा श्रादि चंदन से परिवेष्टित है शरीर गात्र जिस की देह श्रादि स सर्व श्रलंकार से सुसज्जित हो म. स्नान घर से निकल निकल कर ! इनने स्नान घर में कौनसा देव पूजा ?

- (७) फिर भगवती शतक सातवें उद्देशे नववं में वर्ण नाग नत्थुवाने स्नान घर में कयवालिकम्मा कर्म किया। फिर स्नान घर से निकला तो वहां उसने स्नान घर में कौनसा देव पूजा।
- ( = ) फिर रायपेंसे शां में कठियारें ने जंगल में स्नान किया फिर विलक्षमें भी किया कहा है। वहां उसने कौनसा देव पूजा।

(ँ६) फिर केशी श्रमण ने कहा कि हे प्रदेशी राजा!

त् स्नान घर में स्नान कर बाले कमें के बाद फिर देव पूजा करने जाय। वीच में मंगी पायखाने में तुमे बुलावे तो तू जाय! तो देखिये कि स्नान घर में उसने कौनसा विलक्षमें किया? देव पूजा करने तो फिर चला वह पाठ तो श्रलग ही है यह सोचिये।

(१०) फिर कौं शिक राजा भगवंत का परम मिक्तवंत नित्य प्रति एक लाख और श्राठ हजार रुपये भगवंत की वधाई में दे, श्रीर जिस दिन भगवान चम्पानगरी पधारें उस दिन साड़े वारह कोड़ रुपये वधाई में दे उन्हे प्रतिमा प्जनेवाला क्यों नहीं कहा ? श्रीर जब वे भगवान के दर्शनार्थ गए उस पहिले उन्होंने जहां स्नान किया उसका संपूर्ण विस्तार पूर्वक पाठ दिया उसमें कय विल कम्मा शब्द मूल में ही नहीं है. वह सम्पूर्ण मूल पाठ यो है।

जेसेन मज्जस घरे तेसेन उनागछह २ ता मजस्यारं अस्तुपनिसह २ ता सम्रत जालाभिरामनिचित्तमसि रयसकुट्टिमतले रमिस्कि एहासमंडनं से सासामिस्यस मितचितिस रहासपिढं से सह सिसरसे सुद्धोदने हैं गंधोदए हैं
पुफोदए हैं सुमोदए हैं पुसो २ कछासा पनर मंजस्
विहिए मिजए तत्थ कोउय सए हैं नहुनि हैं कल्लासग
पनर मजसानसारों पम्हलं सुकुमालं गंध कासाहय न्
हियंगे सरस सुरहिं चंदस गोसिसा सुलित्तगत्ते अहिय
सुमहन्ध दूसरयस सुसंवए हुई मालानसगानेलेनसे अन

विद्धमिणसुवर्णे कप्पीयहारद्धहार तिसरय पालंच पलंचमाण किं सुत्त सुकय सो हे पीणद्धगेविक श्रंगुलि- जिक लिंग मय लिंग कया मरणे वर कडग तुडिय थेमिय भूए श्रहिय रुव सिस्सरीए मुहिया पिंगलं गुलिए कुंडल उद्योग वियाणणे मऊडदित्तसिरीए हात्थए सुकय रह्य वत्थे पालंव पलंचमाण पड सुकय उत्तरिक्ते णाणा मणि कणगरयणे विमलमहरिह निउणावीय मीसिमिसतं विरह्य स्रिसिल्ड विसिट्ठ लट्ठ श्राविद्धवीरवलए किं वहुणा करपरुखए चेव श्रलंकिय विभूसिए नरवइ सको रंट मन्न दामेणं छत्तेणं धारिक माणेणं चउ चामर वालवीजिश्रंगे मंगल जय सह कया लोए मंज्रण घराश्रो पडिनिक्खमइ २ त्ता.

श्रथः— तव वे कौणिक राजा जे. जहां म-स्नान करनेका घ-घर है ते-चहां उ-श्रा २ कर—म-स्नान करने के-घर-घरमे श्र-घुस घुसकर स-मोतियों की जालियों के साथ श्रमिराम जिन्हें श्र-मनोहर है वि-श्रनेक प्रकार के-म-मणि र-रतन जिसे-कु. भूमिका का तल श्रांगन हें र- रमणिक है—एहा-स्नान करने का मं-मंडप चौक है ना-नाना प्रकार के म-मणि- र- रतन को म. मीति चि-चित्र हैं ऐसे-एहा-स्नान करने के-पी-वाजोठ पर सु-सुखसे नि-वैठे हैं सु-श्रुद्ध स्वमावसे-उ-पानीसे गं-सुगंधिक उ-पानी द्वारा पु. फूलादिसुगंधित उ-पानीसे सु-तीर्थके उ-पानीद्वारा पु-वारम्वार क—कल्याण कारी

प्र-प्रधान, म-स्नानकरने की वि. विधि से म-स्नानकिया त. वहां कौ-कौत्तीक रचादिकका स-गौतम ब-वहुत वी-प्रकार उन्हें क-कल्याणकारी प-प्रधान म-स्नानके का अंततक प-पुष्पसे सु.कोमल हैं जिसके गं-सुगंध क. लाल वस्त्र द्वारा लुं-पोंछा. श्रं. श्रंग शरीर जिनक सु- सुगंध गो-वावना चं-चंदन म्र विलेपन किया म्र-गात्र शरीर जिनका म्र. म्रखंड चुहादि ने खाये नहीं सु-श्रति म-कीमती वहुत कीमत के दु वस्न र रतन-सु--श्रच्छी तरह स-पहिने-सु-मित्र-मा-फूल की-मोती की मालाहै व-वर्ण अवीराादि वि-विलेपन किये हैं जिसे आ पहिने हैं म. माणिके सु. सुशोभित आमरण क. पीहने हैं अ. श्रदारह सरिये हार श्र-नवसरिये हार ति-ती न सरियेहार पा. भूमता प. लम्वा नाभी तक क.कंदोरा सु. श्रच्छा किया है सो शोभा पि. पहिने हैं गे कोट के अदर आभरण जिनने अ श्रंगुली में वींटी श्रंगुठी श्रामरण पहिने है लि.मनोहर गं शरीर में ल. शोभादायक क. किये हैं स्थापित आ आमरण दूसरे जिनने व प्रधान क. कडा तु. विहरकां जिनने थ. स्तंमित है भारसे श्र. भुजा जिनकी श्र. श्रधिक रू रुपहै स. शोमायमान दिखते हे मु मुद्रिका पहिनी है पी. पीली हुई है श्र श्रंगुली जिनकी कु. कानके कुंडल जिनके उ. उद्योत किया है अ. मुख जिनका म. मुकुट से दी. दैदिप्यमान हा. हार से उ. ढांका है स्र भ्रच्छा क किया है र राचा है वरिया जिनक पा. भूमता प लम्बा प. एक वस्त्र द्वारा सु. भला क. किया उ. उत्तरासग जिनने ना. नानाप्रकारके म. मणि का खुवण र. रत्न वि. निर्मल म. वडों के योग्य नि. निपुण विश्वान का उ वहुत मि. दैदिप्य

मान वि. निपजाया है रचा है सु. अच्छी तरह सी. समाधि लगाई है वि. मधान ल. मनाहर आ. पिहने है रू. वृत्त की तरह चे. निश्चयपूर्वक आ. अलंकार मुकुटादि वि. श्रंगार किया है वस्ना दि से न. मनुष्यका आ. स्वामीराजा स. कोरेटनामा वृत्त के म फूलकी दा. माला सहित छ. मेघाडम्बर ध. रखता हुआ मस्तक पर ज. जय २ कार स. शब्द क. किये हैं लो. ले.कों ने म. स्नान घ. घरसे प. निकल २ कर

इतना रनान का वर्णन है इसमें कयविलकम्मा शब्द मूल मे ही नहीं है श्रीर भी थीर भगवान के दर्शनार्थ जाने का श्रवसर है श्रगर कयविलकम्मा शब्द से प्रतिमा पूजा का श्रर्थ निकलता हो तो वह यहां श्रवश्य चाहिये था।

(११) फिर जम्बूद्वीप पन्नीत में कहा कि श्री मरतेश्वर जी ने स्नान किया वहां भी स्नान का श्राधकार कौ खिक सा है श्राधित वहां भी कयविलक्षमा शब्द मूल में ही नहीं है तुम कहिते हो कि श्रष्टा पद ऊपर विम्य भराप तो प्रतिमा के रागी हुए फिर झ्या विल कम्मा नहीं करते होंगे ? प्रतिमा नहीं पूजते होंगे ? पर यह निश्चय समसो कि जहां २ स्नान का विस्तार सहित वर्खन है वहां कहीं भी कय विल कम्मा शब्द नहीं है श्रीर इन्हीं कौ खिक श्रीर भरतेश्वर के स्नान के श्रिधकार का पाठ जहां सिकृत में कहा है वहां कयविलकम्मा जगह २ कहा है तो इससे यही सार निकलता है कि विलक्षमा शब्द स्नान का ही विशेषणहें. यहां देव पूजा का श्रर्थ नहीं लगता. स्नान करते हुए जलांजली कुछे करना गंघादि विलेपन मर्दन प्रमुख करना ही श्रर्थ होता है जो विल कम्मा शब्द का श्रर्थ

जिनराज की प्रतिमा लगाते हैं वे एकांत मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से ऐसा कहते हैं।

- (१६) कितने ही कहते हैं कि तुंगीया नगरी के आवक स्थेवर को बंदने गए वहां टीका में ऐसा अर्थ किया है कि "कयविल कम्मेति स्वमह देवता" म्रस्यार्थः—अपने घर के देव की पूजा की मर्थात् अपने संसार के वास्ते गोन्न के देवादिक को पूजे पर प्रतिमा मित कहते है कि आवक के घर के देव तो जिनराज ही हैं दूसरे कुलदेव को आवक सम्यहिष्ट नहीं नमते. यों जवर्दस्ती से जिन प्रतिमा ठहराते हैं पर मूर्ख इतना भी नहीं समभते कि तीर्थं इर किसी के घर के देव नहीं होसकते । वे तो तीन लोक के देव हैं और यह कहना भी उनका भूं उहै कि आवक अन्य देव को कुल परम्परा से भी नहीं मानते देखो सूत्रादि.
  - (१) श्री भरतेश्वर समद्दष्टि थे श्रीर चन्नरत्न क्यों पूजा ?
- (२) शांतिनाथ, कुंथुनाथ, ऋईनाथ ये तीनों जिन चकी थे, इनने चक्ररह्म द्यों पूजा ? भरतदेत्र को साधते तेरे तेले संसार खाते सब चक्रवर्ती करते हैं या नहीं ?

३ ज्ञाता में सुदिठया देवता को श्रीरूप्ण समद्देष्टि ने श्राराधा या नहीं ?

(४ चक्रवर्ती मागधादि देव को साधने वास्ते बाण चलाते हैं उस बाण में लिखत है कि सर मर्यादा में रहने वाले देवता मेरे सेवक बना।

हंदि सुर्गतु भवंतो बाहिरस्रो खलु सरस्स जे देवा। नाया सुरा सुवएण तेसिंखु नमो पणिवयामि ॥ १ ॥ श्रर्थः-हं-निश्चय सत्य, सु-सुनातुम, वा-शर, त-वाहिर की श्रोर जो श्रिधिप्रायक देव हैं, ख-निश्चय, जे-जो, देव-देवता, ना-नाग-कुमार, श्र-सुर कुमार सु-सुवंर्ण कुमार देवता, ते-उन, देवता को नमस्कार होश्रो. प-प्रणाम, नमस्कार करता हूं।

इस गाथा में फ़रमाया है कि शर जावे वहां के समीप जो देवता हों उन्हें मेरा नमस्कार हो ख्रो-यह रीति है-इसी रीति को चलाने वास्ते शांतिनाथ, कुंथुनाथ, द्राहनाथ इनने भी खंड साधते व वाण फेंकते समय देवताओं को नमस्कार किया है।

- (१) श्रमय कुंवार ने मेघ का दोहद पूर्ण करने वास्ते तेला किया तो देवता की सहायता क्यों ली?
- (६) आतन आवक के अधिकार में उपासक दशाङ्ग के पहिले अध्ययन में ६ आगार रक्ले कि अन्य तीर्थ को वंदना करना या देना पड़े तो छः आगार १ रायाभि ओगेणं ( राजा को ज़र्बद्दनी से ) गणामि आगेणं ( जाित समुदाय को आजा से ) ३ वलािम ओगेणं ( वलात्कार से ) ४ देवािम ओगेणं ( देवता के कारण से ) ४ गुद्धीनगढेणं ( गुद्ध की परवशताके कारण) ६ विता कंति रेणं ( दुर्गिच के या जंगल के कारण) इन छः कारण से संसार की विधि कहं पर इनमें धर्म नहीं समग्ने पेसा कहा है।
- (७) फिर इस का प्रमाण तो सूत्र के अन्दर मेाजूद है कि कार्य विशेष लौकिक पत्त में सम्यक दृष्टि श्रावक की श्रन्य देव भी मानने पढ़ते हैं।

- (c) श्रगर कहते हो कि ऐसे ही श्रावक देवता की सहाय न चाह तो तुम कहते हो कि चौवीस यत्त श्रौर यत्तणी रत्ता करते हैं श्रौर शासन देवता सहाय करते हैं उनकी शुइयां भी तुम प्रतिक्रमण में कहते हो-श्रगर चार तीर्थ सहाय न चाहें तो यत्त यत्तणी किस की रत्ता करते होंगे ? श्रौर शत्रुं जय पर चक्रेसरी माता को क्यों पूजते हो ?
- (६) तथा यती होकर गोरे, काले, क्तेत्र पाल, भैरव तथा मिशा मद्रादि यत्त का आराधन करते हैं--वे अपनी और अप-ने पत्त की रत्ताके लिथे ऐसा करते हैं--इस न्याय से तो देव-ता की सह यता चाहने वाले तमाम गुरू सम दृष्टि नहीं उहरते--कुळ इस पर भी विचार करना।
- (१०) द्रीपदी ने सम दिए के कारण नारद को नमस्कार नहीं किया तो श्रीकृष्ण भी सम दिष्ट थे उनने नारद की मिक क्यों की ?

इसकी साची झाता के सोलहवें अध्ययन में है। वह लिखते हैं

तएगां से पंडरणा कच्छुल्लं णारयं एक्जमागां पासह र चा पंचिहं पंडवेहिं कुंतीएय, देवीए सिद्धं आसणाओं अब्धुट्ठेइ र चा कच्छुल्लं नार्यं सच्हपयाई पच्चुगच्छाइ र चा तिक्खुची आयाहिगां पर्याहिगां करेइ र चा वंदइ नमं— सह र चा महिरहेगां आसगेगां उविगमंनेइ तएगां से कच्छु-च्लाए नारए उदगपिर फासियाए दच्योविरिए वत्थाए मिसी-याए गिसीयइ र चा पंडएयं रक्षेय जाव अंतेउरिय कुस— लोदंतं पुच्छाइ। श्रथः—तःतव, से-वे-पं-पांडुराजा, क-कञ्जल, ना-नारद् को, श्रे-श्राता हुश्रा, पा-देख देख कर, पं-पांच, पं-पांडव, कु-कुन्ती देवी, स-साथ, श्रा-श्रासन से, श्र-उठ २ कर क-कञ्जल, ना-नारद को, स-सात श्राठ, प-पग, प-सम्मुख जा जा कर, ति-तीन वक्ष, श्रा-श्रात्मा सुकाई, प्र-प्रदक्षिणा क-की करके, वं वंदना, न-नमस्कार किया, करके म-वड़ों के योग्य श्रा-श्रासन उ-वैठने दिया, त-तव से-वे, क-कञ्जल, ना-नारद, उ-पानी के, प-छींटे डाल कर, द-डाम पर, प-विञ्चा कर, भी-पटली रखकर, नी-वैठे, वैठ कर पं-पंड, राजा की र-राज्य की, जा-श्रादि, श्रं-श्रन्तःपुर की, कु-कुशलता के समाचार पु-पृक्षे!

इस प्रकार नारद की भक्ति की द्रौपदी ने बंदना नहीं की। उस समय वह समद्दिष्ट थी, इसलिये उसने यह काम श्रव्छा किया। वेही नारद श्रीरूप्ण के पास गये तव श्रीरूष्ण ने भी जाव शब्द में पांडुराजा की नरह भक्ति की। वंदना की। उसका पाठ:-

इमंचर्णं कच्छुलाणारए जाव समोवयहए जाव णिसीय २ चा कराहं वासुदेवं कुशलोदंतं पुछई ।

अर्थः-इ-उस समय, क-कडुल नारव, जा-श्रादि, श्राकाश से स-उतरे, जा-श्रादि, नि-चैठ २ कर, क-कृष्ण, वा-वासु-वेव, कु-कुशल समाचार, पु-पूक्के।

इस जाव शब्द में पंह राजा की तरह भक्ति साथी। इनने मिथ्यात्व की भक्ति सांसारिक रीति से की या नहीं ?

<sup>११</sup> जाता ऋष्ययन ऋाठवें महिताथ स्वामी ने।

यहाया जाव बहुिं खुजिं पिर वुडा जेखेव कुंभराया तेखेव उगच्छइ २ ता कुंभयस्स पायग्गहणं करेति ।

श्रर्थः-एहा-स्नान करके, जा-श्रादि, व-वहुत, खु-खोजे, दासी, प-के साथ, जे-जहां, कुं-कुंभराजा, ते-वहां उ-श्राकर, कुं-कुंभ राजा के, पा-पैर ब्रह्ण, क-करे-श्रर्थात् पैर पट्टे ।

देखो तीर्थंकर देव मिथ्यात्वी श्रवृत्ती पिता के पैरों पड़े या नही ? सिर्फ़ लौकिक मिथ्यात्व के कारण ही-उनके माता पिता ने श्रावक धर्म भी जव मझीनाथ स्वामी ने दीजा ली तव लिया. इतनी सान्तियां, कुलदेव व लौकिक मिथ्यात्व समदृष्टि को लगता है, उस पर दिखाई-समदृष्टि धर्म समस्र कर मिथ्या त्वके देव गुरु नहीं मानते पर लौकिक रीति का उच्छेद नहीं करते.

## सिद्धायतन शब्द का अर्थ - उत्तर.

हिंसा धर्मी कहते हैं कि सूत्र में देहरे का नाम सिद्धा यतन है, वह सिद्ध का घर समम्मना चाहिये श्रीर प्रतिमा सिद्ध सममना चाहिये-ये कथन सूत्र विरुद्ध हैं जो सिद्धायतन नाम गुण निष्पन्न मानते हो तो.

? भगवती शतक नववें में भ्रष्टपभदत्त ब्राह्मण कहा, तो क्या भ्रष्टभदेव का दिया हुआ मानोगे ?

२ उत्तराध्ययन श्रठारहवें श्रसंयती के कर्म करने वास्ते मृगया मारने गया उसका नाम संयति राजा कहा. तो क्या वह संयति हो गया ? ३ जीवाभिगम में कहा सातवीं नरक में गए उनकी पांच महापुरुप कहे, तो क्या वे लोकोत्तर पत्त के भी महापुरुप कहे जायंगे?

४ विजय. विजयंत जयंत, श्रपराजीत नामक श्रतुत्तर विमान के नाम कहे और इन्हीं चार नाम के श्रसंख्याता द्वीप समुद्र के चार २ द्वार के नाम कहे-तो श्रयुत्तर विमान से उनका क्या सम्बन्ध हुआ ?

४ श्रतुयोग द्वार में नो गुण नाम के भेद कहे-वहां श्रमुहो निर्गुण नाम कहा। वैसेही १ श्रृष्यभदत्त २ संयतिराजा ३ एंच महापुरुष ४ श्रणुत्तर विमान के नाम, ये सव नो गुण नाम है वैसे ही सिद्धायतन भी नो गुण नाम सममना.

६ भरतादि एकसो सित्तर विजय में एक २ हेत्र में तीन ३ तीर्थ कहे १ मागध २ वरदाम ३ प्रभास ये तीन तीर्थ कहे। तो ये कुछ समद्दीष्ट के मानने के लिये नहीं। उसी प्रकार सिद्धा यतन शब्द भी सममना चाहिये—

७ जो गुण निष्पन्न नाम सिद्धायतन मानते हो तो कहो-उस देहरे में कौन से सिद्ध है ? क्या सिद्ध के घर होता है यह भी कहो ?

द होप, समुद्र, देवलोक में चार २ जिन प्रतिमा कही है— उनके चार नाम सव जगह एक से हैं १ ऋषमानना २ वर्ध माना ३ चंद्रानना ४ वारीसेणा—ये तीर्थद्भर के नाम पे नाम कहे—तो क्या ये चार जिन की प्रतिमा हुई १ ये चार नाम तो श्रनंत काल से चेले श्राते हैं श्रीर ऋषम, वर्द्धमान, चन्द्रानना वारीसेणा ये चार जिन राज तो इस चौवीसी में हुए हैं। यह सुवृत कैसे सचा सममा जाय ? हं प्रतिमा सिद्ध श्रीर प्रतिमा का घर सिद्धायतन ऐसा श्रथं करते हो तो तुम्हारे कहने के श्रमुसार द्रौपदी के यहां के प्रतिमा के घर को सिद्धायतन क्यों नहीं कहा? वहां तो जिन घर कहा है। प्रतिमा के निवास स्थान को सिद्धायतन कहें तो द्रौपदी के देहरे में प्रतिमा थी या नहीं? जो प्रतिमा न थी तो क्या पूजा और प्रतिमा थी तो सिद्धायतन क्यों न कहा ? यह वतलाओ-श्रोर सूर्यामादि देवता के देहरे हैं उन्हें सिद्धायतन कहें हैं तो क्या वहां प्रतिमा के निवास के कारण सिद्धायतन नहीं कहा ? परमार्थ ते। यह है कि जो श्रमाश्वते देहरे हैं उन्हें तो नागघर, भूनघर,यद्मयर,वैसमण घर कहे हैं। ज्ञाता श्रध्ययन दूसरे में साच है, श्रीर जो श्रनंत काल के देहरे हैं उनकी स्थित के श्राश्रय से उन्हें सिद्धायतन संक्षा से सम्वोधित किये हैं। श्रनंत काल की स्थित की जो वस्तु हो उसे सिद्ध कहते हैं, उसकी साच भी श्रमुयोग द्वार में है, वह लिखते हैं

से किंतं दसनामे, दसनामे दसिवहे पर्ययंते, तंजहा, गोर्यो १ नोगोर्यो २ त्रायाणपएयं ३ पिडवन्खपएयं ४ पुपहाणयाए ४ त्रायादि सिद्धतेयं ६ नामेयं ७ त्रवयवेयं = संजोगेयं ६ पमायोगं १०

श्रर्थः—से-कौन वे, द-दस नाम, द-दस प्रकार से, प-कहे, तं-चे कहते हैं, गो-गुण निष्पन्न नाम १ नो-श्रगुण निष्पन्न नाम२ श्रा-श्रादि पद द्वारा जो नाम पैदा होता है वह,३प-प्रतिपत्त राग से कहते हैं वह ४ प प्रधान वस्तु के नाम के संयोग से जो नाम पैदा होता है वह १ श्र-श्रनादि काल के सिद्ध शाश्वता नाम वे श्रनादि सिद्ध नाम ६ ना-पितादि के नाम से ७ श्र-श्रवयव के संयोग से नाम पुकारा जाय वह नाम द सं-द्रव्य संयोग से नाम पुकारा जाय. ६ प-नाम स्थापनादि चार प्रकार के नाम १०

इनमें अनादि सिद्ध नाम कौन से ? वे लिखते हैं। से किंतं अणादिय सिद्धं तेणं २ अणादिय सिद्धं तेणं धम्मित्थकाए अधम्मित्थकाए आगासित्थकाए जीवित्थ-काए पुग्गलित्थकाए अद्धासमए।

श्रथः—से-कौन वे, श्र-श्रनादि सिद्ध के नाम, श्र-श्रनादि सिद्ध धर्मास्तिकाय श्र-श्रवमीस्निकाय २ श्रा-श्राकाशास्ति काय २ जी-जीव ४ पु-पोद्गलास्थिकाय ४ श्र-काल६ ये छुःद्रव्य-

इन छः वस्तुश्रां को श्रनादि तिद्ध कही हैं। इस लिय तुम्हारे मतानुसार तो ये छः श्रनादि सिद्ध वस्तुरं भी वंदनोक हुई? वहां सिद्ध प्रतिमा का श्रायतन घर इसलिये सिद्धायतन सम-मते हो तो यहां काल, पुद्रल, जीव, धर्मास्यि, श्रधर्मास्थ, श्राकाश, परमाणु, जीव श्रनंत प्रदेशिक वंध इन्हें भी सिद्ध कहे हैं। इस लिये ये भी पूजनीक हुए। सिद्ध के घर को वंदनीक सम-मते हो तो सिद्ध को क्यों नहीं वंदना करते हो? पर यहां तो सूत्र परमार्थ का यही श्रय है। श्रनंत काल की स्थिति है श्रीर स्वयं सिद्ध विना किसी के बनाये हुए हैं इसलिये सिद्धायतन कहते हैं.

तब हिंसा धर्मी कहेंगे कि वैताढ श्रादि पर्वत के नो कूट है,

वे अनंत काल के हैं, तो उन नो को सिद्धायतन कूट क्यों नहीं कहे ! सिद्धायतन कूट एक ही क्यों कहा ! इसका प्रतिमा पूजने वाले को उत्तरः—

"महते महिषः" जो वृद्धि को पाता है वह महिष तो क्या मैसे के सिवाय और प्राणी नहीं वढ़ते हैं ? अर्थात् वढ़ते हैं। इस हिसाव से प्राणी मात्र को ही महिष कहना चाहिये परन्तु नहीं मैसे को ही महिष कहा है "कु अः अस्ति यस्य सः कु अरः" वन है जिसके उसे कुंजर (हाथी) कहते हैं। तो क्या और प्राणी के जंगल (वन) नहीं है ? अर्थात् और के भी है। इस हिसाव से प्राणिमात्र को कुंजर कहना चाहिये परंतु नहीं के वल हाथी को ही कुंजर कहा है। इसी तरह नो कृट अनंत काल सिद्ध हैं तो भी देव देवी के अधिष्ठित है इसलिये देव देवी का विशेषण नहीं, इस लिये सिद्धायतन कृट कहा। पर प्रतिमा के निवास के कारण सिद्धायतन नहीं कहा श्रीगणधर देव कभी मूल नहीं सकते इस पर खूव विचार करियेगा.

#### १० गौतम स्वामी श्रष्टापद पर गए उसका उत्तर.

१—हिंसा धर्मी कहते हैं कि भगवंत श्रीमहावीर स्वामी ने गौतम से कहा कि तुम श्रष्टापद पर्वत पर जाश्रो श्रौर भरत के किये हुए विम्व की वंदना करो तो तुम्हें केवल झान पैदा हो जाय। यह वात वे सूत्र विरुद्ध कहते हैं। जम्बू द्वीप पर्कती में कहा है कि श्रात्रमृषमदेव को केवल झान पैदा हुश्रा उस समय उनने प्रथम देशना देवता श्रौर मनुष्य को सुनाई। वहां कहा है कि:- धम्मं देसमाणे विहरइ तंजहा पुढविकाइए भायणा-गमेणं पंचमहट्ययाई भावणगाई

श्रर्थः—ध-ऐसा धर्मा दिखाते-प्ररूपते हुए वि-विचरते हैं तं-कहते हैं, पु-पृथ्वीकाय भा-ऐसी भावना के कारण का श्राचारंग सूत्र का दूसरा श्रुत स्कंध का भावना श्रध्ययन पं-४ महावत स-पचीस भावना सहित।

पंच महावत. वारह वत, छःकाया की दया, सलेवणा यह धर्म वताया, यही धर्म श्री महावीर स्वामीने श्राचांरग सूत्र के दूसरे श्रुत स्कंध के भावना श्रध्ययन में प्रथम उपदेश में यही दिया।

२—फिर उववाई सूत्र में कौणिक राजा के सामने भी पंच महाव्रत, वारह व्रत, सलेषणा. छः काय की द्या,यह धर्म दिखाया पर कहीं भी सिद्धान्त में यात्रा. पूजा,संघ निकालना, पहाड़ पर जाना, प्रतिमा घड़ाना, देहरे बनाने का उपदेश तीर्थ-कर गण्धर ने कहीं भी नहीं दिया, तो गौतम को श्रष्टापद पर चढ़ने की कैसे कहा?

३—कथा प्रचलित है कि श्रेणिक राजा के नरक में न जाने के चार वोल (उपाय) फरमाये (१) काल कसाई मैंसा न मारे (२) कपीला दासी साधु को दान दे (३) पुश्चिया श्रायक सामायिक वेचे (४) त् नौकारसी मात्र के प्रत्याख्यान करे ते। नरक में न जाय। पर श्रष्टापद शत्रुंजय यात्रा करना न वताया।

४-शालिमद्र ने संयम लिया पर कितने धन से देहरे बना-ए. संघ निकाले. यह उपदेश न दिया। ४-प्रदेशी राजा ने अपनी इच्छा से दान शाला प्रारंभ की पर केशी स्वामी ने देहरे बनाने, प्रतिमा घड़ाने या संघ निकालने का उपदेश नही दिया।

६-कौ ि का को भी ऐसा उपदेश भगवान ने नहीं दिया।
७-द्वारका जलेन का प्रस्ताव सुनकर भी नमनाथ ने कृष्ण को देहरे वनाने, प्रतिमा पूजने का उपदेश नहीं दिया, तो गौतम को यात्रा जाने के लिये कैसे कहा होगा ?

प्रचाराध्ययन सूत्र के १० वें श्रध्याय की श्रष्टावीसवीं गाया में कहा है कि:—

वोच्छिन्द सिर्णेहमप्पणोः कुमुयं सारह्यं व पाणियं।

से सन्वसिगेह विजिए, समयं गोयम मापमायए॥ २८॥ अर्थः-वो-निवारण कर, सी-स्नेह राग को, अ-आत्मा को कु-कमल की तरह, सा-शरद ऋतु का, पा-पानीको त्याग कमल ऊंचा रहता है वैसे ही त् भी से-उन स-सब सी-केह रहित स-समय मात्र भी गो-हे गौतम! मा-मत हो प्रमादी (प्रमाद मत कर)॥ २८॥

इसमें कहा है कि अपने में वहुत समय से स्नेह है, तो तू इसे हटा तो तुमे केवल शान पैदा हो पर यात्रा जाने की नहीं कहा।

द-फिर भगवती शतक १४ वें उद्देशे सातवें में कहा है कि -रायगिहे जाव परिसा पड़िगया गोयमादि समग्रे भगवं महावीरे भगवं गोयमं श्रामंतेत्ता एवं वयासी चिरसं

सिद्घोसि मे गोयमा चिरसंधुतोसि मे गोयमा चिरपरि चीतोसि मे गोयमा चिरजूसिश्रोसि मे गोयमा चिराणु गश्रोसि मे गोयमा चिराणुवत्तीसि मे गोयमा श्रगंतरं देवलोए त्र्यंतरं माग्रस्सए भवे किंपरं मरग्रकार्यस्स भेडा इत्तो चुयादो वितुल्ला एगहा अविसेसमगापत्ता भविस्सामा । अर्थः-रा-राज्यगृह नगर में भगवंत श्री महावीर स्वामी गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति न होने से स्वद्या ला गौतम को आश्वासन देने के लिये निमंत्रित कर अपनी और गौतम की होनहार तुलना दिखाते हुए कहते हैं कि हे गौतम ! हम श्रौर तुम श्रतीत काल से स्नेह संबंध से वंधे है, हे गौतम ! वहुत काल से तुम से मेरा संबंध है। हे गौतम! बहुत समय से तुक्तसे मेरा परिचय है, हे गौतम! वहुत समय से चिर-काल से हम सेवक, सेन्य ज्यों रहे हैं। हे गौतम ! विरकाल से त् मेरा त्रजुयायी है, हे गौतम ! वहुत समय से मेरे भावों का तू त्रादर करता श्राया है। हे गौतम! बहुत समय तक देवलोक में श्रौर श्रसंख्य समय मनुष्य मव मे श्रर्थात् त्रिपद वासुदेव के भव में हे गौतम ! तेरा जीव मेरा सारथी था, श्रिधिक क्या कहुं यहां से दोनों चवकर समान होंगे। यहां जीव द्रव्य दोनों के एक ही अर्थ का प्रयोजन है। दोनों को अनंत सुख मिलेगा । लघुपन और वङ्ण्यन मिटेगा और दोनों समान ज्ञानवान होंगे, इत्यर्थ।

ऐसा कहािक, हे गौतम ! तुमसे मेरा वहुत भव से स्नेह है यहां से दोनों चवकर मुक्ति जावेंगे श्रौर दोनों समान होंगे। पर सूत्र पाठ में श्रष्टापद जाने की नही कहा, इसकी टीका में श्रष्टापद जाने का उन्लेख है और टीका मूल सूत्र के पाठ का श्रथ है जिसमें यात्रा जाना सिद्ध किया है तो वह किस मूल पाठ से ऐसा श्रथ लिया है वह दिखावें। जब पाठ में यात्रा जाने का नाम नहीं तो टीका में कहां से श्राया ?

्रिहिसा धर्मी कहते हैं कि सूर्य की किरणें पकड़ कर उसके सहारे अप्रापद पर्वत पर चढ़े। ऐसा कहना फूंठ है, क्योंकि किरण के पुक्रल विस्सेसाइया हैं। उत्तराध्ययन अहावीसवें गाथा वारहवीं में कहा है वह लिखने हैं।

> सद्दन्धयार उज्जोत्रो, पभा छाया तवो इवा ॥ वएण गंध्र रस फासा, पुग्गलाणंतु लक्खणं ॥ १२ ॥

श्रर्थः-स-सूम २ शब्द श्रहंकार, उ—उद्योत रत्नादि का, प-प्रमाकांति चंद्रादि की, छ-छाया शीतल, श्रा-श्रातप सूर्यादि की उप्ण ताप, श्रे-ये कहे वे सव, व- वर्ण १२ गं गंध प्र र-रस ३ फा-स्पर्श १७ पु-पुद्रलास्थि कायके ल ये २७ लक्त् सममना चाहिये ये छः द्रव्य गुण के लक्त्ण कहे हैं।

किरण ताप के पुरल को कोई देवता भी पकड़ने में समर्थ नहीं। जिस प्रकार कि कोई पानी की धारा को पकड़ कर नहीं चढ़ सकता।

१० समयायांग सूत्र में कहा है किः-जंघाचारण साधु रतन प्रमा से।

सतरस्स जोयण सहस्साई उड्ढ उप्पतित्ता तश्रो पन्छा चारणाणं तिरियगई यावत्तती ।

श्रर्थः-मन्नह हजार योजन ऊंचे जाकर फिर तिरछी गति करते हैं पर जंघाचरण जैसे साधु भी सूर्य की किरण पकड़ने का साम- र्थ्य नहीं रखते तो जो किरण पकड़ कर चढ़े ऐसा कहते हैं वे केवल अंड वोलंते हैं।

११ त्र्राष्ट्राईस लब्धी के नाम कहते हैं।

१ श्रामोसही २ विण्णेसही ३ खेलोसही ४ जलोसही ५ सञ्चोसही ६ सीमन्नसोतीया ७ श्रवधिनाणी ८ ऋजु-मति ६ विपुलमित १० चारण ११ श्रासीविण १२ केवल १३ गणघर १४ पूर्वधर १४ श्रिरहंत १६ चक्रवर्सी १७ वलदेव १८ दासुदंव १६ खीरासवा महुयासवा सिण-यासवा श्रमियासवा २० बीज बुद्धि २१ कोट्टबुद्धि २२ पादानुसारिणी २३ तेजोलेश्या २४ शितललेश्या २४ श्रा-हरिक २६ वैक्रीय २७ श्रखीणमाणसी २८ पुलाक

ये ब्रहावीस लब्धी के नाम है इनमें सूर्य किरण पकड़ कर चढ़ाने वाली कौन सी लब्धी है ?

१२-भगवती स्त्र में कहा है। कोई अलगार लब्धी फोड़े तो प्रायिश्वत् लगता है, प्रायिश्वत् लिये विना वह काल कर जाय तो विराधिक होता है, फिर शतक वीसवें उद्देशे तथा अन्य कई जगह लब्धी फोड़ने वाले के लिये प्रायिश्वत् कहा है, जो वात विराधिक हो उसका उपदेश भगवंत गौतम को कैसे दे? अगर कहते ही हो कि विना किरण पकड़े चढ़ नही सकते तो पंद्रह सो तपस्वी क्यों वैठे रहे ? तथा गौतम के साधु किस प्रकार चढ़े? सव तो लब्धी धारी नहीं थे ?

१३-हिंसा धर्मी कहते हैं कि पंद्रहसो तपस्वी केवली हुए यह भी सूत्र विरुद्ध है। सिद्धांत भगवती शतक गांचवें उद्देश चांधे में कहा है कि सातवें देवलोक के देवता ने भगवंत के पास आकर पूछा कि हे भगवंत! आपके कितने साधु केवल प्राप्त कर मुक्ति जावेगे? तब मगवंत ने कहा कि-

### ममं सत्तं श्रंतेवासि सयाई सिज्मिहिति ।

मेरे सातसो केवली मुक्ति जावेंगे पर श्रधिक नहीं कहे। इसके सिवाय कल्पसूत्र में भी भगवंत की ७०० केवली की सम्पदा दिखाई है।

१४- कदाचित् हिंसा धर्मी कहें कि ये पंद्रहसो तो गौतम की सम्पदा में थे। इसालिये उन सातसो में इनको नहीं।गिने तो यह कहना भी इनका भूठ है, क्योंकि जगह २ सिद्धांत में गौतम के पांचसो शिष्य कहें है और कल्प सूत्र में भी गौतम और सौधर्म स्वामी के ४०० शिष्य कहें हैं।

१४-कृत्रिम वस्तु की स्थिति भगवति सूत्र में संख्याते काल की कही है। तो फिर भरत के भराये हुए विम्व श्रीमहा-वीर के समय तक कैसे रह सकते हैं ? श्रीर गौतम कैसे वंदन कर सकते हैं ? विचार करियेगा।

११ नमोत्थुएं का पाठ श्रीर सुत्र की साच्. हिंसा धर्मी नमोत्थुएं कहते हैं तब श्रंत में

जिय भयाणं । जे अ अ ई आ सिद्धा ।। जे अभिव-स्संतिणा गएकाले ॥ संपइ अवइमाणा ॥ सञ्चे तिविहेणं वंदामि ॥ १ ॥

श्रधः- जी सात प्रकार के भय रहित जे-जो भूतकाल में तीर्थंकर हो सिद्ध पद पाये, जे-जो भविष्य काल में तीर्थंकर पद पा सिद्ध पद पाप्त करेंगे, सं-वर्तमान काल में जो सिद्ध होते हैं श्रधीत् वर्तमान में जो महा विदेह में छुद्मस्थ विचर रहे हैं उन सबसे ति मन, वचन, काया से त्रिविधि सहित, वं-मैं वंदना करता हूं॥ १॥ इतना श्रधिक पाठ कहते हैं यह भी सूत्र विरुद्ध है। भिविष्य काल के तीर्थंकर श्रगर श्रव्रती, श्रप्रत्याख्यानी चारों गित में हों तो वे कैसे नमस्कार के योग्य हुए श्रिगर मानला कि भिवण्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं उन्हें वंदना करते हैं तो गुण रहित द्रव्य निक्षेप को वंदना हुई पर ऐसा नहीं हो सकता जगह र सिद्धांत में इन्द्र ने नमोत्थुणं दिये। उववाई में राजा कीश्यिक ने दिये। श्रवंड के शिष्यों ने दिये। रायपसेणी भे सूर्याम नं दिये। रायपसेणी में राजा परदेशी ने दिये। मगवः ती में खंधक ने दिये। ज्ञाता में श्र्र्णक श्रावक ने दिये। यां श्रवंक स्थानों पर नमोत्थुणं कहे हैं। वहां सिद्ध को नमोत्थुणं दिया है तो श्रंतिम पद ठाणं संपत्ताणं कहा है श्रीर श्रिरहंत को नमोत्थुणं दिया है वहां श्रंत में 'ठाणं संपाविश्रो काम्मस्स कहा है। श्रेप पद किसी सूत्र में नहीं कहे। इस लिये ये पद वढ़ाये गये है।

फिर हिंसाधर्मी कहते हैं, कि नमोत्थुणं तो इंद्र के कहे हुए हैं। सिद्धांत तो गणधर के मुख विना नहीं कहे जाते। ऋषभदेव गर्भ में श्राय तव इंद्र ने श्रपने मन से नहीं जोड़ा। पूर्व भव के समद्दिष्ट साधु, पिडत मरण कर इंद्र पैदा हुए वे केवल नमेत्थुणं ही क्या वहुत सी वातों के झाता थे। तथा महा विदेह देश में शास्वते नमोत्थुणं हैं या नहीं ? देखो, जहां विद्यमान जिनराज हैं वहां श्रंत में कामस्स पद है शेष पद नहीं। इतने नये पद क्यों जोड़े ?

#### चार निच्चेपा की जानकारी

हिंसाधर्मी कहते है कि चार निवेपों का सूत्र में वर्णन है। १ नाम निवेपा २ स्थापना निवेपा २ द्रव्य निवेपा ४ माव निक्तेपा। इसलिये हम स्थापना निक्तेपा मानंत है। यह उनका कथन सूत्र विरुद्ध है।

श्री श्रमुयोग द्वार सूत्र में ४ निक्षेपा कहे हैं यह तो सत्य है पर चारों ही निक्षेपा चंदनीक नही कहे। एक भाव निक्षेपा चंदनीक कहा है।

नाम जिर्ण जिर्णनामा ॥ ठवणा निक्लेख्रो जिर्णदपिडमात्रो ॥ दन्व जिर्णाजिण सरीर ॥ भाव जिल्लाजिण त्ररिहंता ॥ १ ॥

ये चार नित्तेपों का स्वरूप है। श्रव चारों नित्तेपों का श्रर्थ विस्तार पूर्वक कहते हैं। श्रवयोग द्वार में प्रथम चार नित्तेपा श्रावश्यक पर घटाये हैं। फिर सूत्र शब्द पर घटित किये हैं। फिर स्कंध शब्द पर दिखाये हैं। फिर जगत् की समस्त वस्तु पर घटित करने का कथन कर यह विषय पूर्ण किया है। उसी मुश्राफिक—

१ अरिहंत शब्द के चार निचेपा कहते हैं।

१ नाम ऋरिहंत २ स्थापना श्ररिहंत ३ द्रव्य श्ररिहंत ४ भाव श्ररिहंत.

१ यहां नाम श्ररिहंत का तात्पर्य माता पिता के दिये हुए नाम ऋषम, शांति, नेमि, वीर, वर्धमान, जिनदत्त, जिन रत्तक जिन पालक इस प्रकार श्ररिहंत के नाम से नाम दिये जैसे श्राहित समगोवासी इत्यादि नाम। श्ररिहंत नाम के सहश नाम होने से नाम श्ररिहंत, पर श्ररिहंत के गुण नहीं। इसलिये श्रवंदनीय हैं।

२ स्थापना श्रारिहंत श्रर्थात् श्रारिहंत के सदश शरीर का स्वरूप बनाया। काष्ट्र, पाषाण, मिट्टी, चित्र, कपढ़े, पीतल, घातु प्रभृति में श्रिरहंत का माव दिखाया, पर श्रिरहंत के गुण नहीं इसलिये श्रवंदनीक है। जिस प्रकार मल्लीनाथ स्वामीने श्रपनी मूर्ति कराई तथा ऋषमानना २ वर्धमाना ३ चंद्रानना ४ वारी पेणा पर्वत देवलोक पर शाश्वती कही हैं। पर गुण रहित होने से श्रपुज्य हैं।

३ द्रव्य श्ररिहंत के पांच भेद । १ जाग्रग श्ररीर द्रव्य श्ररिहंत २ भावी श्ररीर द्रव्य श्ररिहंत ३ लौकिक द्रव्य श्ररिहंत ४ जुपावचनीक द्रव्य श्ररिहंत ४ लोकोत्तर द्रव्य श्ररिहंत नाम स्थापना श्ररिहंत का श्रथ सरल ही है।

१ श्री श्रिरहंत देव मुक्तिगए उनका शरीर पड़ा है वह शरीर जागाग शरीर श्रीरहंत कहाजाना है। जैसे यह घृत का घड़ा था।

र तथा गृहवास में रहते श्ररिहंत श्रभी तक श्ररिहंत के गुण सिहन नहीं हुए श्रागे होगे वे भावी शरीर द्रव्य श्ररिहंत जैसे यह घृत का घड़ा होगा, पर श्रमी तक नहीं हुवा।

३ तथा लौकिक द्रव्य श्ररिहंत, जिन्होंने शृष्टु श्रादि जीते, वे चक्री वासुदेव, राजादि

४ तथा कुप्रावचनीक. इच्य से श्ररिहंत, जो चौतीस श्रित-शय रहित हो श्रीर देव नाम से कहे जाते हों, जैसे हरि. हर, ब्रह्मादि.

र तथा लोकोत्तर द्रव्य श्ररिहंत.गौशाला श्रादि जिन शा-सन में केवल झान विना श्ररिहंत कहलाये, वे लोकोत्तर द्रव्य श्ररिहंत, ये पांच मेद द्रव्य श्ररिहंत निलेपा के कहे।

४ माव अरिहंत, जो लोकोत्तर पद्म में केवल ज्ञानादि सर्व गुण सम्पन्न विचरते हैं वे बंदनीक पूजने योग्य हैं, ये अरिहंत पद के चार निद्मेपा कहे।

# २ अव गुरु श्राचार्य पद के चार निचेपा कहते हैं।

१ नाम श्राचार्य २ स्थापना श्राचार्य ३ द्रव्य श्राचार्य ४ माव श्राचार्य ।

१ नाम श्राचार्य-किसी जीव या श्रजीव का नाम श्राचा-र्य दिया वह नाम श्राचार्य।

२ स्थापना श्राचार्य-काए, पाषाण, पीतल, चित्र, कपड़े के श्राचार्य वनाकर मानें वे स्थापनाचार्य, यह नाम स्थापना-चार्य है पर गुण रहित होने से श्रवंदनीक है।

३ द्रव्य त्राचार्य के पांच भेद १ जाएग शरीर द्रव्य त्राचार्य २ मावी शरीर द्रव्य त्राचार्य ३ लौकिक द्रव्य त्राचार्य ४ कुपावचनीक द्रव्य त्राचार्य ४ लोकोत्तर द्रव्य त्राचार्य, ये पांच भेद त्रव उनका स्वरूप दिखाते हैं।

१ कही गुण्वंत गुरु ने काल किया उनका शरीर पड़ा है वह शरीर नाम जाणग शरीर द्रव्य श्राचार्य कहलाता है। जैसे यह पहले घृत का घड़ा था।

२ यह शरीर वहुत समय वाद त्राचार्य पद पावेगा. पर श्रमीतक पाया नहीं, इस लिये भावी शरीर द्रव्य श्राचार्य जैसे यह घृत का घड़ा वेनेगा।

३ लोगो को ७२ कला सिखावें वे लौकिक द्रव्य श्राचार्य, ४ तीनसो तिरतिठ ३६३ पाखंडियों के गुरु वे कुपावच-नीक द्रव्य श्राचार्य।

४ जिन मार्व में हीनाचारी, छःकाय जीव की दया न पालनेवाले, पंच महात्रत रहित, आधा कर्मी आदि दस दोष लगा कर आहार भोगे, उपाश्रय सेवे. वे लोकोत्तर द्रव्य आचार्य ये पांच द्रव्य आचार्य कहे पर गुण विना श्रपुज्य है।

४ भावी श्राचार्य-जो लोकोत्तर पर्व के साधु हैं, सत्ता-

वीस गुण सहित, गौतम, जम्बू सौधर्माद् भावी श्राचार्य, गुण-वंत वंदनीक है, ये गुरु श्राचार्य के चार निच्चेप कहे।

३ अब धर्म शब्द के चार निच्चेपा कहते हैं।

१ नाम धर्म २ स्थापना धर्म ३ द्रव्य धर्म ४ भाव धर्म। उनका विस्तार

१ नाम धर्म-किसी जीव श्रजीव का नाम धर्म, धर्मदास, धर्मचंद, धर्मसी, नाम दिया, यह नाम धर्म श्रवंदनीक है।

२ स्थापना धर्म-यह धर्मवंत के आकार सा काष्ट, पाषाण, धातु, चित्र, कपड़े आदि का वनाया हुआ स्थापना धर्म गुण विना अपूज्य।

३ द्रव्य धर्म के पांच भेद— १ जाणग शरीर द्रव्य धर्म २ भावी शरीर द्रव्य धर्म ३ लौकिक द्रव्य धर्म ४ कुप्रावचनीक द्रव्य धर्म ४ लोकोत्तर द्रव्य धर्म ।

१-धर्मवंत का शरीर विना जीव के पड़ा है, वह जाण्ग शरीर द्रव्य धर्म जैसे यह घी का घड़ा था।

२ -इसका शरीर भविष्य में धर्म के गुण प्राप्त करेगा, श्रमीतक प्राप्त नहीं किये हैं। यह भावी शरीर द्रव्य धर्म जैसे यह घृत का घड़ा वनेगा, श्रमीतक नहीं वना है।

३-लौकिक द्रव्य धर्मः-ग्राम, नगर, देश, न्यात, जात, फुल, जीतादि श्राचार पालते हैं, वह लौकिक द्रव्य धर्म।

४-कुप्रावचनीक द्रव्य धर्म-तीनको त्रेसठ पासंड के मत, दान धर्म, दुची धर्म, यात्रा स्नान थाद्ध, जागरणा, होम, देव, देवी के देहरे इत्यादि कुप्रावचनीक द्रव्य धर्म।

४-लोकोत्तर द्रव्य धर्म गौशाला का मत, जमालीजी का

मत, उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पर्वादि पर छःकाय की रत्ता में धर्म माने वह ।

४ भाव धर्म के दो भेद (१) श्रुत धर्म ज्ञान दर्शन रूप. (२) चारित्र धर्म वती तप रूप साधु श्रीर श्रावक का श्राचार, श्रा-रंभ परिग्रह रहित विषय कपाय रहित यह भाव धर्म लोकोत्तर यह वंदनीक, पूज्य है।

ये देव, गुरु, धर्म के चार निक्षेप कहे, इसी प्रकार समस्त भ्रावश्यक प्रभृति वहुत से पदार्थों के चार निक्षेपों का वर्णन श्री श्रनुयोगद्वार सूत्र में किया है। इनमें एक भाव निक्षेपा लोकोक्तर पक्ष का पूज्य है। श्रेप सव श्रपूज्य समस्रना चाहिये।

१ अब कोई हिंसाधर्मी तर्क करेंगे कि तीर्थंकर के चारों ही निक्षेप पूज्य है. इसिलये हम उनको पूज्य समक्ष बंदना करने हैं। उनको हम उत्तर देने हैं कि जो नीर्थंकर के नाम निक्षेपों को तुम पूज्य समक्षते हो तो तीर्थंकर के नाम के अनक पुरुप हैं। अरूपम, शांनि, नेमी, बीर, वर्धमान आदिके तीर्थंकर के नाम पे नाम होने से क्यों नहीं पूजते ? तब हिंसा धर्मी कहिंगे कि लोगस्स में चौबीस तीर्थंकर के नाम लिये हैं उस नाम निक्षेपा को पृजते हैं. उत्तर, लोगस्स में जो २४ तीर्थंकरों के नाम है वे नाम संझा है. नाम निक्षेपा नहीं। अनुयोग हार में कहा है कि:-

नामाणि जाणि काणिय ॥ दन्वाण गुणाण पजवाणं च । तेसि त्रागम निहसे ॥ नामेति परूविया सन्ना ॥

श्रर्थः-ना-नाम, जा-जो कोई, द्-जीव श्रजीव द्रव्य के, गु- झानादिक श्रनेक रुपादि के गुण के, प-नारकादि श्रनेक कृत्ण प्रणादि नाम जीव के. नाम जीव-जंतु. श्रात्मा. प्राणी इत्यादि श्राकाश नाम श्राकाश नम तारा, पथ, ब्योम, श्रंबर इत्यादि गुणनाम ज्ञान, बुद्धि, वोध तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श, इत्यादि तथा पर्याय नाम नारकी तिर्यंच मनुष्य देव तथा एक गुण कृष्ण इत्यादि श्रा-श्रागम ज्ञान रूपी कसोटी में नाम पद्वी संज्ञा रूपी जैसे सोना, चांदी की कसोटी पे परीक्षा ले वैसे ही सोना, रुपया सरीखी जीव पदार्थ की पहचान कर नामादि का ज्ञान करले यह कसोटी है।

लोगस्स मे नाम है वे तो मुक्त हुए वे भाव सिद्धनित्तेषा मे आगये, यह नाम नित्तेषा नहीं है। तीर्थंकर के नाम अन्य वस्तु में मिलें। उस वस्तु का नाम तीर्थंकर के नाम से पुकारा जाय उसको नाम नित्तेषा कहते हैं। इसिलये तुम्हारे मता- जुसार जिन नाम के जितने पुरुष हों वे सव तुम्हारे पूजनीक होने चाहिये। उन्हें क्यों नहीं पूजने? जब चौबीस जिनराज विचरते थे तब भी नाम तो यही थे. पर नाम नित्तेषा न था सालात् भाव नित्तेषा था. ऋषभादिक का नाम ऋषभादि यह नाम नित्तेषा नहीं पर नाम संक्षा है, जो अन्यों का नाम ऋषभादि वह नाम नित्तेषा नहीं पर नाम संक्षा है, जो अन्यों का नाम ऋषभादि हो तो उसे नाम नित्तेषा कहते हैं, तो तुम उन्हें क्यों नहीं पूजते?

्रं २ तुम स्थापना निक्तेपा मानते हो इसकी चर्चा श्रागे करेंगे पहिले द्रव्य निक्तेपा का वर्णन करते हैं!

१ तुम कहते हो कि भरतेश्वर ने त्रिदंडिये को चरम तीर्थ-कर होने वाला समक्ष वंदना की, तो यह द्रव्य निकेपा हुन्ना। पर यह वात सिद्धान्त में कहीं नहीं है, सिद्धान्त में श्रंतगढ़ सूत्र के पांचवें वर्ग में श्रोकृष्ण से नेमनाथ स्वामी ने फ़रमाया कि

एवं खलु तुम्हें देवाणुप्पिया तच्चात्रो पुढिवित्रो इ.लित्तए नरयात्रो त्र्यांतरं उवद्वित्ता इहेव जंबृद्वीवे २ भारहेवासे श्रागिमस्साए उस्सिष्पणीए पुंडेसु जणवएस सत-दुवारे नयरे वारसमो श्रममो नामं श्ररहा भिवस्सइ तत्थ तुम्हं बहुइं वासाई केवलीपिरयागं पाउणिचा सिज्भिहिस्सि तएणं से कन्हे वासुदेवे श्ररहश्रो श्रिरहनेमी श्रंतिए एयमहं सोचा निसम्म हह तुहे श्रफोडेइ २ चाग वगाइ २ चा छुदंइ २ चा सिंहनायं करेइ २ चा।

श्रथः-ए-इस प्रकार, ख-निश्चित, तु-तुम, दे-देवानु प्रिय, त-तीसरी, पु-पृथ्वी, उ-उज्वल, न नरक से, श्र-अंतर विना, उ-निकल कर, इ-यही, जं-जम्बू द्वीप में, म-भरतचेत्र में श्रा-श्रागतकाल की उ-उत्सर्पणी काल में पुं-पुंड, ज-देश में, स-स्यद्वार, न-नगर में, वा-वारहवे, श्र-श्रमम, ना-नामक, श्र-श्रितंत, म-होश्रोगे, त-वहां, तु-तुम, व-चहुत, वा-वर्ष, पर्यंत के, केवल प-पर्याय. पा-पालकर, सि-सर्व कार्य सिद्ध करोगे मुक्ति जाश्रोगे, त-तव, से-चं, छ-छप्ण, वा वासुदेव, श्र-श्रिर हंत. श्र-श्रीर छनेनी के, श्र-पास, श्र-शंखनाद किया। हर्ष पूर्वक त्रि-तान फलांग उञ्चल २ कर, सि-सिहनाद कर करके।

हे कृप्ण, तुम वारहवें जिन होश्रोगे ऐसा कहा। यह ं छुन कर श्रीकृप्ण खुशी हुए, नाचे, कृदे। तीन फलांग ऊंचे उछले सिंहनाद किया। श्रपने मन में बहुत श्रानंदित हुए, पर जिन द्रव्य समसकर किसी गण्धर साधु या भावक एवं देवादि ने वंदना न की। प्रशंसा न की। तो द्रव्य निनेपा वंदनीक कैसे हो सक्ना है?

२ फिर ठाणांग सूत्र के नववें ठाणे में श्री महावीर स्वामी ने सभा में कहा कि श्रेणिक राजा मेरे समान प्रथम जिनराज

होगा। श्रायुष्य श्रवगहना, परिवार, प्ररूपणा मुक्त सरीखी करेगा। पर उस समय भी किसी साधु, श्रावक, गणधर, देवता ते वंदना न की तो फिर द्रव्य निज्ञेपा वंदनीक कैसे हो सक्ता है?

३ फिर झाता अध्ययन आठवें अरण्क आवक मिथिला नगरी गए। कुंभ राजा की कुंडल का जोड़ा मेंट किया। पर श्रंतेउर में जाकर मल्लीनाथ स्वामी जो तीन झान, ज्ञायक सम्य-कत्व सहित चौंसठ इन्द्रों के पूजनीक थे और वे उन्हें जानते थे तो वे द्रव्य निजेपा वंदने क्यों नहीं गये? तथा किसी के साथ वंदना भी क्यों नहीं कहलाई? तथा कुंडल जिन समभ कर मेंट क्यों न किये? तो द्रव्य निजेपा वंदनीक कैसे हुवा?

ध जब छः राजा मोहन घर में श्राये। वहां महीनाथ स्वा-मी को साज्ञात् जिन समसे। स्वयं को जाति स्मरण ज्ञान पैदा करानेवाले समसे पर वंदना क्यों नहीं की ? तो द्रव्य निज्ञेपा वंदनिक कैसे हो सक्का है ?

४ मह्मीनाथ स्वामी की प्रतिमा को स्थापना निक्षेप समक्त श्रौर श्रपने जाति स्मरण तथा चारित्र का प्रत्यक्त कारण समक क्यों न बंदना की ? तो स्थापना निक्षेप किस प्रकार बंदनीक हो सक्का है ?

६ समवायांग में वर्तमान चौबीस जिनराज भाव निचेपा के धणी जिनके नीम गण्धर ने लिये वहां कहाः—

उसममाजियं च वदे जिएं च चंदं पहं वंदे धम्मं रंतिच वंदामि वंदे मुनिसुम्वयं नेमिं जिएं च वंदामि।

श्रथः-उ-श्रष्टभयेव स्वामी, म-श्रजितनाथ स्वामी, वं-वंदन करता हूं, जि-रागेह्रंष के जीतनेवाले, च-फिर, चं-चंद्रप्रसु स्वामी, वं-वंदना करता हूं, घ-धर्मनाथ स्वामी, स-शांतिनाथ स्वामी, च फिर वं-वंदता हूं. यहां "वंदे" शब्द कहा श्रौर भाविष्य में जो चौवीस जिन राज होनेवाले हैं श्रेणिक रूज्णादिक जीव उनके नाम ही कहे पर वंदे शब्द नहीं कहा। श्रभी तक श्रवती श्रप्रत्याख्यानी हैं, इसालिये द्रव्य नित्तेप वंदनीक कैसे हो सक्ता है ?

७ भगवती शतक नववें उद्देशे छत्तीसवें में गांगेय श्रणगार ने श्री महावीर स्वामी को द्रव्य जिन समके वहां तक नमस्कार नहीं किया। फिर भंगजाल पूछ सदेह मिटाया, साचात् भाव निचेप केवली जाने तब बंदना की। वह पाठ लिखते हैं।

तुष्पभिद्वणं से गंगेय श्रणगारे समणं मगवं महावीर पश्चभि जाणह सव्वणु सव्वदरिसी ॥

श्रर्थः-त-उस समय भगवंत ने श्रनंतरोक्त कहा । उस समय गंगेय श्रण्गार भगवंत श्री महावीर स्वामी को सममे कि ये सब वस्तु के झाता, सब वस्तु के देखने वाले हैं

तो द्रव्य निचेपा वंदनीक कैसे हुवा?

द जब तक तीर्थंकर गृहवास में रहते हों, छः काय के आरंभ करते हों वहां तक साधु, श्रावक उन्हें नमकार नहीं करते क्योंकि वे श्रवती हैं तो फिर द्रव्य नित्तेप को नमस्कार कैसे कर सक्ते हैं ?

ध्वेको, जब कि द्रव्य निक्तेपा में तीन ज्ञान सायक सम्य-क्तव कितने ही श्रितिशय हैं तो भी उन्हें साधु, श्रावक नहीं वंदते तो स्थापना निक्तेप में ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि एक भी गुण नहीं रहता फिर वह कैसे वंदनीक हो सकता है? तथा द्रव्य गुरु द्रव्य निक्तेपा में विचरते हैं उन्हें भी सिद्धान्त में श्रवंदनीक कहे हैं।

१ उपासक दशांग में सातवें अध्ययन में सकडाल कुंभार समिकत पाये। फिर साधु के मेष में गौशाला को अपने घर आते देख भी वंदना न की। लिंग साधु का है पर गुण नहीं। २ सीलंग राज ऋषि के चारसो ६६ शिष्य गुरु का श्राचार शिथिल समक्र त्याग गये, पर द्रव्य गुरु समक्र पास न रहे।

२ जमाली के साधु जमाली को मिथ्यात्वी समक्त द्रव्य गुरू को त्याग भाव गुरु श्रीमहावीर स्वामी के पास श्राये।

४ गौशाला ने भगवंत के वहां तेजु लेशा छोड़ी, यह देख कर गौशाला के शिष्य द्रव्य निक्तिया के गुरु गौशाला को छोड़ भगवंत के पास श्रागण तो द्रव्य निक्तिया के गुरु वंदनीक कैसे हो सक्ते हैं?

४ साधु चारित्रो साधुके भेष में हों पर श्रारंभ, परिश्रह विपय. कपाय सेवते हों तो साधु श्रावक उन्हें नहीं वंदते। फिर इन्य निर्मेषा वंदनीक कैसे हो सक्का है ? इसी प्रकार श्रनेक सूत्र की सास हैं। मान निर्मेष के सिवाय सब श्रवंदनीक हैं. जो द्रव्य निर्मेष गुण विना श्रवंदनीक है तो स्थापना निर्मेष निर्मुण कैसे वंदनीक हो सक्ता है ?

१० जिस प्रकार पत्थर के लड्डू स्थापना लड्डू की कर खाने वैठे पर भूख न लगे, स्वाद न आवे, इसी प्रकार पत्थर के घोड़े, नर. नारी बनस्पति जितनी भी बस्त स्थापना क्रप वना-व उनसे कुछ भी गरज़ (मतलब) नहीं निकल सक्ती, माता के स्थान पर माता की स्थापना, भरतार के अभाव में पित की स्थापना करे पर वालक के दूध की आवश्यकता न मिटे, स्त्री भोग की चाहना न जाय। इसी प्रकार एक पत्थर के तीन हुकड़े किये। एक की गाय वनाई, एक का बाघ बनाया और एक से देवता बनाये। गाय दूध देवे नहीं, बाघ आवाज दे नहीं और देव तार सके नहीं, तो स्थापना निचेप कथन मात्र है, पर गुण रहित होने से गरज नहीं मिटा सक्ता, यह विचार-णीय है।

११ तथा हिंसा धर्मी कहते हैं कि तुम द्रव्य निज्ञेप को अवंदनीक कहते हो पर सूत्र तो देखो। गर्भ में रहे हुए तीर्थंकर तथा तीर्थंकर के मृतक श्रीर को इन्द्र ने वंदना की है तो अवंदनीक कैसे हो सक्षा है? उत्तरः-जम्बूडीप प्रवित्त में छुप्पन दिज्ञा कुमारी जन्मोत्सव के लिये आई वहां जात आचार कहा है। वह पाठ लिखते हैं।

उप्पणे खलु भो जम्बृहावे २ भगवं तित्थयरे तंजीय-मेयं तीयपच्चुप्पन्न मणागयाणं श्रहोलोग वत्थव्वाणं श्रह-एहं दिसाकुमारी महत्तारियाणं भगवश्रो तित्थयरस्स जम्म ण महिमं करित्तए.

श्रथः—उ-उत्पन्न हुए. ख-निश्चय, भो-हुए श्रामंत्रित, जं-जम्बू द्वीप नामक द्वीप में, भ-भगवंत, ति-तिर्थंकर, तं-उनके लिये, जी-जीत श्राचार है, श्रे-यह, श्र बहुत समय से हुआ, प-वर्तमान काल में होरहा है, श्र-भविष्य काल में होगा, श्र-श्रद्धेलोक की, व-वसनेवाली, श्र श्राठ दिसा कुमारी, ममोटी श्रुद्धिकी सामिन् भगवंत तीर्थंकर का, ज-जन्म महो-स्सव महिमा, क-करने का श्राचार है।

ऐसा सब इंद्रोंने भी सोचा। फिर ऋषमदेव स्वामी के निर्वाण समय भी इन्द्र ने यही सोचा, उसका पाठ।

इसी सूत्र में:-

परिनिन्तुए खलु जंबुद्दीवे २ भारहे वास उसहे श्ररहा कोसालिए तं जीयमेयंतिय प्यच्चुप्पन मणाग याणं सकाणं देविदाणं देवराईणं तित्थयराणं परितिन्वाणं महिमं करित्तए. श्रर्थः — प-परिनिवृत मोच पहुंचने पर, ख-निश्चय, जं- जम्बू द्वीप नामक द्वीप में, भ-भरत चेत्र में, उ-ऋषमेदेव स्वामी, श्र-श्रीरहंत को. कोसलीक तं-उनके लिये, जीत श्राचार है, श्र-इस तरह भूत, प-चर्तमान श्र-भविष्य काल के, स-सौधर्मेन्द्र, दे-देवता के इन्द्र, दे-देवता के राजा हुए. तींथ-कर का. ए-परिनिर्वाया, म-महिमा करे।

ऐसा सव इंद्रों ने सोचा, यह व्यवहारिक कार्य हुन्ना, पर द्रव्य निवेषा की भक्ति निर्जरा हेतु न हुई । जो निर्जरा हेतु होती तो जित आचार में क्यों तेते ? जैसे अनार्य पुरुप मांस मन्नण धर्म जानकर त्यागे तो उसे धर्म लगे और वैश्य श्रपने कलाचार के कारण मांस नहीं खाते तो यह कुछ धर्म नहीं, क़लाचार के कारण त्यागा है, वत के लाभ से नहीं। तथा मनुष्य कुशील का त्याग करता है धर्म समस्र कर करता है तो धर्म लगता है. श्रम त्यागता है. उपवास करता है तो लाभ होता है पर अनुत्तर वासी देव तैतीस हजार वर्ष में श्राहार करते हैं पर उनके लिये एक नवकारसी तक का लाभ नहीं, उनकी यही रीति है । इसलिये जीताचार, कलाचार धर्म में नहीं गिना जाता. तथा राजा थावक समद्दि ने श्री भगवंत को वंदना की चहां कुलाचार नहीं कहा. तथा यही भगवंत को माव पूर्वक नमस्कार करते श्राये वहां भी कुल व्यवहार नहीं कहा पर देवता नमोत्थुणं कहते है वह भी जीत व्यवहार में ही है। जो देवलोक की प्रतिमा के आगे तथा गर्भ में रहे इए तीर्थंकर को नमोत्युएं कहते हैं वे साजात् भगवान को नमस्कार करने आये जब भगवंत को नमोत्युगं कहते तो क्या पाप लगता था ? पर ऐसा नहीं, वह तो देवता का वैसाही जीत व्यवहार नजर श्राता है। वैसे ही तीर्थंकर के मुक्त हुए बाद इन्द्र तीन रूप बनवाने यह

भी उनका जीत न्यवहार है। जो स्तूप वनाते धर्म होता तो कोई राजा या श्रावक क्यों न वनाते ? इसलिय यह समभ लो कि देवता की ऐसी क्रिया जीत न्यवहार में है पर मनुष्य, श्रावक ने कही द्रन्य नित्तेप की वंदना नहीं की। यह खूब मनन कर लेना चाहिये।

१२ हिंसा घमीं कहते हैं कि स्थापना निक्तेपा में श्री बीत-राग गुण नहीं पर हमारे ध्यान पैदा होने का कारण मात्र है। इसिलिये वंदना करते हैं। उसका उत्तर:- जो प्रतिमा देखने ही से शुम ध्यान पैदा होता तो मिलानाथ स्वामी का रूप देख कर छः राजाओं को काम न्याप्त क्यों होता? उप सम भाव तो मिलानाथ स्वामी के उपदेश से ही पैदा हुआ है। जी प्रतिमा देखें तो शुम ध्यान श्रांचे तो कई श्रनार्थ मतुष्य प्रतिमा को खंडित तक कर डालते हैं उन्हें शुम ध्यान क्यों नहीं पैदा होता ? इसिलिये द्याकर हेष भाव त्याग कर विचार करो।

१३ नमूना देख नाम याद आता है इसका उत्तर.

हिंसा धर्मी कहते हैं कि नमूना दंखने से भगवंत का नाम स्मरण हो श्राता है, इसलिये स्थापना वंदते हैं। इसका उत्तर सूत्र उत्तराध्ययन श्रठारहवें गाथा ४६ वीं में कहा है कि:—

करकंडू कलिंगसु, पंचालेसु य तुम्मुहा । नमीराया विदेहे स. गंधारेसु य नग्गई ॥ ४६ ॥

श्रथः — क-करकंडू राजा क-कलिंग देश में पं-पंचाल देश में दुः-दुम्मुद्द राजा न-नमीराजा विदेह देश में प्रतिवोध पाये। गंधार देश में न-निगाई राजा प्रतिवोध पाये॥ ४६॥

१ करकंड राजा ने कलिंग देश का राज त्यागा। वृषम देख कर प्रतिवेध हुआ। २ दुम्मुख राजा ने पंचाल देश का राज छोड़ा। स्थंभ देख कर प्रतिबोध हुआ।

३ नेमी राजा ने विदेह देश का राज त्यागा। चूड़ी देखकर प्रतिबोध हुआ।

४ निग्गई राजा ने गधार देश का राज त्यागा। श्राम का वृत्त देख कर प्रतिवोध हुआ।

४ फिर इक्कीसर्वे श्रध्ययन में समुद्रपाल चोर देखकर प्रति-वोध पाया।

य पांचों पांच पदार्थ देखकर प्रतिवोध पाये पर १ बृषम २ स्थंभ ३ चूड़ी ४ श्राम ४ चोर इन्हें श्रपने जातिस्मरण उत्पन्न करने के कार्य उपकारी समक्त किसीने १ चुषम २ स्थंम ३ चूड़ी ४ स्त्राम ४ चोर इनकी पूजा नहीं की तो फिर दूसरे क्यों पुर्जे ? वैरान्य उत्पन्न होने का खास कारण तो अपना २ स्रयो-पशम है, और वाह्य कारण तो अनेक है, भरतेश्वर आरीसा भवन में केवल ज्ञान पाये, तो इसलिये श्रारीसा के भवन की वंदना न की श्रौर पूजा न की। इसालिये वाह्य कारण वंदनीक नहीं। जैसे छःराजा मोहन घरमें श्राये श्रौर मह्मीनाथ की प्रति-मा देख मञ्जीनाथ को देखे उनने उन्हें श्रपने संयम तथा जाति स्मरण ज्ञान के कारण समक्ष प्रतिनाथ या मह्लीनाथ को वंदना नहीं की। यह सृत्र साल है। इसी प्रकार प्रतिमा को ध्यान का कारण समम जिनमार्गी वंदना करे तो राजगृही, चम्पा, श्रालं-विया, तुंगिया, हस्तिनापुर, द्वारका, वनिता इत्यादि नगरियों के कोट, खाई, चौहट्टे, राजमवन, वैश्या के समृह श्रादि की प्रशंसा की उनका वर्णन किया। उस नगरीमें बहुत से आवक भी रहते थे। राजा भी भगवंत के परम भक्तिवान थे तो उस नगरी के देहरों का वर्णन क्यों नहीं किया? यत्त के देहरे का स्थान २ पर वर्णन किया। तो जिन राज के देहरे क्यों न कहे? तथा भगवंत के अभाव में आनंद शंख, पोखली आदि आवकों ने चित्र की मितमा भी न पूजी? आज मितमा पूजाके लिये संघ निकालते हो तो साज्ञात् भगवंत वीतराग को वंदना करने के लिये आवकों ने संघ क्यों न निकाले? उनके धनकी क्या कमी थी। तथा सुवाह कुमार ने विपाक सूत्र में तथा उदाई राजाने भगवती में यह भावना भाई, कि जो भगवंत यहां आवे तो वंदना करूं पर यह भावना न आई कि संघ निकालकर वंदना करने जाऊं तो फिर प्रतिमा पूजन तो दूर ही है।

कितने ही दया के द्वेपी कहते हैं कि प्रतिमा भगवंत का नमृना है यह वात कैसे मिल सक्ती है ? उववाई सूत्र में कहा है कि स्थेवर भगवंत कौन है ?

श्रजिणा जिण्संकासा जिणाइव श्रवित्तहं वागरेमाणा। श्रथं -श्र-परम श्र-रागद्वेप जीते नही पर जी-जीते ऐसे जिन वीतराग स-समान हैं जि-जिन वीतराग की तरह श्र-सच्चे हैं वा-उत्तर प्रत्युत्तर करते हुए।

ऐसा साधु का विरद कहा पर प्रतिमा को " श्रिजिणा जि ए संकासा " कहते हुए परम राग द्वेप जीते नहीं पर जीते ऐसे जिन वीतराग के समान है ऐसा नहीं कहा।

भगवंत ने देवानंदा ब्राह्मणी से कहा "मम श्रम्मणा" पर कही ऐसा नहीं कहा कि "मम पडिमा" तो नमूना किस का हुआ?

नमूना किसे कहते हैं ! जहां वहुत सी चीज़ पड़ी हो उस में से थोड़ी सी लकर दिसाते हैं उसे नमूना कहते हैं। पर वस्तु का श्रंतर हो तो नमूना नहीं। जैसे सोने का नमूना सोना पर पीतल नहीं। श्राम का नमूना श्राम पर श्राक नहीं। हाथी का नमूना हाथी पर गधा नहीं। स्त्री का नमूना स्त्री पर पुतली नहीं। एसे का नमूना रक्ष पर कंकर नहीं। ऐसे श्रनेक दृणन्त हैं। वैसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण सहित साक्षात् वीतराग देव का नमूना वे साधु जिनमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र. श्रादि गुण हों पर ज्ञानादि गुण रहित प्रतिमा नहीं। साधु का नमूना साधुही है पर गौशाला जमाली मती पासथ्था वेषधारी नि नव नमूना नहीं गुण रहित है। मेष समान होने से समदि श्रावक उन्हें वंदना नहीं करते तो वीतराग के गुण रहित वीतराग की प्रतिमा कैसे पूज्य हो सक्षी है?

## १४ नमो बंभीए लिबीए कहते हैं. इसका उतर.

हिंसा धर्मी कहते हैं कि भगवती के आदि में, नमी वंभीए लिवीए ऐसा पाठ है उसका अर्थ नमस्कार हो ऐसा होता है, उसका उत्तर। ब्राम्ही लिपि के विषय में वहां इस प्रकार प्रतिपार्वन किया है कि अठारह लिपि अत्तर की स्थापना श्री ऋपभदेव स्वामी ने अपनी पुत्री ब्राम्ही को सिखा कर की। इस लिये ऋ पमदेव को नमस्कार होओ, अर्थान् लिपि कमें के सिखाने वाले ही लिपि हुए। जैसे अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है कि, "पाथा" का ज्ञाता "पाथो "कहलाता है वैसेही लिपि के वताने वाले सिखानेवाले को अर्थान् लिपि को नमस्कार हुआ। इस प्रकार भावनय से श्री सौधम स्वामीने ऋषभदेव को ही नमस्कार कि-या। मूल अर्थ तो यही है पर कितने ही ऐसा कहते हैं कि लिपि विधि अठारह प्रकार की स्थापना को नमस्कार किया। वे सिर्फ स्थापना निलेप को ठहराने के लिये ही ऐसा अर्थ करते हैं पर

यह कथन सूत्र विरुद्ध है। वह किस तरह कि जिनागम सि-द्धांत वाणी सौधमं स्वामी के समय में श्रव्हार रूप में कहां 'लिखों गई थीं ! वीर निर्वाण ६८० वर्ष वाद ज्ञान पुस्तक रूप में लिखागया है तो फिर श्रव्हार स्थापना की सुधमं स्वामीने कैसे वंदना की ! श्रगर मापा में लिखित स्थापना रूप श्रव्हार वंदनीक माने जांय तो श्रठारह लिपि में जितनी भी पुस्तकें लिखीं गई वे सब श्रव्हार मात्र तुम्हें वंदनीक माननी होंगी। कुरान, पुराण वेद, ज्योतिष, येदिक, विकथा वार्ता, मंत्र, यंत्र, लोक सा-मुद्रिक, उन्तीस पापसूत्र के श्रव्हार स्थापनार्थ सब वंदनीय होंगे श्रीर जो २६ पाप सूत्र भगवान ने कहे हैं वे भी तुम्हें पूजनीय सममना होंगे फिर उन्हें वंदना क्यों नहीं करते ! पापसूत्र कहते हो श्रीर वंदनीक भी मानते हो, इसका विचार करलो। वंदनीक तो सिर्फ भाव सूत्र जिन वचन द्वादशांगी सिद्धान्त है शेष मत के प्रंथ श्रवंदनीक है।

### जंघाचारण विद्याचारण का उत्तर-

हिंसाधर्मी कहते हैं कि मगवती सूत्र शतक बीसवें उद्देश नववें में भी जंघाचारण, विद्याचारण साधुने प्रतिमा की वंदना की है, यह भी केवल सफेद भूंठ है। सिद्धान्त में कहा है कि, "जंघाचारण, विद्याचारण लिध्य फोड़कर प्रथम मानुष्योत्तर पर्वत पर जायं, फिर नंदीसर श्राठवें द्वीप जायं, वहां से रुचक द्वीप पंद्रहवें द्वीप में जायं"। यह वात सच्ची है श्रीर ठाणांग सूत्र में वाथे ठाणे में मानुष्योत्तर पर्वत के चार दिशा में चार कूट कहे हैं। जहां भवन पित के इंद्रों का श्रावास है. पर प्रतिमा के कारण सिद्धायतन कूट विल्कुल ही न कहा। तो प्रतिमा मानुष्योत्तर पर्वत पर कहां से श्राई ? श्रीर वंदना किसे की? वेसी ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के दूसरे उद्देशे का पाठः—

माणुसुत्तरस्सणं पव्वयस्स चाउद्दिसं चत्तारिकूडा पनता, तंजहा रयणे १ रयणुचय २ सव्वरयणए ३ रयणसंचए ४

श्रर्थः—मा-मानुष्योत्तर क्षेत्र के, च-चारों श्रोर, च-चार कु-कूट शिखर, प-हैं, तुं-वे कहते हैं-र-रतनकूट १ र-रतन काचय कूट २, स-सर्व रतनकूट ३, र-रतन संचय कूट ४।

१ इसके अर्थ में भी ऐसाई। कहा कि १ आग्नेय कीए में रतनकूट गुरु लेबे खुदेव का आवास स्थान, २ नै ऋत्यकीए में रतन कावय कूट ( ग्रंथों में जिसका दूसरा नाम वेलंब सुखद भी है ) जहां वायुकुमार का वास है । ३ तथा ईशान कीए में सब रतन क्ट जहां वे खुदाली नामक सुवर्ण कुमार के इंद्र का आवास है तथा वायव्य कीए में रतन संचय क्ट जिसका दूसरा नाम प्रमंजन कूट जहां वायुकुमार के इन्द्र का आवास स्थान है । ऐसा माव द्वांप सागर पन्नति में संग्रहणी गाथा के अनुसार कहा है वैसा यहां लिखा है, वहां चार कूट चार दिशामें कहे है पर किसी ग्रंथ में पूर्व, पश्चिम, दिल्या, उत्तर प्रत्येक दिशा में तीन २ कूट कहे है जो एक २ देवताके आधीन हैं।

पुष्टिया तिनि क्डा; दाहियाउ तिनि २ श्रवरेगां । उतर उं तिनि भवे, चउदिसी मायुस्स नगस्स ।। सूत्र पाठ में चार कूट कहे वहां सिद्धायतन कूट न कहा। देखो द्वीप सागर पन्नति में संश्रहणी गाथापं।

दाहिणं पुन्नेणं रयणकूढं गुरु लस्सनेणु देनस्स सन्न रयणंच पुन्नं तरेणं तेनेणुदालीस्स रयणस्स अनर पासे तिचि निममाक्रिउणं कडाइं नेलंन सुहयं सया होई सन्न रयणस्स अवरेगां तिनि समय छिउण कूडाइ कूडं पर्मजणस्सई पर्मजण आदियं होइ वृत्तौइहवंतु स्थानकानुरोधेन चत्तारि युक्ता तथा अन्यान्य द्वादस संति पूर्व दिच्या परोत्तरासु त्रिणी द्वादशांपिचैकैकदेवाधिष्टतानीति स्थानांगवृत्तौ.

मूल सूत्र में चार कृट कहे, वृत्ती में वारह कृट कहे उनमें चार दिशाके चार कृट में भवनपति की मालकी वर्ताई और विदिशा में वारह कृट वताये वहां एक २ देव का निवास कहा पर मानवत्तेत्र पर सिद्धायतन कहा, जो सिद्धायतन कृट में न हो तो इस न्याय से मानवत्तेत्र पर प्रतिमा विलकुल ही न हुई, फिर भीतमा कैसे वंदी ?

२ रुचक पर्वत पर भी दिशा कुमारी के चालीस क्ट कहे, देखो सिद्धांत जम्बू द्वीप पन्नति. पर सिद्धायतन कूट रुचक डीप पर सिद्धांत में न कहा तो रुचक द्वीप में प्रतिमा कैसे पूजी?

३ नंदीश्वर द्वीप में प्रतिमा है, पर नंदीश्वर द्वीप में सम भूतल में नहीं। श्रंजनिगिर पर्वत चौरासी हजार योजन ऊंचा है, उसपर चार सिद्धायतन है। घहां जंघाचरण विद्याचारण गये नहीं। यह तुम भी मानते हो। श्रगर प्रतिमा वंदी मानलें तो "चेइयाई वंदित्तए" यह पाठ ऊपर क्यों कहा ! श्रगर प्रतिमा वंदी पृजी होती तो प्रत्यन्न वंदइ नमंसुइ पाठ होना चाहिये था। वंदे शब्द का श्रर्थ गुण श्राम करना श्रौर नमंसुइ शब्द से नम-स्कार करना है, पर वहां नमंसुइ शब्द तो है भी नहीं, फिर "वंदमाणं न जाएजा" दश्वे कालिक सूत्र के पांचवे श्रध्ययन के दूसरे उद्देशे में कहा है कि गुण श्राम करता हुआ साधु गृह-स्थ से मिन्ना मांगे नहीं। इस सान्न-से वंदइ शब्द का श्रर्थ गुण श्राम करना होता है। जो प्रतिमा को प्रत्यन्न देखी होती तो नमंसुइ शब्द क्यों न कहा होता है तथा चैत्य वंदणा नमे। त्थुएं क्यों न दिया गया ? अगर तुम कहे।गे कि चेइयं शब्द प्रतिमा नहीं, तो चेइयं शब्द से किसकी वंदना की ? उत्तर-साधु की यह रीति है कि आहार, निहार, विहार कार्य कर जव स्थान पर त्राकर वैठते हैं तो समवसरण समोसर्या कहते हैं श्रोर इरयावही पडिकमे कहकर लोगस्स कहते हैं। उस लोगस्स में भी श्री वीतराग के गुण ही हैं। जहां चैत्य शब्द से श्ररिहंत की वंदना करते हैं यही उसका परमार्थ है। कई जयवंते जिनराज केवली को नमस्कार किया इसालिये वहुवचनी शब्द "चेइ-याइं " कहा। यहां लोगस्स कहते हुए विना प्रतिमा के कई श्र-रिहंत की वंदना की इसमें क्या संदेह रहा? फिर मानव तत्र पर्वत पर सिद्धायतन कुट नहीं, प्रतिमा भी नहीं, फिर वहां चेइयं वंदइ यह पाठ कहा, वहां चेइयं शब्द से क्या पूजा? तो यह निश्चय समस्रो कि प्रतिमा के विना चैत्य श्रीवीतरांग केवली है उन्हें वंदना की है । वैसे ही नंदीश्वर डीप श्रौर रुचक द्वीप में मी श्रीरहंत ही बंदे हैं। मानवत्त्रत्र, नंदीश्वर, ऋचक-द्वीप श्रादि में वंदना के शब्द में हेर फेर नहीं है। जहां प्रतिमा है वहां भी " चेइयं वंदइ " यह पाठ है श्रीर जहां प्रतिमा नहीं है वहां भी चेइयं वंदई ही है, कुछ श्रंतर नहीं। तो यह निश्चय समसो कि तीनों जगह चैत्य वंदे हैं। वहां तो यही चैत्य वंदे हैं। श्री वीतराग को तो जहां रहकर वंदना चाहो वहीं रहकर वंदना कर सक्ते हो। सब जगह बीतराग बैत्य की ही बंदना है। जो प्रतिमा के लिये चैत्य कहोगे तो नंदीश्वर द्वीप के लिये ही यह पाठ मिलेगा। क्योंकि वहां प्रतिमा है. पर मानवतेत्र पर्वत पर मूल में ही प्रतिमा नहीं है, सिद्धायतन नहीं है, वहां चेइ-याई वंदइ पाठ कैसे मिलेगा ? श्रीर चैत्य शब्द से वीतराग की वंदना की यह अर्थ सब जगह मिलेगा. तो यह निश्चय सिद्ध हुआ कि वैत्य शब्द से वीतराग की वंदना की है, जहां साधु श्राते हैं वहां समोसरे ऐसा कहते हैं श्रौर चौवीस स्तवन करते हैं तो चैत्य वंदना की ऐसा कहते हैं। फिर जंघा-चारण विद्याचारण प्रतिमा वंदने यात्रा करने गये ऐसा कर्हते है वे एकांत श्रसत्य वोलते हैं। क्योंकि श्रगर यात्रा करने गये तो जंघाचारण जब रुचक द्वीप से पीछे फिरे श्रीर नदीश्वर द्वीप श्राकर श्रपने स्थान पर श्राये तो मानवत्तेत्र के चैत्य क्यों न वदने गये ? तथा ऊंचे पंडक वन में जाकर पीछे श्राये श्रौर नंटन वन में जाकर श्रपने स्थान पर श्राये ते। सोमनसवन श्रीर भद्रसालवन की प्रतिमा पुजने क्यों न गये ? तो यह सिद्ध है कि वे प्रतिमा पूजने नहीं गये पर चारित्र मोहनी के उदय असंबंध अगुगार वन लिब्ध फोड़ वे परवाही से प्रमाद का स्थानक सेवने लगे। फिर अपने स्थान पर आये वहां भी कहा कि "नेइयाई वंदिते"। तो जो मुनि ग्राम, नगर, पर्वत बन में जहां थे वहीं पीछे आये तो अपने २ स्थान पर आये, वहां कीन से चैत्य पूजे ? तो यह निश्चय है कि जब वे अपने स्थान पर आये तव वहां आकर उनने इरयावही प्रतिक्रमण करके लोगस्स चौवीसं स्तव किया। वही इस चैत्य की श्री भीतराग देव रूपी चैत्य की वंदना की। वीतराग चैत्य तो जिस स्थान पर रह कर वंदना चाहें वंदना कर सक्ने है । श्रीर प्रतिमा तो मुनिराज के स्थानक में कहां से श्रासकी है ? यह सममना चाहिये। फिर इसी उपदेश के श्रंतमें कहा है कि:-

तस्स ठाणास्स अणालोइए अप्पडिकते कालं करेई नित्थ तस्स आराहणाः

श्रगर लिघ्य फोड़कर जाने वाले उस कार्य की श्रालोचना न करते काल कर जायं तो वे विराधक होते हैं पर जो जिन प्रतिमा जिन सरीखी मानते हैं वे उन्हे पूजते हुए काल कर जायं तो विराधिक कैसे हो सकते हैं? पर ऐसा नहीं, मोहनीय कमें के उदय से प्रमादी वन द्वीप, समुद्र देखने जाने वाले चच्च इंद्रिय के विपयी होने से वे श्रवश्य प्रमादी विराधिक होते हैं।

हिंसा धर्मी कहते हैं कि प्रायश्चित् उनके लिये नहीं है जो प्रतिमा पूजने जाते हैं। जाते श्राते श्रगर श्रयला हुई हो तो उसके लिये श्रालोयणा करलेना चस है। इसका उत्तर:—तुम कहते हो कि संघादि के लिये श्रगर चक्रवर्ती के सैन्य को मार डाला जाय तो भी महान् लाम है। धर्म कार्थ करते हिंसा हो तो पाप नहीं लगता तो इन गगन गामी साधुश्रों को छःकाय में से कौन से काय की हिंसा लगी। श्रीर महा फल उपार्जन किया जिससे उस हिंसा या प्रमाद का दोप किस गिनती में है ? ये वातें तुमने मिथ्या कही। जो प्रतिमा पूजने गये हों तो तुम्हारे मत से वे विराधिक नहीं हो सक्ते। किर मगवती सूत्र में कहा है कि श्रालोयणा लेने कें लिये जाते हुए राह में मुनि काल कर जाय तो श्रालोयणा के मान के कारण वह श्राराधिक है। चैसे ही जिन प्रतिमा वंदन के लिये मान से चले तो वे निश्चय में श्राराधिक ही हैं। प्रमाद, श्रनसमम का फल उन के लिये गिनती में नहीं ?

हिंसा धर्मी कहते हैं कि प्रतिमा को चैत्य कहते हैं। पर श्रिरहिंत को चैत्य कहां २ लिखे हैं ? उसका उत्तर:- मगवती उववाई, रायपतेणी, ठाणांग, श्रादि कई जगह साधु को चैत्य लिखा है। देखो पाठ:- तिखुत्तो त्रायाहिणं पयाहिणं वंदामि नमंसामि सका
रेमि सम्माणेमि कछाणं मंगलं देवयं चेइयं पजुवासामिः

श्रधः-ति-तीन वक्त, श्रा-श्रादान श्रर्थात् दोनों हाथ जोड़ कर दाहिने कान से वार्ये कान तक, प प्रदिश्चणा करके, वं-वंदना करता हं, पांव पड़ता हु,न-नमस्कार करता हं, सिर मु-काकर, स-सत्कार करता हं, स-सम्मान देता हं, क कल्याण प्रद, मं-मंगलीक, दे-धर्म देव समान, चे-क्षानंवतकी, प-सेवा करता हं मन, वचन, काया से.

इस पाठ में कल्याएं का श्रर्थ कल्याएकारी मंगलं का श्रर्थ मंगलिक चत्तारी मंगलं सूत्र में साधु को मंगलिक कहे ही हैं। देवयं श्रर्थात् धर्म देव चेइयं श्रर्थात् झानवंत ये (द्विती य) कर्म कारक के वचन सममना चाहिये.

फिर समवायांग सूत्र में चौवीस जिनराज को केवल ज्ञान पैदा हुन्ना उस वृक्त को भी चैत्य वृक्त कहा। ज्ञान चैत्य के श्राधार पर । वह समवायांग सूत्र का पाठ लिखते हैं:-

एएसिंगं चउन्नीसाए तित्थगरागं चउन्नीसं चेइय रुक्खा होत्था तंजहा निग्गे। इसिचने साले पियए पियंगु छत्तोए सिसेय नागरुक्खे मालीय पिलुंक रुक्खेय १ तिंदुल पाड-ल जंबू आसत्थे खलु तहेन दहिनएणे ग्रदीरुक्खे तिलए अनगरुक्खे असोगेय २ चंपय बहुलेय तहा नेतिसरुक्खेय धायईरुक्खे सालेय नहुमाणे चेइय रुक्खिज्यानरागं ॥ ३॥

श्रर्थः चौबीस चैत्य चृत्त हैं, जिनके नीचे केवल झान पैदा हुआ उन हुचों को चैत्य वृत्त कहते हैं। श्री श्रादिनाथ की न्यग्रीध वट वृत्त के नीचे केवल जान पैदा हुन्ना। इसी प्रकार श्रमुक्तम से चौवीस ही सममना चाहिये। निग्रोध १ सत्तवन २ प्रिया ३ पियंगु ४ छुत्र ४ सरसडा ६ नाग ७ मालती म पीलू ६ टीवरू १० पाडल ११ जांवू १२ पीपल १३ निश्चय दिध वर्ण १४ नंदी १४ तीलक १६ श्राम १७ श्रशोक १म चम्पा १६ वकुल २० वैसेही वेतस २१ वैसेही घावणी २२ साल २३ वर्धमान २४ य चैत्य वृत्त चौवीस जिनराज के सममना चाहिये, क्यांकि इनके नीचे केवल ज्ञान पैदा हुन्ना है।

इस ज्ञान के उत्पन्न होने से बृद्ध को भी चैत्य कहे तो ज्ञान वंत अरिहंत या साधु को चैत्य कहें इसमे क्या संदेह है ? इस कारण जंधा चारण ने भी चैत्य अर्थात् वीतरगा, तीर्थंकर, अरिहंत, केवल ज्ञानी को वंदना की है। प्रतिमावंदी तो मानु-प्योत्तर पर्वत पर प्रतिमा नहीं वहां क्या कहोगे ? श्रीर पाठ तो तीनो जगह एक से हैं, श्राधिक कम नहीं। जहां प्रति-मा है श्रीर जहां प्रतिमा नहीं वहां पाठ में श्रंतर नहीं है। इस लिये प्रतिमा वंदी यह सृत्र विरुद्ध है।

१६ प्राणंद श्रावक के विषय का स्पष्टी करण

हिंसा धर्मी कहते हैं कि श्रानंद श्रावक ने प्रतिमा पूजी वह एकांत मिथ्या है। उपासक दशांग के श्रध्ययन पहले में जो पाठ है वह लिखते हैं।

णो खलु मे भंते कप्पइ; अन्जप्पिस्त्रो; अएखनि त्थिएवा अएखनियय देवयाणि वा अएखनिथय परिग्गि हियाणि वा चेइयाइ नमंसित्तएवा वंदित्तएवा पुन्ति अखाल तेणं आलवित्तएवा संलावित्तएवा तेसिं असखंवा पाणंवा खाइमंवा साइमंवा दाउवा अखुपदाउवा. श्रथः-णो नहीं, ख-निश्चय, मे-मुक्ते, भ-भगवंत, क-कल्पता श्र-श्राज से, श्र-श्रन्यतीथि, श्र-श्रन्यतीथि के देव, श्र-श्रन्य तीथि के माने हुए श्राचार्य, श्र-श्ररिहंत के चैत्य भृष्टा चारी साधु, वं वंदना करना, न-नमस्कार करना, श्रा-बुलाना, सा-वारंवार बुलाना,ते उन्हें, श्र-श्रसन, पा-पानी, खा खादिम सुखड़ी सा-सादीम, मुखवास, दा गुरु है। इस धर्म बुद्धि से देना, श्र-श्राह्मा करके दिलाना।

ऐसे भगवंत के सामने आनंदजी ने प्रत्याख्यान किये कि
आज से मुक्ते नहीं कल्पता १ अन्य तीर्थीं सावयादि को २,
अन्य तीर्थिं के देव अनेक प्रकार के ईश्वरादि को २,अन्य तीर्थीं
के बनाये अरिहंत के चेत्य, अन्य तीर्थां से मिलते अद्धा अष्ट
पास्थ्ये वेषधारी,गौशाला मती जमाली मती जिनका लिंग तो
साधु का है पर जिन मार्ग से अद्धा मृष्ट जिन आहा वाहर ऐसे
साधु कप चैत्य इन तीनें। को में वंदू नहीं २ बुलाये विना वोलं
नहीं ३ असणादि दान दूं नहीं। कोई देवाभि उगेणवा (देवता
के पर वश पड़ जान पर) आदि कारण से वंदना, बुलाना,
असणादि देना पड़े तो उसका आगार पर निर्जरा के कारण
भूत समम्रूं नहीं। यह मेरी सम्यक्तव शुद्ध ऐसा अभिअह
लिया। अव मुक्ते क्या कल्पता है। उसका पाठः—

कप्यह में समयो निग्गंथे पास एसणि अयां श्रसंखं पायां ख।इमं साइमं वत्थ पिडग्गहकंवलपायपुळ्ळेषेयां पिड हारिय पीढ फल गसिज्जासंथारएयां श्रोसहभेसज्जेयां पिड-लाभेमाणस्स विहरित्तए।

श्रर्थः-क-कल्पता है, मे-मुक्ते, स-श्रमण, नि निर्प्रथ पा-

प्रासुक, ए एपण्रोक लेने योग्य, अ श्रव पा-पानी, खा-सुखड़ी मेवादिक, सा-मुखवास, व वस्त्र प-पात्र, क-कंवल, पा पाद प्रमार्जक तथा रजा हरण, पी वाजाठ, फ-पाटिये,सी-स्थानक, सं-दर्मादिक संथारा, उ-श्रोषधि, भे-गाली, प-उन्हे वहिराना सदैव ऐसे मनका श्राभग्रह।

कल्पेन योग्य तो देव श्रिरहंत श्रीमहावीर श्रोर गुरू साधु इन देनों की चंदना, बुलाना श्रोर प्रतिलाभना कहा, स्वमत की प्रतिमा चंदना कल्पती होती तो यहां प्रतिमा कहेत। पर ऐसा सूत्र में पाठ नहीं है। रखे हुए वोल में भी प्रतिमा न कही श्रीर वोसिराये हुए में भी प्रतिमा नहीं कही। जिन मत के देव श्रोर गुरु को चंदना करना रखा श्रोर श्रन्य मत के देव गुरु वोसिराये। जिन मत के श्रष्ट साधु भी वोसिरोय ऐसा श्रथे है।

श्रव हिंसा धर्मी कहते हैं कि वोसिराये हुए में श्रन्य तीर्थी के चैत्य नहीं वंदू वहां प्रतिमा अर्थ है। पर यह स्त्र विरुद्ध है। क्यों कि जिन राज की प्रतिमा वैठी हुई पद्मासन, श्रायुद्ध,सवारी श्रोर खो रहित है और श्रन्य मती की प्रतिमा संजोगी,सायुद्ध सखी, ससवारी वाली है। यह रीति जो मूखे हैं वे भी जानते हें श्रोरें भिन्न २ पहचानते हैं। तो श्रन्य तीर्थी की प्रतिमा के स्थान पर जिन मत की प्रतिमा क्यों वैठायेंगे १ तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश माता, हनुमान, चेत्रपाल इत्यादि की प्रतिमा जिन मत की प्रतिमा से भिन्न ही है। यह तो नहीं सोचते श्रोर प्रतिमा अर्थ लगालेते हैं। श्रगर प्रतिमा का ही श्रथ मानोगे तो वहां कहा है कि १ श्रन्य तीर्थी के देव को २ श्रन्य तीर्थी के माने

हुए चैत्य को १ पूजूं नहीं २ वुलाऊं नहीं ३ दान दूं नहीं-ये तीन वोल निषेध किये। तो देखों चेत्य शब्द पासथ्ये, भेप-धारी, निः नव पर तो ये तीन वोल मिलते हैं जो वुलोन से बोलते हैं। दान देने से लेते हैं। पर चैत्य शब्द प्रतिमा हो तो वह वुलाने से कैसे वोल सक्ती है, दान देने से कैसे ले सक्ती है १ पर हिंसा धर्मी अन्य मत ग्रहित प्रतिमा का निपेध अपनी मानी हुई प्रतिमा पर विठाते हैं पर यह स्त्र न्याय से असंगत है।

हिंसा धर्मी कहते हैं कि जिन प्रतिमा कहां वोलनी है, दान भी कहां लेती है ? ऐसा कह कर प्रतिमा का अर्थ उड़ाते हो तो अन्य तीयों के देव कहां वोलते हैं ? दान फैसे ले सक्के हैं ? इस का उत्तर:--जिनके देव बोलते हैं, तो ब्रह्मा, विप्यू, महेश गग्रेश, माता, हनुमान, नारद श्रादि श्राहार लेते हैं या नहीं ? म्ब्रोन जीवित थ तब आहार लेते थे यह सोचनेकी वात है। भ्रन्य तीर्थी के देव पर तो ये तीनों वोल सुख से लागृ होते है पर प्रतिमा पर लागू नहीं होते। तथा प्रतिमा को अपने देव श्रन्य तीर्थी मानते हैं उन्हें तम देव नहीं मानते हो तथा श्रन्य तीर्थी के देहरे में रही जिन प्रतिमा की श्रन्य स्थान में होने के कारण तुम नहीं मानते हो ! तो क्या चाएडाल के घर किसी कारणवश किसी का वाप वैठा हो, उसे वह श्रपना वाप नहीं मानेगा ? यदि वह उसका वाप है तो इसी तरह वे तुम्हारे देव हैं। अगर अन्य तीर्थी के देहरे विराजने से प्रतिमा अवंदनीक होती है तो साधु श्रन्य तीर्थी के श्राश्रम में उतरें उन्हें गुरु मानते हो या नहीं ? जो चाएडाल के घर वेठे हुए को वाप मान ते हो,मठ में उतरे हुए साधु को गुरु मानते हो तो अन्य तीर्थी के देहरे गई हुई प्रातिमा को देव क्यों नहीं मानेत हो ?

श्रगर श्रन्य तीथीं के माने हुए चैत्य शब्द से प्रतिमा का श्रथ निकालोंगे तो द्रव्य लिंगी, पासध्ये, निः नव, मेषधारी भृष्टाचारी किस शब्द से वोसिराये मानोंगे ? ये भी श्रवंदनीक है। जो कहोंगे कि श्रन्य तीथीं में गिनेंगे तो मिथ्या कथन सावित होगा। भगवती शतक पहले पन्नवणा पद वीसंव "सालिंगी दंसण वावनगा"समकीत के वमने वाले भी सालिंगी कहे हैं, पर श्रन्य तीथीं मे नहीं कहे श्रौर श्रन्य तीथीं के देव तो हैं ही नहीं। फिर श्रन्य तीथीं के माने हुए चैत्य में नहीं मान सक्ते तो चौथा शब्द सूत्र पाठ से दिखाश्रो ? या स्वमत के चैत्य, देहरे, प्रतिमा श्रानंद श्रावक ने पूजी ? यह पाठ दिखाश्रो।

१७ ग्रंबड़ श्रावक के पाठ का वर्णन

ज्यों समिकत की विधि आनंद आवक ने कही है उसी प्रकार सब आवक शंख, पोखली, प्रमुख ने कही है। कुछ भी श्रंतर नहीं। इस के सिवाय उववाई सूत्र में श्रंबड़ आवक के श्रिधकार में ऐसा पाठ है:-

श्रवंडस्सणं परिन्वायगस्स गो कप्पइ श्रयगाजित्थए वा श्रयगाजित्थय देवयाणिवा श्रयगाजित्थ परिग्गहियाणि-वा श्रीरहंत चेह्याणि वा वंदिचएवा नमं सिचएवा जाव पज्जुवा सिचएवा णएणात्थ श्ररिहंतेवा श्रीरहंत चेह्याणिवा

श्रर्थ -श्र-श्रंवड सन्यासी को, शो-नहीं कल्पता, श्र-श्रन्य तीर्थी शाक्यादि, श्र-श्रन्य तीर्थी के देव हरि हरादि,श्र श्रन्य तीर्थी के प्रित श्ररिहंत के चैत्य श्रष्ट साधु, वं-वंदना करना, न-नम-स्कार करना जा-यावत् प्जा करना। यावत् शब्द में सव ऊपर के वोल मानना।

इतना पाठ है कि नहीं कल्पता १ अन्य तीर्थी २ अन्य तीर्थी के देव ३ श्रन्य तीर्थी के माने देव १ वंदना, २ नमस्कार करना २ दान देना ये तीनों वोल आनंद जी की तरह ही हैं। श्रौर कल्पता है श्रीरहंत तो देव श्रौर श्रीरहंत के चैत्य साधु गुरु इन दोनों को वंदना करना। श्ररि-इंत ये देव और अरिहंत के साधु ज्ञानवंत ये चैत्य ये दोनों करुपते हैं। करुपता है इस में भी श्रानंद जी की तरह ही पाठ श्राया है। वहां श्रमण निर्प्रेथ कह कर गुरु रखे श्रीर यहां श्रारिहंत चैला कह कर गुरु रखे, श्रर्थात् देव गुरु को वंदना करना रक्खा। यहां हिंसाधमीं कहते हैं कि चैत्य शब्द से प्रतिमा रक्खी पर इनका यह अर्थ नहीं मिलता क्योंकि अरिहंत भी देव और प्रतिमा भी देव तो गुरु वंदन का तीसरा पाठ कहां हैं ? वह तो नहीं है तो श्रंवड को साधु गुरु है या नहीं ? जो बैत्य शब्द प्रतिमा है तो गुरु वंदन का तीसरा पाठ दिखाश्रो श्रौर श्रंवड तो साधु को चंदते हैं, श्रसनादि देते हैं। बारह व्रत सृत्र पाट में कहा है - तुम तो प्रतिमा को देव मानते हो तो . गुरु साधु का पाठ कहां है ? पर मिथ्यात्व मोहनीय कमे के उदय से मिथ्या त्रर्थ सूमता है। जो वस्तु श्रावक को कल्प-ती है वह श्रानंद जी की तरह सममना चाहिये।

१८ सात चेत्र के लिये धन निकाले; इसका उत्तर

हिंसा धर्मी कहते हैं कि सात क्षेत्र के लिये धन खर्च करना चाहिये यह सूत्र विरुद्ध है। सात क्षेत्र के लिये धन लगाना कौन से सूत्र में लिखा है ? श्रानंदादि श्रावक ने व्रत श्राराधे प्रतिमा श्रंगिकार की, संथारा किया। ये सव सूत्र में है पर धन कितना खर्चा तथा कौन २ से क्षेत्र में खर्चा। यह सूत्र के पाठ से दिखात्रों तो प्रमाण करें तथा संघ निकाले, तीर्थ यात्रा की, देहरे वनाय, प्रतिमा की प्रतिष्ठा की इत्यदि आनंद, शंख, पोखली के आधिकार में कहा होवे तो सूत्र में दिखाओ। श्री महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी के सामने कितने केत्र कहे वह वतलाओं तम सात केत्र कहते हो १ देहरा २ प्रतिमा ३ पुस्तक ४ साधु ४ साध्वी ६ श्रावक ७ शाविका। ये तो श्री वीतराग के प्रकायित नहीं है। पुस्तक लिखना तो श्री महावीर स्वामी के निर्वाण पश्चात् ६०० वर्ष में प्रचलित हुआ तो पहिले पुस्तकों के लिये धन निकालने की क्या जरूरत थी ? इसलिये ये सूत्र विरुद्ध है।

साधु, साध्वी के लिये धन खर्च कर के श्राहार, उपाधि उपा-श्रय किये जायं तो वे साधु श्रीर साध्वी के काम मे नहीं श्रा सक्ते, तो साधु श्रीर साध्वी के लिये धन क्यों निकालें ? दसवें कालिक सूत्र के छुट्टे श्रध्ययन की श्रद्धतालीसवी गाथा में कहा है:-

> पिंडं सिजं च वत्थं च, चउत्थं पायमेव य । श्रकिपयं न इच्छेज्जा, पिंडगाहिज किपयं ॥४८॥

श्रथः—पहले वोले पि-श्राहार दूसरे वोले सी-स्थानक पाट, पाटले, संथारा, तीसरे वोले व-वस्त्र, पह्नेवड़ी चोलपट, मुंहपीत्त च-फिर, च-चौथे वोले पा-पात्रा, पाडगा उडग, प्रमुख ए-इसी प्रकार, य-फिर कल्पनिक दएडादि संयम निर्वाह, श्र-श्रकल्पनिक, न-नहीं इच्छे तथा वांच्छा न करे, प-लेवे, क-कल्पनिक—

इस प्रकार श्राचारंग, निशीथ, कल्प श्रादि सूत्र में मोल लाये हुए श्राहार का भी निषेध किया है तो साधु श्रीर साध्वी उस धन को क्या करें ? यह भी सूत्र विरुद्ध है।

श्रावक, श्राविका जो पुरायवंत हों तो धर्मार्थ दान नहीं ले-रंक, कंगाल, दीन, श्रनाथ के श्रंतराय नहीं दें। देहरे, प्रातिमा श्रादि पहले थे नहीं, तो उनके लिये घन क्यों निकाले? तुम्हारे विचारा उत्तार पहिले देहरे प्रतिमा थी तो वता श्रानंद श्रान्वक ने जात को मोजन दिया, परदेशी राजा ने दान शाला वैटाई, श्रीकृप्ण ने संयम की दलाली की, श्रेणिक राजा ने श्रमर ड्योंड़ी पिटवाई कौणिक राजा ने वधाई दी। पर कितना धन निकाल इन ने देहरे वनाय, प्रतिमा कराई? श्रगर सृत्र में पाठ हो तो दिखाश्रो। नहीं तो ये सात चेत्र नये किए त रचकर मूर्ख लोगो का धन लूटते हो तो चौहटे के चोर वनते हो। जो ये सात चेत्र के नाम दिखाते हैं वे एकान्त सृत्र विरुद्ध कहते हैं।

## द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी उसका उत्तर.

हिंसा धर्मी कहते हैं कि द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी है। उस का उत्तर सूत्र न्याय से देते हैं। सब सूत्रों में देखते साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, समदृष्टि ने कहीं मी वीतराग की प्रातिमा वनाकर नहीं पूजी। राजगृही, चम्पा, मथुरा, वािश्या ग्राम, तुंगीया, श्रालंवीया, सावत्थी, द्वारका, विनता,हस्तिना-पुर इत्यादि नगिर्यों के वाहर यक्त के देहरे कहे हैं। पर श्री वीतराग के देहरे नहीं कहे। सिर्फ द्रौपदी ने विवाह के समय प्रतिमा पूजी कहा। वह भी सारे मव में एक समय ही-पद्मोत्तर राजा के यहां उस को लेगये,वहां भी वह श्राम्विल सहित वेले र पारणा करने लगी पर वहां भी उसने प्रतिमा की पूजा न की।

१ उसी द्रौपदी ने पूर्व भव में धर्म रुची को कडुत्रा तुम्बा बहिराया।

- २ सुख मालिका के भव में भिन्नुक को पति वनाया।
- ३ संयम लेकर अवनीत पासथ्यी वनी।
- ४ फिर नगरी के वाहर आजा लोप कर आतापना लेने लगी ।
- ४ फिर पांच भर्तार का नियाणा किया।
- ६ फिर संयम विराध कर वैश्या देवांगना पने उत्पन्न हुई।
- ७ फिर पांच भर्तार करके जगत् निंदनीय कार्य किया।

ऐसे २ श्रनुवित काम करने वाली, मिथ्या दृष्टि, नियाणे वाली, ने प्रतिमा पूजी श्रीर उस पूजा की उपमा भी श्रवत सुरियाम देव से दी, पर श्रानंद, कामदेव, संख.पोखली श्रावक की तरह न वताई! श्रानंदादि श्रावक की उपमा दें भी तो क्यों?

१ द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी उस समय वह समदृष्टि नहीं थी, २ श्राविका भी नथीं, ३ द्रौपदी के माता पिता भी सम दृष्टि नथे, ४ द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी वह प्रतिमा तीर्थंकर की भी नहीं थीं, घर में देहरे भी नथे। इन चारों वातों का सिद्धान्त के न्याय से विचार करते हैं।

१ प्रथम तो द्रौपदी श्राविका न थी। जो श्राविका होती तो पांच भर्तार क्यों व्याहती १ सव संसार की रीति है कि एक स्त्री के एक भर्तार होता है। वैसे ही द्रौपदी भी एक भर्तार सममती थी। वह ऐसा न सममती थी कि मेरे पांच भर्तार होंगे; पर पूर्व भव के नियाणे के योग से पांच भर्तार व्याहे तो क्या द्रौपदी ने जब श्राविका वत लिये तब भर्तार १०, २० खुले रक्खे थे १ श्रीर जब भर्तार की मर्यादा ही नहीं तो वह श्राविका कैसे कही जा सक्ती है। वाल वय में उसने श्राविका के वत लिये, ऐसा भी नहीं कहा।

द्रौपदी समद्रप्टि भी नहीं। "दशाश्रुत स्कन्ध स्त्र" के दसवे अध्ययन में नियाणे के भाव कहे हैं, उस में मनुष्य के काम भोग का नियाणा करे तो उत्कृष्ट रस के नियाणे का फल यह है कि नियाणा करने वाला केवली प्ररूपित धर्म कानों से सनना भी न पावे. श्रीर मध्यम जघन्य रस का नियाणा हो तो इच्छित भोग मिले पश्चात् समकित वत पावे पर जहांतक नियाणे का फल उदय न हो जाय वहां तक समिकत वत नहीं पा सकता। नियाणे के दो भेद हैं १ द्रव्य प्रत्यय २ भव प्रत्यय । वासुदेव चऋवर्त्ती को नियागे के प्रभाव से उन्हें जाव जीव तक बत उदय न श्रा सके यह भव प्रत्यय नियाणे का फल है। श्रीर दूसरा द्रव्य प्रत्यय नियाणा, कि जिस द्रव्य की चाह, की वह मिलगया कि द्रव्य नियाणा पूर्ण हो गया। फिर देस बत्ती, सर्व बत्ती हो सक्ते हैं। तो द्रौपदी का द्रव्य प्रत्यय नियाला था। जव पांच भत्तीर रूप द्रव्य मिल गया कि उसका द्रव्य नियाणा पूर्ण हो गया। पर जब तक वह नहीं विवाही थी तव तक नियाणा का उदय था । स्वयंवर मंडप में सव राजाओं को छोड़ उसने पांच पाएडव व्याहे वहां पाठ में कहा है:--

## पुव्वकय नियाणेणं चोइयमाणी.

श्रथं पूर्व कृतः--पिछले भव के किये नि-निदान से, चो-प्रेरी हुई थी, पूर्व कृत निदान के कारण पांच पाएडव पाये, ऐसा पाठ है। तो यहां सममना चाहिये कि जब तक नियाणा पूरा न हो वहां तक सम्यक्त्व तथा वत नहीं पा सकते तो दौपदी विवाह के पहिले एकांत मिथ्या हिए थी।

३ फिर द्रौपदी के माता पिता भी मिथ्यात्वी थे । घर में

देहरे थे। प्रतिमा पूजते थे। यह वात जो कहते हैं वे सूत्रके विरुद्ध कहते हैं। क्योंकि जब द्रौपदी के पिता ने स्वयम्वर के लिये श्रीकृष्ण श्रादि श्रेनक राजाश्रों को बुलाये श्रीर उनेक लिये छः श्राहार निपजाये जिन में मद्य था श्रीर मांस भी वहुत पकाया। यदि व जिन मार्गी होते, घर में देहरे होते श्रीर जिन की पूजा करते होते तो भला त्रस जीव मार कर मद्य, मांस क्यों निपजाते? जो जिनमार्गी होते है वे मद्य नहीं पीत, मांस नहीं खाते, त्रस जीव नही मारते न मरवाते यही जिन मार्गी के लक्षण है। श्रीर जहां द्रुपद राजा ने मांस मोजन निपजाया है वहां सूत्र का पाठ नीचे लिखे प्रकार है।

विडलं असगं पाणं खाइमं साइमं सुरं च मज्जं च महुयं च मंस च।सिंधुं च पसनं च सुवहु पुष्फवत्थगंघ मल्ला-लंकारं च वासुदेव पामोक्खाणं रायसहस्साणं आवासेसु साहिरह तेवि साहरीते।

श्रधः-वि-ख्वः श्र-श्रसन, पा-पानी, खा-सुखड़ी मेवादिक, सा-मुखवास, सु-सुरा, म-मिद्रा म-महुए का वना दारू, मं-मांस सी-सिंधु, प-प्रसन मिद्रा की जाति, सु-बहुत व-विपुल, पु-फूल व-वस्त्र, ग-गंध, म-माला, श्र-श्रलंकार, च-वासुदेव, पा-प्रमुख,रा-राजा के हजार, श्रा-महल में, सा-रक्खो, ते-वे भी, सा-उसी प्रकार रक्खे।

ऐसा सेवक से कहा और सेवक ने वैसा ही किया। जहां समदिए का घर होता है वहां मद, मांस का मोज्य कैसे हो सक्ता है ? सूत्र में मद, मांस कई जगह निवेधा है. समदिए के घर चार आहार हो सकते हैं पर छःश्राहार नहीं हो सकते। इस न्याय से इपर राजाका सब घर मिध्यादिष्ट था। ४ हिंसा घर्मी कहते हैं कि प्रतिमा श्री वीतराग की थी। उसे जिन प्रतिमा कह कर पुकारी है। उसका उत्तरः-

तप्णं सा दोवई रायवरकन्ना जेणव मज्जण घरे तेणव उवा-गज्जइ २ त्ता एहाया कयबलिकम्मा कय कोउय मंगलं पाय चिछ्ता सुद्ध पावेसाई मंगलाई वत्थाई पवर परिहिया मज्जणधराउन्नो पडि निक्खमइ २ त्ता जेणव जिल्हां तेणव उवागञ्जइ २ त्ता।

श्रथः-त-तय, सा उस, दो-द्रौपदी, रा-राज वर कन्या ने जे-जहां, म-स्नान का घर, ते-वहां, उ श्रा २ कर, एहा-स्नान किया क-किये विले कर्म पीठी श्रादि विलेपन किये, क-कौतुक मंगलीक पानी की श्रंजुली भर कर कुन्ने किये, पा-श्राभूषण पिहन, तिलक, मस लगा, सु-शुद्ध निर्मल, पा-उत्तम, मं-मंग-लिक, व वस्त्र, प-प्रधान, प-पिहने, म-मंजन-स्नान, घर से, प-निकल निकल कर, जे जहां, जी-यन्न का घर, ते-वहां, श्रा श्रा कर।

यहां नीत्थयरे घरे नहीं कहा। जिए शब्द तो सब चार जाति के देवताओं के लिये आता है और तीत्थयरे में तो तीर्थकर ही आते हैं। जब तीर्थकर का घर न हो तो तीथयरे घर कैसे कह सक्के हैं?

जिणघरं अणुप्पेवेसइ २ ता जिण पिंडमाणं आलीए पणामं करेइ २ ता लो महत्थगं पमझइ २ ता एवं जहा सुरियामो जिण पिंडमाओ अचेइ तहेव भाणियव्वं जाव घुवं उत्हर २ ता वामे जाणुं अचेइ २ ता दाहिणे जाणुं घर-णितलांसि णिसीयइ २ ता तिक्खुत्तो सुद्धाणं घरणितलांसि निवेसेइ २ ता इसि पच्चुणमइ २ ता करयल जाव तिकडु एवंवयासी नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं वंदइ नमंसइ २ ता. श्रथः—जि-जिनके घर में प्रवेश कर कर के उस प्रतिमा को देखकर प्रणाम किया, वंदना की, नमस्कार किया, नमस्कार करके मेर की पिछी से पूंज के जिस प्रकार सुरियाम देव ने जिन प्रतिमा की पूजा की थी उसी प्रकार सब पूजा की। यावत् धूप दी। धूप देकर वायां घुटना ऊंचा रख दिना घुटना जमीन पर मुका मुका कर,ती-तीन वक्क,मु-लिर,ध-धरती पर,नी-लगा लगाकर घरतीपर सिर रख रख कर दोनों हाथ जोड़कर पेसा कहने लगा। चैत्य वंदन करती हं, नमस्कार श्रांकार वचना-लंकार श्ररिहंत मनवंत श्राप क्षान मय हैं श्राप मुक्ति प्रदायक हैं श्रीर श्राप को नमस्कार करती हं, करके।

इतना पाठ झाता में है श्रीर जहां सुरियाम जिए परिमाश्री -श्रमेद तहेव माणियव्यं जाव धुवंदहई,

श्रर्थः-जि-जिन प्रतिमा को यावत् घूप दी-इतना ख्रियाम की उपमा में पाठ है वह लिखते हैं।

जिया पिडमायं लोमहत्थएयं पमज्जह २ सा जिया पिडमायं सुरिमयं गंघोदएयं न्हायेह २ ता सरसेयं गोसीस चंदयेयां गायाई अयुलिप्यह २ ता जिया पिडमायं आहियाई देवद्साई ज्यवलाई नियंसेह २ ता अग्गेहिं विरेहिं गंधिहें अच्चेह पुष्फारुहयं मल्लारुहयं गंघारुहयं वसारुहयं जुनारुहयं वत्थारुहयं आभारयारुहयं करेड कयग्गेह गियिहत्ता करयवल पव्युहुइ विष्पम्रकेयं दिव्ववययोयं कुसुमेयं मुक्कपुष्फपुंजो वयारकलियं करह २ ता आसत्तासत्त विवृत्यवङ्क वस्थिरिय मल्लावं करेड २ ता जिया पिडमाया पुरतो अत्थिहीं

सएहिं रययामए हिं अछरसतंदुलेहिं अड्ड मंगलए आलिहह २ त्ता तंजहा सोत्थिय जावदप्पणं तयाणं तरंचणं चंदप्पह-रयणं विमल दंडं कंचन मिण्यियणमित्ताचित्तं कालागुरुपवर-कुंदरकतुरुक धृव मधमर्घत गंधूत्त माणु चिट्ठंति।

श्रथः जि जिन प्रतिमा को, लो-मोर पिंछी से, प-पूंज कर पूंज के जिन प्रतिमा, सु-सुगंध, गं-गंधोदिक, न्हा-स्नान कराया, स-श्रार्द्र, गो-गोसीर्ष, चं-चंदन से, गा-गात्र पर, श्र-लेप किया जि-जिन प्रतिमा को, श्र-श्रमूल्य, दे-देवकृत, जु-युगल वस्त्र नी-पिंहना पिंहना कर, पु-फूल चढ़ाये, म-माला पिंहनाई, चु-चूर्ण वासकेप चढ़ाया, ब-वस्त्र चढ़ाये, ध्वजा बांधी, श्रा-श्राभूषण पिंहनाये क-पिंहनाकर, श्रा-ऊपर जमीन तक चंदोवा वांधा, वी-विस्ती र्ण लम्वा गोलाकार, म-फूल की, द-दाम, क-करके जिन प्रतिमा के, पु-श्रागे, श्र-निर्मल, से धन लेकर, रु-रूपयादि, श्र-छोटी वस्तु जिसमें प्रतिबिम्ब पड़े ऐसा, तं-चांवल, सा-स्वस्ति, जा-यावत् शब्द में श्राट कहे, द-श्रारसा, त-पीछे, रं-चंद्रप्रमा, र-वेंदुर्थ रत्नमय, वि निर्मल है, म-मिण्रत्न की, म-भाति, ची-चित्रित है, का-कृष्णा गुरु, प-प्रधान, कुं-चीड़गुंद तु-सिलारस, धु-धूप, म-मधमधायमान, ग उत्तम गंध द्वारा।

इतना पाठ राय परेखी में स्रियाम ने मितमा पूजी वहां का दिया है अर्थात् स्रियाम की मितमा और द्रौपदी की मितमा एकसी और पूजाभी एक सी सममनी चाहिये। स्रियाम ने भी मितमा को वस्त्र पहिनाए और द्रौपदी ने भी मितमा को वस्त्र पहिनाए और आज हिंसा धर्मी मितमा को वस्त्र नहीं पहिनाते और कहते हैं कि तीर्थंकर की मितमा को वस्त्र नहीं होते। तो फिर स्रियाभ श्रौर द्रौपदी के प्रतिमा को वस्न कहां से श्राये? श्रौर ये प्रतिमापं किस की थीं श्वहां तो वस्न पहिनोनका सूत्र पाउ है।

फिर ज्ञाता सूत्र में भद्रा सार्थ वाही नाग, भूत वेसमण् को पूजने गई वहां पूजा विधि लिखी है। देखो श्रम्याय दूसरा-

जेगामेव नागघरएय जाव वेसमणघर एय तेगेव उवागच्छय २ ता तत्थणं नागपिडमाणंय जाव वे समण-पिडमाणं य स्रालोए पणामं करेइ २ ता ईसिं पच्छएणमइ २ ता लोमहत्थगं पराम्रसइ २ ता नागपिडमास्रोय जाव वेसमण पिडमास्रोय लोमहत्थेणं पमछाइ २ ता उदगधागए स्रव्भुक्खे २ ता पम्हल सुकुमालाए गंघकासाई गायाई लुहेइ २ ता महिरहं पुफारुहणं च गंघारुहणं वत्थारुहणं च मिछारुहणं च जुनारुहणं च स्राभारणारुहणं च करेइ २ ता जाव धूवं हहइ २ ता।

श्रथं—जे-जहां, ना नाग का घर है, जा-यावत् यत्त के वे-वेसमण के घर हैं, ते-वहां, ज-श्रा-श्राकर, त-वहां, ना-नाग की प-प्रतिमा को, जा-यावत्, वे वेसमण की, प-प्रतिमा को, श्रा-दर्शनादि, प-नमस्कार करके, प-थोड़ा सा शिर सुका २ करके लो-मोर पिंछी की पूंजणी, प-ले ले कर, ना-नाग प्रतिमा को, जा-यावत्, वे-वेसमण की, प-प्रतिमा को, लो-मोर की पूंजणी से, प-पूंज पूंज कर, उ-पानी की घारा से, श्र-श्राम-पेक किया पस्नाल करके, प-फिर ज-पानी की घारा द्वारा श्र श्रीमेषक कर पखाल पखाल कर, प-फिर निर्मल, सु-सुहा-वेन वस्त्र से, गं-गंघ लाल सुगंधी साड़ी उन्हें, गा-गात्र, सु-पूंछ पूंछ कर, म फिर श्रमूल्य, पु-फूल पहना कर,व वस्त्र पहिनाये, मं-माला पहिनाई, गं-सुगंध चढ़ाये, चु-चूर्ण चढ़ाया श्रवीर श्रादि छिटक कर, श्रा-श्राभरण पहिनाये, क-पहिनाकर, जा-यावत्, धु-धूप लगा लगा कर।

यह सव पूजा का पाठ विना नमोत्थुएं के द्रौपदी स्रिरयाम जैसा समाभिये।

श्रव जम्बू द्वीप पन्नंती में भरतेश्वर चन्नी ने चन्न की पूजा की, वह विधि लिखते हैं।

भरहेराया जेंगेव आउहघर साला तेंगेव उवागछइ २ चा चकरयणस्स श्रालोए पणामं करेइ २ ता नेखेव चकरयणे तेग्रेव उवागञ्जइ २ चा लोम हत्थयं पराग्रुसइ २ चा चकर-यगुं पमञ्जइ २ त्ता दिव्वाए उदगधाराए अन्ध्रक्लेइ २ ता सरसे यो भी स चंद ये यं अ अ कि प्व र ता अगीहिं वरेहिं गंधेहिं मल्लेहि श्रची एह पुष्फारुहणं मल्लारुहणं गंधारुहणं वणारुहांगं चुन्नारुहांगं वत्थारुहांगं श्राभारणारुहांगं करेड २ ता अच्छेहिं सएऐहिं सेएहिं रययामएहिं अच्छरसा तंदुलेहिं चक्करयगंस्स पुरस्रो श्रट्टह मंगलए श्रालिहर सो।त्थ्यं सिरिवच्छ नंदियावत्त वद्धमाराग तंजहा भद्दासण मच्छ कलस दप्पण श्रट्ट मंगलए श्रालिहिता काऊमा दरेइ उवयारं किंते पाडल माहिय चंपग असोग पुराखाग चूयमंजरी खवमालिश्र वउल तिलग क खवीर क्कंद कोज्जय कोरंटपत्त दमखय वरसुरहि सुगंघ गंधि यस्स

कयग्गह गहिय करयल पञ्मष्ठ विष्पमुक्षस्स दसद्ववण्णस्स कुसम निगरस्स तत्थ चित्तं जाणुस्सेह पमाण मित्ते श्रोहिं-निगरं करित्ता चंदप्पहवइर वेरुलिय विमल दंड कंचण्ण मणिरयण मित्त चित्तं काला गुरु पवर कुदरक तरुक धूवगंधुत माणुविद्धं च धूमविंह विणिमुश्रंते वेरुलिय मय कडुक्कुयं गहाय पयत्ते धूवं डहइ २ त्ता सत्तद्वप्याइं पच्चोस कइ २ त्ता वामंजाणुं श्रच्चेइ जाव प्रणामं करेइ २ त्ता श्राउध घर सालाश्रो पिंडितिक्समइ २ त्ता.

श्रर्थः-म-भरत राजा, जे जहां, श्रा श्राउध घर, सा साला है, ते वहां, उ,ंघ्रा श्राकर, च चक्ररतन को, श्रा-देखव र,प-प्रणा-म करके, जे जहां, च-चऋरतन है, ते वहां, उन्ह्या आकर, लो-मोर पिंछी की पूंजगी, प-ले लेकर, च-चक्ररतन, प-पूंज २ कर, दी-दिव्य, उपानी की घारासे, असीच २ कर, स-सरस रस सहित, गी-गोसीर्ष, चं-चन्दन, श्र-लेप २ कर, श्र-श्रग्र उत्तम व प्रधान, गं-सुगंध वस्तु द्वारा, म-फूल की माला से, श्र-श्रची प्जा करी, पु-फूल की मालाएं चढ़ाई, म-फूलकी मालाएं पहि-नाई, गं-गंध द्रव्य चढ़ाया, व-श्रनेक श्रारोपण, चु-दृर्ण, गंध, पुड़ी के श्रारोपण, व-चस्त्र साड़ी का श्रारोपण, श्रा-श्राभरण गहने का श्रारोपण,क-कर २ के,श्र-निर्मल सु-सुल्ज्ञणी सकोमल से श्वेत, सफेद, र-रजत रूपा मय, श्र-श्रत्यंत स्वच्छ हैं स्फटि-क जैसे तं-खांबल द्वारा, च-चक्ररतन के, पु-श्रागे, श्र-श्राठ २, मं-मंगातिक, श्रा-लिखकर, तं-कही, सो स्वरित १ श्री श्रीवत्स २ नंनेवावर्त ३, व-वर्द्धमान, सराव संपुट ४, भ-भद्रासन ४. म-मञ्ब ६, क कलस ७, द-दर्गण ८, श्रु-श्राठ, मं-मंगलिक, श्रा-

कर करके, का-किया, उ-उपचार, की-वह कैसा उपचार, पा पाटन बृच के पूल, म-मालती बृच के पूल, च चम्पा के फ्ल, अ-अशोक वृत्तके फूल, पु-पुरासागवृत्त के फ्ल, चु आम की मंजरी, न-नव मालती के फूल, व वऊरसीरी के फूल, ती-तिलक वृत्त के फ्ल, क-कर्येर के फूल कुं कुंद वृत्त के फ्ल,कुं कुंज्य कुवा के फ्ल,को कोरंट बृत्त के फ्ल,प दमना के फ्ल,व प्रधान,खं-सुरभी,सु सुगंघ,गं-गंधित ऐसे,क हाथ से ब्रह्म करना चाहे पर प्रहे नहीं श्रथवा हाथ से गिर पड़े । जिससे क हाथ से रख उन्हें विखेर, तथ-वहां चक्ररतन के चारों श्रोर जो पृथ्वी प्रदेश है वहां, ची चित्र संयुक्त ढेर किया, द-पांच वर्श कें, फु पूल के, नी-समूह, त वहां आश्चर्यकारी, जा-ढेर तक अर्थात् जितना प्रमाण था वहां तक, उ-सीमा मर्यादा तक फूलको विखेर कर, चं-चंद्रकांत रतन, व वज्रहीरा, वे-वेहर्य रतन मय ऐसा, क-धूप का कुडला, ग लेकर, प-उद्यमवंत हुए, धु-धूप खेया, द्विया, घूप खेकर स-सात श्राठ पैर, प-पांछे सरक कर वा-वायां घुटना श्र-ऊंचा रख, जा यावत् प-प्रणाम कर करके, श्रा-श्रांउध घर, सा-शाला में से, प-निकल निकल कर.

यहां चक्र पूजने की विधि भी नमोरशुगं रहित द्रौपदी सूरि-याभ के पूजन जैसी समक्षना चाहिये।

श्रन विस्तार पूर्वक कौणिक राजाने श्री महावीर स्वामी को किस प्रकार वदे श्रीर पूजे उस विधि को "उववाई सूत्र" से लेकर लिखते हैं।

चंपाए ग्यरीए मक्तं मक्तेगं निग्गछड् २ ता जेगेव पुग मद्दे चेईए तेगेव उवागछड् २ ता समग्रस्स भगवड महावीरस्स श्रद्रसामंते छत्तादीए तित्थयराइसेय पासई २ त्ता श्रमिसेकं हत्थि रयणंठवेइ २ ता श्रमिसेकाश्रो हत्थि-रयगात्रो पच्चारुहर २ ता अवहरू पंचराय ककुहाई तंजहा खगां १ छत्तं २ उप्पेसं ३ वाहणात्रो ४ वालवीयणं ५ जेगेव समग्रे मगर्वं महावीरे तेग्येव उवागछइ २ त्ता समग्रं भगवं महावीरं पंच विहेणं अभिगमेणं अभिगछित तंजहा साचित्रागं दव्वागं विउसरणयाई अचित्रागं दव्वागं अवि उसरग्रयाए एगसाडियं उत्तरासगं करग्रेगां चक्खुकासे श्रंजलिपग्गहेर्णं मणुसोएगच भाव करणेर्णं समर्णं भगवं महा-वीरं तिक्खुत्तो आयाहिएां पयाहिएां करेइ २ ता वंदइ नमंसइ २ त्ता तिविहाए पञ्जुवासगायाए पञ्जुवासंति तंजहा काइया वाइया माण्सियाए काइया तावसं कुयंग्गाहत्थयाए सुस्सु समाणे गामंसमाणे अभिग्रहे विगएगं पंजालिउडा पज्जु वासंति वाइयाए जं जं भगवं वागरेइ तं तं एवमेयं भेत अवि-तहमेर्यं मंते ऋसंदिद्धमेयं मंते इच्छियमेयं मंते पडिच्छियमेयं मंते सेजहेगां तुज्मे व यह ऋपडि कूलमागे पज्जुवासइ मागसियाए महयसंवेगं जग्रइत्ता तीव्वधम्माग्रुरागरते पज्जुवासंति ॥

श्रर्थः — कौणिक राजा च चंपा, न नगरीके, म मध्यभाग से, नी निकल निकल कर, जे जहां, पु-पूर्ण भद्र चैत्य है, ते वहां, उ श्रा श्राकर, स श्रमण, म मगवत, म महावीर के, श्र न श्रधिक दूर न श्रधिक पास, छ छत्र श्रादि, ती तीर्थ करके, से श्रतिशय, पा देख देखकर, श्र पाटवी, ह हाथी, र रतन से. प नीचे उतर २ व.र. श्र.श्रलग रक्खे. प पांच राजा के.

वा मोजे ४, वा चामर ४, जे-जहां, स-श्रमण, भ-मगवंत, म महावीर, ते-वहां, उ श्रा २ कर, स-श्रमण, भ-भगर्वत, म महावीर देव को, प, पांच प्रकार से श्र-सन्ध्रख-श्र-जाने की विधि करके सन्मुख गये, तं-वह कहते हैं, स-सचीत फ्ल तथोलादि, द-द्रव्य, र्घा श्रलगरख, श्र-श्रवित्त द द्रव्य श्राभरणादि, श्र-श्रनित्य पास में रवखे, ए एक पन्हे का वस्त्र उसे, उ-उत्तर स वायें कंधे पर रख, च-भगवंत को दिए चिर देखे. श्रं-दोनों हाथ जोड़कर, मंगन का एकाग्र भाव, क-कर करके, संश्रमण, भ-भगवंत, म-महावीर की, ती तीन वक्त, आ-दाहिनी ओर से ग्रुक्त कर, प-प्रदक्षिणा कर करके, व-स्तुति कर नमस्कार करके, ती-तीन प्रकार की, प-सेवा सेवा करने लगे,तं-वह कहते हैं,का-काया से १ वा-वचन सं २, मा-मनसे ३, ता-प्रथम तो संकुचित किये, श्र-श्रग्रहाथ पगको, भ अच्छी तरह सेवा करते हुए, श्र-सन्मुख, वी विनय कर, पं-दोनों हाथ जोड़, प-सवा करते हैं, वा-वचन की, जं-जो २ भगवान, वा-कहते हैं. श्रे. इसी प्रकार श्रापका वचन, भं-हे पूज्य, स्र मिथ्या नहीं हो सक्ता तुम्हारा वचन्, म हे पुज्य, श्र-संदेह रहित, श्रे-श्राप का वचन, भं-हे पूज्य, प विशेष चाहता हूं श्राप का वचन, में हे पुज्य, से-जैसा, तुं-श्राप कहते हो वैसा ही, श्र-न उलांघते, प-सवः करता हुश्रा, मा-मन को, म-गहरे वैराग्य, ज पैदा किया पैदा करके, ती तीव उत्कृष्ट धर्म पर, रा राग भाव लाते हुए; प सेवा करते हैं।

यहाँ श्री वीतराग वंदन की विधि इस प्रकार कौिशक राजा ने की। पर सावद्य पृजा कुछ न की। स्रियाम, द्रौपदी, भद्रासार्थ बाह्री मरतेश्वर की पृजा प्रतिमा संवंधी जैसी है वैसी

यह नहीं है। उनने प्रथम१ मोर पिंछी से पूंजकर२ स्नान कराया ३ चंदन लगाया ४ वस्त्र पहिनाये ४ सुगंघ द्रव्य से अर्चकर ६ फूल ७ फूलमाला द चूर्ण ६ वस्त्र श्राभरण ये पांच वस्तु मुख श्रागे चढ़ाई, १० फूलमाला विखेर कर ११ चांवल के श्राट मंगलिक किये १२ घृप दिया। इतने वोल स्रियाम की तरह प्रतिमा के आगे द्रौपदी ने किये। भद्राने यन के आगे किये। भरतेश्वर ने चक्र के स्रागे किये श्रीर उन्हीं की तरह तुम भी प्रतिमा के श्रागे करते हो। जिन प्रतिमा जिनराज सरीखी भी कहते हो तो तुम से तो राजा कौ शिक अत्यंत भक्तिवान था श्रौर प्रतिमा से श्रधिक श्री भगवंत स्वयं मौजूद थे तो फिर उनने तुम्हारी तरह सावद्य पृजा क्या न की ? श्रगर भगवंत श्रौर भगवंत की प्रतिमा की पूजा पकसी कही होती तो समभते कि जो प्रतिमा द्रौपदी ने पूजी है वह भगवंत की ही है पर पूजा विधि तो नाग, भूत,यक्ष, वैसमण, चक्ररत्न के समान ही द्रौपदी ने की । इसिलये वह प्रतिमा भगवंत की सिद्ध नहीं हो सक्ती । जो आरंभ, परित्रह् सहित विषय कपाय एक जिन हैं अवधि अज्ञानी तथा विमंग ज्ञानी देवता जिन है उन जिनकी प्रतिमा होगी।

तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि पूजा की विधि मगवंत कौि एक से भिन्न हुई पर जिन प्रतिमा तो कही है नाग, भूत. यन्न, वैसमण प्रतिमा तो नहीं कही ? इस का उत्तर ठाणांग के तीसरे ठाणे में कहा है।

तत्रो जिया परायत्ता तंजहा त्रोहिनाय जिये, मय-पज्जवनाय जिये, केवलनायाजिये, तत्रो केवली परायत्ता तंजहा त्रोहिनाय केवली, मयापज्जवनाय केवली, केव- लनाण केवली, तत्रो अरहा पएणत्ता तंजहा श्रोहिनाण अरहा, मणपज्जवनाण श्ररहा, केवल नाणश्ररहा।

श्रथः—त-तीन, जि-जिन, प-कहे हैं, तं-चे कहते हैं। उ-श्रविध झान सहित वे श्रविध जिन कहलाते हैं, म-मनपर्यव झानी जिन, के-केचल झानी जिन, त-तीन, के-केचली, प-कहे, तं-चे कहते हैं, उ-श्रविध झान केचली, म-मन पर्ययञ्जानी केचली, के-केचल झानी केचली, त-तीन, श्र-श्रिहंत, प-कहे, तं-चे कहते हैं, उ, श्रविध झानी श्रिरहंत, म-मन पर्ययञ्जानी श्रिरहंत, के-केचल झानी श्रिरहंत, ।

यहां श्रवधि नाणी को भी जिन, केवली श्ररिहंत कहा है पर केवल झानी केवली, केवल झानी श्ररिहंत, केवल झानी जिन, इन तीनों को तो सचित वस्तु धूप, पुष्प, चंदन, विले पन, दीप श्रादि पांच इंद्रिय के भोग नहीं करपते । वे जिस दिन से श्रण्णार हुए उसदिन से ही उनने वोसिरा दिये हैं। उन की भिन्त कौणिक राजा ने की उसी प्रकार से हो सकती है पर द्रौपदी ने की उस तरह से नहीं, श्रौर मन पर्यव झानी केवली मन पर्यव झानी श्ररिहंत, मन पर्यव झानी जिन ये तीन तो सर्व जाति साधु हैं इन्हें भी सचित वस्तु श्रारंम सहित भिन्त नहीं करपती। जिस दिन से श्रण्णार हुए उस दिन से उनने वोसिरा दिये हैं। श्रव तीर्थंकर, साधु, केवली की मिन्त सावद्य किया द्वारा किसी ने की हो तो स्त्र में दिखाशो। जैसे पुरुष हों वैसी ही मिन्त भी होती है।

रायपसेशी में तीन आचार्य कहे १ कलाचार्य २ शिल्पा-चार्य ३ धर्माचार्य । उन में कलाचार्य, शिल्पाचार्य की मिक्त करना जहां लिखा है वहां स्नान कराना, भोजन कराना और धन देना कहा है. पर धर्माचार्य की मिक्त के वर्शन में स्नान, भोजन, धन देने का उझेख नहीं है क्योंकि वृत्तिवंत को अकरूपनीक हैं। उनके लिये तो " वंद्द नमंसद ' और स्कता
आहार पानी और चौद्द प्रकार का दान देना कहा है। इसी
प्रकार जो पुरुष जैसा हो उसकी प्रतिमा भी वैसी ही होती
है और उसकी मिक्त भी वैसी ही होती है। द्रौपदी ने पूजा
की वह प्रतिमा भगवंत की नहीं हो सक्ती। वीतराग को
सात्तात् किसी आवक ने द्रौपदी की तरह न पूजे, तो मगवंत से प्रतिमा बड़ी कैसे हो गई ? वह प्रतिमा भगवान की
नहीं थी।

फिर जो प्रतिमा श्रमी तुम पूजते हो उसे वस्त्र नहीं पहि-नाते हो पर श्रामृषण तो पहिनाते हो यह श्रध्री भिक्त करते हो। दिगम्बर तो वस्त्र श्रीर गहने एक भी नहीं पहिनाते। वौद्ध की प्रतिमा के गले में जनोई ही होती है, मस्तक पर शिखा रखते हैं, इन में सच्ची रीति कौन सी? द्रौपदी ने, देवता ने तो श्रामृषण श्रीर वस्त्र दोनों पहिनाये। इस प्रकार उनकी तरह तुम्हारी प्रतिमा तो नहीं दीखती? प्रतिमा किस तरह वनाना, पूजना ऐसा उहीब सूत्र में हो तो दिखाओं? तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि जब जिनवर क्यों कहा? इसका उत्तर:-

१ जम्बू द्वीप पन्नती में श्रीऋषमदेव खामी ने संयम लिया वहां " श्रागाराश्रो श्रणगारीयं पव्वइया " कहा श्रथीत् श्रागार से श्रणगार हुए श्रथीत् घर लाग कर श्रणगार हुए।

२ ज्ञाता में मल्लीनाथ ने संयम लिया वहां भी " श्रागाराश्रो श्रणगारीयं पव्वदया " श्रा-गृहवास त्यागकर श्रणगार पना श्रंगीकार किया।

३ श्राचारंग में श्री महावीर ने संयम लिया वहां " श्रागा-राश्रो श्रणगारीयं पन्वश्या " श्रर्थात् धरवास ऱ्यागकर अण्- गारपना श्रंगीकार किया । ऐसा कहा । इस प्रकार सुत्र हे जगह २ जिन ने दोन्ना ली उन ने ऐसा ही कहा है । श्री वीत-राग, गणधर, राजा, सेट, सेनापित, गाथापित, महाबलकुमार सुदर्शन सेट, ऋपमदत्त, देवानंदा, जेवंती, सुगावंती, उदाई राजा, कार्तिक सेट, मेघकुंवार, थावर्चापुत्र, सेलक राजा, सुखदेव इत्यादि जिन ने संयम लिया वहां उन्हों ने यही कहा "श्रागारश्रेश अणगारीयं पव्वइया" घरवास त्यागकर श्रणगारपना श्रंगीकार किया। घर त्यागकर निकले, इस हिसाब से केवल श्रानी जिन श्रोर मन पर्यवनाणी जिन इन दो जिन के तो घर नही हो सकता। जो केवली जिन के घर है ऐसा कहते है वे महा मूर्ज, मंद वुद्धि, मारी कर्म वाले, दुर्लभ वोधि जीव है।

राजगृही, चंपा, तुंगीया, श्रालंविया, सावत्थी श्रादि कई जगह श्रीवीतराग तथा मुनिराज पधारे वहां राजा, सेठ श्रीर सेनापित श्रादि वंदने गये वहां भी ऐसा कहा कि चलो हे देवानु श्रिय! गुणशील, पूर्णमद्र बाग में भगवंत तथा साध श्राये है उन्हें वंदने जाते हैं, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि जलो जिन घर जाते हैं। तो इस से स्पष्ट है कि केवली भगवान के घर नहीं होता, जो ऐसा न कहकर उनके घर होता है ऐसा कहते हैं वे भूंठ वोलते हैं।

फिर सूत्र में जगह २ श्राचारंग, ठाणांग, वृत्तिकल्प में जहां २ साधु रहते हैं उस स्थान को " उवासय " श्रर्थात् श्रत्य काल के श्राश्रय वास्ते उपाश्रय कहा है । पर कहीं भी जिनघर, मुनिघर, ऐसा नहीं कहा । " दशाश्रुत स्कंध " में भी प्रतिमा धारी स.धु को भी तीन प्रकार के उपाश्रय में रहना कहा है पर घर में रहना कहीं कहा । इस प्रकार श्रनेक उदाहरण हैं। इस लिये द्रौपदी के श्रधिकार में जिनघर कहा यह पाठ सच्चा है, पर केवल झानी जिन उसका श्रथ नहीं है।

जिन जिन के घर होता है वे जिन सममना चाहिये। घर वासी जिन केवल बाणी मनपर्यय बाणी जिन नहीं हो सकते। जिन घर अर्थात् अवधि बानी जिन, चार गति के जीव, चार जाति के देवता, उनके घर होता है। अवधि बानी जिनके सूत्र में कई जगह घर कहे हैं। बाता अध्ययन दूसरे में कहा है, विजय चोर राजगृही नगरी के जितने स्थान जानता है उन के उन्नेल में लिखते हैं:—

राय गिहस्स नगरस्स वहुाणि श्रहगमणाणिय निग्ग मणाणिय दाराणिय श्रवदाराणिय छिडिउय खंडीउय नगरणिद्धमणाणि य संवद्धणाणि य निवद्धणाणिय ज्ञयखं-लिय पाणागाराणिय वेस्सागाराणिय तकरठाणाणिय संघाडगाणिय तियाणिय चडकाणिय चच्चराणिय णाग घराणिय भूयघराणिय जक्खदेउलाणिय।

श्रथः—रा-राजगृही, न-नगर में, व-वहुत, श्र-घुसने के स्थल जानता है, नी-निकलने के गुप्त मार्ग श्रादि जानता है, पा-मद्यपान के घर, वे-वैश्या के घर, त-चोर के घर, सं-दो रास्ते मिलें. ती- तीन मार्ग मिलें,च-चार राह मिलें,च-ऐसे चौक में, ना.नागदेव के घर, भू-भूत के घर, ज-यत्त के देवालय।

ये अवधि हानी जिन, यत्त और भूत के घर कहे ! विज-य चोर यत्तादिक के घर जानता है इत्यादि हाता सूत्र में कई जगह विस्तार पूर्वक वर्णन है । जो विजय चोर इतने स्थानं जानता है तो तीर्थकर के देवालय नहीं जानता था क्या ? पर यह सिद्ध है कि उस समय राजगृही में तीर्थकर के देहरे नहीं थे। फिर झाता दूसरे अध्ययन में मद्रा सार्थवाही पुत्र की वांछा होने के कारण पूजन करने की इच्छा करती है। वहां कहा है—" जेणेव नागघरे जाव वेसमण घरे"। नाग के घर हैं, यक्त के और वेसमण के घर हैं। जाव शब्द में सब घर सममना चाहिये। नागघर, भूतघर, यक्तघर, इन्द्रघर, वंघघर, घद्रघर, शिवघर, वेसमणघर, तो यह सममना चाहिये कि अविध झानी जिनके घर कहा है। जिन देवता के घर हैं उन की प्रतिमा के भी घर हैं और वीतराग के ही घर नहीं तो प्रतिमा के घर कहां से हुए?

फिर कोई पूछे कि तीर्थंकर के सिवाय श्रन्य को जिन कहां कहा है उसका उत्तरः-

१ तिथंकर को जिन कहते हैं। २ सामान्य केवली को जिन कहते हैं। ३ श्रवधि झानी को जिन कहते हैं। ४ मन पर्यंव झानी को जिन कहते हैं। ४ मन पर्यंव झानी को जिन कहते हैं। ४ बारहवें गुण स्थान वाले को जिन कहते हैं। ६ चउदह पूर्वी को जिन कहते हैं। ७ यहां तक कि दस पूर्व वाले को थी जिन कहते हैं। ८ श्रावती चौबीसी को कहते हैं। १० जिन नामक द्वीप को जिन कहते हैं। ११ जिन नामक समुद्र को जिन कहते हैं। १२ कंदर्प को जिन कहते हैं। १३ नारायण कृष्ण को जिन कहते हैं। १४ वहु भनवंत को जिन कहते हैं।

वीतरागो जिनश्रेव । जिनः सामान्य केवली ।
कंदर्पो हि जिनश्रस्यात् । जिनो नारायगो हरिः ॥१॥
श्रार्थः-१ श्रारिहंत घातिक कंमी को जीत गये इस लिये

जिन, २ इस प्रकार सामान्य केवली ने मी चार घन घाती कर्म जीते इसलिये जिन, ३ कंदर्प सब जीवों को व्याप्त हुआ इस लिये जिन, और वासुदेव ने अपने भुज वल से तीन खंड विजय किये इस लिये जिन, फिर जैसा समय हो वैसा अर्थ करना चाहिये।

द्रीपदी ने विवाह के समय निदान के तीव उद्य काल में भर्तार की इच्छा पूर्ण होने के लिये प्रतिमा पूजी है, उस समय वारित्र मोहनीय का तीव उदय है। मिथ्या दृष्टि है। उस मिथ्यात्व के कारण श्री वीतराग निरागी पर माव मिक्त नहीं है। इसलिये वह प्रतिमा किसी श्रविध कानी जिन की होना चाहिये। तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि श्रविध कानी जिन की प्रतिमा होती तो नमोत्थुणं क्यों कहती? श्रविध कानी जिन की प्रतिमा होती तो नमोत्थुणं क्यों कहती? श्रविध कानी में तो नमोत्थुणं के गुण नहीं है। यह बात सची है पर श्रनश्रीरहंत को मूर्ख श्रिरहंत मान वैठते हैं। तीर्थंकर मान वैठते हैं श्रीर नमोत्थुणं दे देते हैं। ऐसे उराहरण शास्त्र में प्रस्तुत हैं। इसेए दुवालस श्राजीवियोवासगा श्ररहंत देवयागाः

श्रम्मापिउसुस्सूसगा ।

श्रथः-इस प्रकार ये बारह श्राजीविय गौशाला के मुख्य श्रावक कहे। इस गौशाला को ये श्रीरहंत समक्त श्रहेंत् पन से माता पिता की सेवा सुश्रुषा करने वाले श्रीरहंत की भिक्त करने वाले कहे गये। हम श्रानंद पूर्वक कहते हैं कि हमारे लिये गौशाला श्रीरहंत है तो ये श्रावक गौशाला को नमोत्थुणं देते हैं या नहीं ? श्रीरहंत समके कि नमोत्थुणं कहने का नियम लागू हुआ।

२ फिर शतक पंद्रहवें में कहा कि गौशाला मंखला पुत्र सावन्थी नगरी में:-- श्राजिया जियाप्यलावी श्रयात्रप्रहा श्ररहप्यलावी श्रकेवली केवलीप्पलावी श्रसवब् सव्वब्रूप्पलावी श्राजियो जिया इंप्पगासमायो विहरह

श्रथः-जिन नहीं पर जिन हूं ऐसा प्रलाप करते हैं श्रिरहंत नहीं श्रोर श्रीरहंत हूं ऐसा प्रलाप कर कहते हैं । केवल ज्ञान नहीं श्रोर मुख से कहे कि केवली हूं। सब पदार्थ का जान कार नहीं श्रोर कहे कि मैं सब पदार्थ का ज्ञाता हूं। श्रजिन हो कर जिन हूं ऐसा शब्द कहता हुआ विचरे।

श्रजिन, श्रनश्ररिदंत, श्रकेवली, श्रस्वंश जीव श्ररिहंत केवली सर्वश्र कहलोत है श्रीर उनके मानेन वाले उन्हें तीर्थकर सममते हैं श्रीर नमात्थुएं कहते हैं।

३ फिर पंद्रहवें शतक में गौशाला का अयंपुल आवक विचार करता है कि:-

एवं खलु मम घम्मायरिए घम्मोवएसए गोसाले मंखाल पुत्ते उप्परणणाणादंसणघरे जाव सन्वर्ग्ण सन्वद्रिसी इहेव सावत्थीए नयरीए हालाहलाए कुंमकारीए कुंमकारा— वर्णासि आजीवियसं घस्सपरिवुडे आजीविय समएणं श्रप्पाणं भावेमाणे विहरह ।

श्रथं:—ए-मेरा निश्चय पूर्वक धर्माचार्य धर्म उपदेश दाता गौशाला मंखली पुत्र, उ-उत्पन्न हुए झान, दर्शनधारी,जा-श्रादि सर्वञ्च, स-सवको देखने वाला, इ-यहां ही सा-सावथ्या नगरी में, हा-हालाहल कुंभकारी के, कुं—कुंभार श्रपने में,श्रा-श्राजी वक के साथ श्राया है,श्रा-श्राजीविक शास्त्र द्वारा श्रपनी श्रात्मा को भावता हुश्रा विचरता है। उन्हें प्रातःकाल मैं जाकर वंदना करूंगा। ये गौशाला को प्रारिहंत समभते हैं श्रीर नमोत्थुएं भी कहते हैं।

४ उपासक दशाङ्ग के सातर्वे श्रध्ययन में सकडाल कुंमार को देवता कह गये।

प्हीतिणं देवाणुप्पिया कल्ल इह महामाहणे उप्परण नाण दंसणघरे तीयप्पट्टपणमणागयं जाण्ए श्ररहाजिणे केवली सन्वरण्णू सन्वदिसी तिल्लोगिहिय महिय पुईए सदेव मणुस्सासुरस्स लोयस्स श्रन्नीण्डे वंदिण्डि प्याणिडे सकारणिडे सम्माणिडे कल्लाणं मंगलं देवयंचेइयं जाव पन्जुवासणिज्जे सवोकम्मं संपया संपउत्ते तर्ग्यं तुम्मं वंदिज्जाहि जाव पञ्जुवासेज्जाहि पाडिहारियेणं पीढफलगसिज्जा संथारएणं उवनिमंतेजाहि।

श्रयः-ए-यहां श्रावेगा, दे-हे द्वानुिवय, क-कल, इ-यहां, म-वड़ा महानुभाव, उ-उत्पन्न हुए, ना-ज्ञान, दं-दर्शन चारित्र का,ध-धारक, ती-भूतकाल,प-वर्तमान काल,श्र-भविष्य काल, श्र-श्राद्वित, जि जिन, के-केत्रली,स-सर्वेश ज्ञाता स-सर्वे दशीं, ती-त्रैलोक्य, पै दृष्टिगत हुआ, म-वड़ा, पु-पूज्यनीक, स-देवता सहित, म-मनुष्य के श्र-श्रसुर कुमार के लो-लोक के, श्र-श्रचनीक च-वंद्नीक, पु-पूजनीक, स-सत्कार करने योग्य, स-सम्मान करने योग्य, क-कल्याण कारी, मं-मंगलिक, दे-देव समान, चे-ज्ञानी, जा-यावत्, प-सेवा करने योग्य सुंदर कर्म वाला, स-सत्य कर्तव्य कप, सं-सम्पद्दा, सं-संयुक्त, ते-उन्हे तु-तुम, वं-वंद्ना करना,जा-यावत्,प-सेवा योग्य सेवा करना पा-पीठ, पी-वाजोठ, फ-पाटिया, सी श्रय्या पाट अथवा स्थान, सं-संथारा हुणादि, उ-समीप जा कर आमंत्रण करना इत्यादि उपरोक्त रीति देवता ने सकडाल कुंभार से कही। तब सकडाल ने समभा कि मेरा धर्माचार्य गौशाला मंखली पुत्र ऐसा गुणवान है। वह कल आवेगा और देवता ने तो श्री महावीर स्वामी के सम्बन्ध में कहा था। इस तरह गोशाला के आवक नमोत्थुणं अन अरिहंत को अरिहंत समभ कर देते हैं। ये चार उदाहरण सूत्र के दिये है।

श्तथा छः दिसाचर श्रादि दे गोशालामती साधु प्रतिक्रमण करते हैं तव किस को श्रारहंत समझ कर नमेत्थुणं देते हैं ? गोशाला को ही श्रारहंत समझ कर कहते हैं न? तथा गोशाला को श्रारहंत समझ कर नमेत्थुणं देते हैं न?

६ तथा जमाली के श्रावक साधु मगवान के प्रतिनिक श्रावश्यक करते हुए नमोत्थुएं कहते हैं वे किसे कहते हैं ? जमाली को ही केवली समम कर कहते हैं न?

७ तथा श्रव्योग द्वार सूत्र में लोकोत्तर द्रव्यावश्यक के करने वाले कहे हैं वे भगवान की श्राह्मा के बाहर है श्रीर दीनों समय प्रतिक्रमण करते हैं श्रीर भगवंत उन्हें मिध्या हिन्द कहेत हैं वे नमोत्थुणं किसे देते हैं ?

जे इमे समण्गुण मुक्कजोगी छक्कायनिरणु कंपा ह्याइव उद्दामा गयाइव निरंकुसा घट्टामट्टा कुप्पोट्टा पंदुरपमं पाउ-रणा जिणाणं श्रणाणाए सच्छंद विहरिद्धणं उमश्रोकालं श्रावस्सयस्स उवहंति।

श्रर्थः-जे-जिन ने प्रत्यत्त, स-साधु के गुण, मु-त्यांगे है, जो-ध्यापार जिन के छः छः कायकी दया गई है जिनको, ह-घोड़े की तरह, उ-चौकड़ी रहित, ग-हाथी की तरह, नी-गुरु की आझा रूप श्रंकुश रहित, घ-घिसे हैं तालुए जिन ने, प-लगा-या है शरीर श्रोर स्तिर पर तेलादि जिनने, तु-होठ लाल किये हैं, पं-सफेद उज्वल, पा-धुले वस्त्र, जी-पहिने हैं जिनने, श्र-तीर्यकर की श्रनाझा मे, स-श्रपने स्वच्छंद, वि-विचर कर, उ-सुवह सन्ध्या, श्रा-श्रावश्यक के लिये, उ उठते हैं।

= तथा श्रभवी साधु के भेष में रहकर नमोत्थुणं कहते हैं वे किसे कहते हैं ?। श्री वीतराग को तो वे देव मानते नहीं तो नमोत्थुणं का मालिक कौन ? ऐसे श्रनेक सूत्र में उदाहरण हैं। जो श्रिक्तिं, मूर्ख, मिथ्यात्वी के कारण श्रजिन को जिन सममते हैं श्रीर नमोत्थुणं भी देते हैं, पर वीतरागपना पहिचाने सिवाय नमो त्थुणं कहने का लाम कुछ नहीं होता।

तथा किसी ने अपने कुल देव की पूजा सावध आरंम करके, की और उसके आगे नमोत्थुणं कहे तो क्या नमोत्थुणं देने से वह कुलदेवी की पूजा सम्यक्त खाते हुई ? नहीं, उसी प्रकार दौपदी ने नमोत्थुणं कामदेवादि अघिध ज्ञानी जिनके आगे कहे तो किसी ने इन सावध पूजा के वंछक को तीर्थेकर केवल ज्ञानी जिनराज नहीं सममना चाहिये। फिर यही दौ-पदी विवाह होने के पीछे सम्यक्त पाई, संयम लिया, तव कहीं भी प्रतिमा पूजन का अधिकार नहीं लिखा, फिर प्रतिमा तीर्थेकर की थी तो उसने लोम हाथ से पूंजती हुई प्रतिमा का स्पर्यं कैसे किया? जो तीर्थंकर की प्रतिमा होती तो स्त्री ने क्यों स्पर्य किया?

फिर तुम जिन प्रतिमा को जिन सरीखी कहते हो तो श्री चीतराग ने तो उत्तराध्ययन के सोलहवें श्रध्याय में तथा समवायांग के नवमें समवायांग में त ग प्रश्न व्याकरण के चौथे संबर द्वार में। इसी प्रकार श्रन्य कई सूत्र में ब्रह्मचारी के लिये इतने वोल वर्जनीक कहे हैं।

१ स्त्री सहित स्थानक २ स्त्री की कथा ३ स्त्री के साथ एक आसन पर वैठना ४ स्त्री का श्रंग निरखना ४ स्त्री का शब्द सुन ना ६ स्त्री के भोग याद करना ७ स्त्री का स्पर्श, इतने वोल वर्जन नीक कहे हैं, फिर श्राचारंग, प्रश्न व्याकरण, समवायांग, पद्यी-स भावना में भी स्त्री का स्पर्श वर्जनीक कहा है। साधु, साच्ची, ब्रह्मचारी, श्रावकं, श्राविका के लिये भी यही नियम वताया है। तो श्री वीतराग त्रिलोक के स्वामी जगर वितामणि विश्वभू-षण को उन्हें स्त्री कैसे स्पर्श कर सक्ती है ? तो यह बात विल-कुल श्रयुक्क है।

१ श्री चीर वर्द्धमान स्वामी को देवानंदा ने पुत्र स्तेह के कारण सन्धुख देखे तो स्तन में वूध श्रागया पर पुत्र सममकर भगवान का स्पर्श नहीं किया।

२ देव की राणी को छःश्रणगार को पुत्र समक्त श्रत्यंत केह जागृत हुश्रा स्तन में दूध श्राया पर मुनि का स्परी नहीं किया।

रे उपवाई सूत्र में कहा-"कौि एक आदि ने तो भगवान के सामने बैठ कर धर्म कथा सुनी और सुमद्रा आदि रानियों ने "ठियांचेय पज्जवासंति' खड़ी रह कर धर्म कथा सुनी।" स्त्री जाति को मगवान के सामने चैठना भी नहीं लिखा तो स्पर्श कैसे हो?

४ भगवती सूत्र शतक नववें देवानंदा ब्राह्मणी भगवत की माता ने खंड़ रह कर धर्म कथा सुनी पर वैडने भी न पाई।

४ इसी प्रकार वारहवें शतक में जेवंती, मुगावंती आदि का ऋधिकार है। ६ गण्धर गोतमादि "नाइ दुरमणासन्ने" न श्रीधक समीप न श्रीधक दूर वेढे।

७ इन्द्र, देवता, कीणिक राजा, श्रीकृष्ण, श्रानंद, कामदेव शंख, पोखली श्रादि श्रावक वे भी न श्रधिक दूर न श्रधिक समीप वैठे. पर स्पर्श नहीं किया।

द तथा जैवंती, मृगावती, चेल्णो, शिवानंदा आदि आविका दूर रहीं पर तिलक करने के लिये स्पर्श न किया। इसी प्रकार कोणिक की रानी ने भी स्पर्श न किया। इस उज्लेख से श्री वित राग के मार्ग में स्त्री का संग भी योग्य नहीं गिना तो जिन प्रतिमा जिन सरीकी जिसे स्त्री स्पर्श करे यह कैसे योग्य समभा जाय ? इसे देखते तो वह प्रतिमा तिथें कर की नहीं ठहरती।

श्री वितराग को तथा साधु को वंदने गये। श्री भरतेश्वर श्रीकृष्ण, कौश्यिक, उदाई राजा, राय परदेशी, वित्त सारथी श्रानंद श्रादि, उनेन पांच श्रीभ गम किये वहां "सविताणं द्व्याणं विउसरण्याहं"।

स-सचित फूल तम्वोलादि, द-द्रव्य, वि-श्रलग रक्षे । सचित द्रव्य दूर रक्षे, यह रीति तीर्थंकर श्रीर साधु के वंदन करने की है, तो तीर्थंकर की मितमा की रीनि मिस क्यों हुई ! जिन मितमा जिन सरीखी तो तुम कहते हो श्रीर यह पूजन विधि तो नहीं मिलती ! इसिलये द्रीपदी के श्रिध-कार में भी इन वार्तों पर निर्णय कर लेना थोग्य है।

१ द्रौपदी का पिता मिथ्या दृष्टि २ द्रौपदी आविका नहीं ३ द्रौपदी सम दृष्टि नहीं ४ प्रतिमा भी तीर्थेकर की नहीं। वह किस तरह कि प्रथम तो उसने उसे मोर पिंछी से प्ंजी

२ दूसरे पूजा भोगी देवता की तरह अभोगी देवता की, की ३ फिर जिन घर कहा। तो जिनराज के घर नही होता। ४ इस न्याय से वह प्रतिमा श्रविध ज्ञानी जिन कामदेव की होना चाहिये। जिस जिन के घर हो तो उसे खो स्पर्श कर सक्की है, जिस जिन को पुष्प, चंदन, धूप, दीप, स्नान रुचिकर हो उन्हीं जिन की वह प्रतिमा सममना चाहिये और श्रवधि शानी जिन, नाग, भूत, यत्त, वेसमण को तो स्त्री सुखसे स्पर्शती है जिसका उदाहरण नंदी सत्र में रोहा के श्रिधिकार में प्रस्तुत है। राजा को पांच पिता कहे उस में रानी ने काम सौभाग्य की इच्छा से वेसमण की प्रतिमा का स्पर्श किया इसलिये हे राजा! तू वेसमण देव का पुत्र है। इन श्रवधि ज्ञानी जिन का स्त्री ने स्पर्श किया। इस लिये द्रौपदी की भी प्रतिमा वेसमण देव की होना चाहिये! नमेात्थुणं कहे इस लिये र्वार्थंकर की प्रतिमा सममना सरासर भूल है। ऐसे तो सूत्र में श्रनेक उदाहरण हैं। फिर हिंसा धर्मी कहेंगे कि नारद श्राये तव द्रौपदी खड़ी नहीं हुई इस लिये वह समदृष्टि थी-इसका उत्तर यह है कि द्रौपदी का विवाह वाद निदान पूर्ण हुआ। फिर तो वह सम्यक्त हो सक्की है। इस में कुछ हरकत नहीं। विवाह के वाद निदान पूर्ण होने पर वह धर्म पा सकती है पर विवाह के पहिले समिकत व्रत नहीं था। कोई कहे कि विवाह वाद द्रीपदी समकित वत पाई, ऐसा उल्लेख किस जगह है तथा उसके गुरू कौन थे ? समकित तो उसे विवाह के पहिले ही प्राप्त हो गईथी। विवाह के वाद हुई हो तो उसके गुरु का नाम, स्थान वताश्रो ? इसका उत्तरः-यदि द्रीपदी के गुरु के नाम ठाम का निर्णय करना चाहतें हो ते

पहिले प्रतिमा का ते। निर्णय कर लेते कि द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी, वह किस तीर्थंकर की, किसने वनाई, किस के समय में हुई, इतना तो निर्णय करके कहते ? श्रीर सम्यक्त के लिये द्रौपदी का गुरु पूछते होतो श्रीकृष्ण बलमद्र, समुद्र विजय, उग्रसेन श्रादि यादेव कीन से गुरु से सम्यक्त पाय उन के गुरु का नाम वताश्रो ? तथा राजमती महासती सीयल की खान बहुसूत्री उत्तराध्ययन के बाईसवें अध्याय में कही है तो संसार में ही वह वहुसूत्री कौन से गुरु के पास से हुई ? उसके गुरु का नाम तुमहीं कहो, श्रीर द्रीपदी ने नारद की श्रसंयती सममकर विनय न किया। इसालिये तम द्रौपदी को सम्यक्त धारिणी कहते हो सो ठीक है पर श्रीकृष्ण तो सम-दृष्टि थे, उनने पंहराजा के समान नारद का विनय किया है "वंदई नमंसइ" पाठ है, तो उनने नारद का विनय क्यों किया? यह पाठ जाता के सोलहवें श्रध्याय में है कि कोई लौकिक. मिध्यात्व. समद्दप्रि कार्य विशेष से सेवन करे तो भी धर्म न समके।

जिनमार्ग की रीति से पादोपगमन संथारा तामली तापस ने तथा पूरण तापस ने किया पर वे जिनमार्गी नहीं होगये। तथा मरतंश्वर ने मरतक्षेत्र साधते तेरह तेले किये। पद्मोतर राजा ने द्रौपदी के लिये तेला किया पर कुछ ग्यारहवें वत में नहीं गिना जाता। सब रीति जिन सरीखी होती तो जिन 'प्रतिमा समभते। पिता का मूख लगे और वह पुत्र का मज्ज् करले तो यह अनुचित कम है। इसी प्रकार तीर्थंकर के लाड़ले पुत्र समान छः काय के जीव तीर्थंकर की मक्ति में मारे जायं तो यह भी अनुचित कार्य है। ऐसी मक्ति वीतराग स्वीकार नहीं कर सक्ते। गंध हस्ति श्राचार्य की की हुई श्रोघ निर्युक्ति की टीका को हिसा धर्मी कहते श्रीर मानते हैं। उस में लिखा है कि द्रीपदी के एक पुत्र हुश्रा तब सम्यक्त्व पाई वह पाठ मीचे लिखते हैं।

श्रोषिनियुक्तावुक्तं इत्थिजणसंषद्वं तिविहं तिथिहेणं वज्जए साहू इति वचनात् त्रिविधि त्रिविधिना साधुनां वर्जनीयःसाधोःस्वद्गल्पनीये कर्मश्चिचरते सम्यक्तभावात् द्रौपद्या श्रागमेषु श्र्यते लोम हत्थे पराग्रुसई लोम हस्तेन परामशित परमार्जयतीत्यर्थःतत्पमीर्जनेन जिनस्य स्पर्शा जातः जिनस्य स्थाजनस्यर्शेत् श्राशातना स्यात् श्राशातना सम्यक्ता भावात् एतेन द्रौपदी न सम्यक्त धारिष्णी संभाव्यते पुनः श्रोषिनर्युक्त चिरंतनटीकायां गंधहस्ताचार्येण्यक्तं द्रौपद्या नृपपुत्रिका निदानकर्तृभिःपञ्चमरतारं श्राप्ते सित निदानफलं ग्रुक्ता निदानकर्तृभिःपञ्चमरतारं श्राप्ते सित निदानफलं ग्रुक्तवा तत्पश्चादेकःपुत्रःश्राप्ते सित साधु सकाशात् द्रव्य सम्यक्तमार्गे प्राप्तुवित ।

यह श्रोघ नियुंक्ति का पाठ और गंध हस्ति श्राचार्य कृत टीका से इस का उत्तर देख लीजिये।

## सूरियाभ तथा विजैपोत्तिये ने प्रतिमा पूजी कहते हैं उसका उत्तरः—

कितने ही हिंसा धर्मी कहते हैं कि स्रियाभ देवता ने तथा विजय पोलिये ने प्रतिमा पूजी है इस लिये हम भी पूजते हैं, इस का उत्तर कहते हैं, स्रियाभ और विजय पोलिये का उन्हें प्रातःकाल में जाकर वंदना करूंगा। ये गौशाला को अरिहंत समभते हैं श्रीर नमोत्थुएं भी कहते हैं।

४ उपासक दशाङ्क के सातर्वे अध्ययन में सकडाल कुंमार को देवता कह गये।

यहीतियां देवाणुष्पिया कल्ल इह महामाह ये उप्पएण नाण दंसणघरे तीयप्पडूष्पणमणागयं जाणए अरहाजियो केवली सन्वराग् सन्वदिसी तिल्लोगिह्य महिय पुईए सदेव मणुस्सामुरस्स लोयस्स अचीणजे वंदिणि पुरिए सदेव सकारिण जे सम्माणि जे कल्लाणं मंगलं देवयं वेइयं जाव पञ्जुवासियञ्जे सवोकम्मं संपया संपज्ते तएगं तुम्मं वंदिञ्जाहि जाव पञ्जुवासेञ्जाहि पाडिहारियेणं पीढफलगिसञ्जा संथारएणं उवनिमंतेजाहि।

श्रथः-प-यहां श्रावेगा, दे-हे दवानुिंधय, क-कल, इ-यहां, म-बड़ा महानुभाव, उ-उत्पन्न हुए, ना-क्षान, दं-दर्शन चारित्र का,ध-धारक, ती-भूतकाल,प-वर्तमान काल,श्र-भविष्य काल, श्र-श्रिहिंत, जि जिन, के-केवली,स सर्वेश बाता स-सर्वे दर्शी, ती-त्रैलोक्य, पै दृष्टिगत हुश्रा, म-वड़ा, पु-पृज्यनीक, स-देवता सहित, म-मनुष्य के श्र-श्रसुर कुमार के लो-लोक के, श्र-श्रव्वनीकं व-धंदनीक, पु-पूजनीक, स-सत्कार करने योग्य, स-सम्मान करने योग्य, क-कल्याण कारी, म-मंगलिक, दे-देश समान, चे-ब्रानी, जा-यावत्, प-सेवा करने योग्य सुंदर कर्म वाला, स-सत्य कर्नभ्य कप, सं-सम्पद्दा, सं-संयुक्त, ते-उन्हे तु-तुम, वं-वंद्ना करना,जा-यावत्,प-सेवा योग्य सेवा करना पा-पीठ, पी-वाजोठ, फ-पाटिया, सी श्रद्या पाट श्रथवा स्थान, सं-संथारा तृणादि, उ-समीप जा कर श्रामंत्रण करना

इत्यादि उपरोक्त रीति देवता ने सकडाल कुंभार से कही।
तब सकडाल ने सममा कि मेरा धर्माचार्य गौशाला मंखली
पुत्र ऐसा गुणवान् है। वह कल श्रावेगा और देवता ने तो श्री
महावीर स्वामी के सम्बन्ध में कहा था। इस तरह गोशाला के
श्रावक नमोत्थुणं श्रन श्ररिहंत को श्ररिहंत समभ कर देते हैं।

ये चार उदाहरण सूत्र के दिये हैं।

रतथा छः दिसाचर श्रादि हे गोशालामती साधु प्रतिक्रमण करते है तव किस को श्रीरहंत समक्त कर नमेत्युणं देते हैं ? गोशाला को ही श्रिरहंत समक्त कर कहते हैं न? तथा गोशाला को श्रीरहंत समक्त कर नमेत्युणं देते हैं न?

६ तथा जमाली के श्रावक साधु भगवान के प्रतिनिक श्रावश्यक करते हुए नमोत्थुएं कहते हैं वे किसे कहते हैं? जमाली को ही केवली समम कर कहते हैं न?

· ७ तथा श्रनुयोग द्वार सूत्र में लोकोत्तर द्रन्यावश्यक के करने वाले कहे हैं वे भगवान की श्राक्षा के वाहर है श्रीर दोनों समय प्रतिक्रमण करते हैं श्रीर भगवंत उन्हे मिण्या इंग्टि कहते हैं वे नमोत्थुणं किसे देते हैं ?

जे इमे समगागुण मुक्तजोगी छकायनिरण कंपा हयाइव उद्दामा गयाइव निरंकुसा घट्टामद्वा कुप्पोट्टा पंडरपमं पाउ-रणा जिगाणं अगाणाए सच्छंद विहरिक्षणं उमग्रोकालं आवस्सयस्स उवदंति।

श्रर्थः-जे-जिन ने प्रत्यक्त, स साधु के गुण, मु-त्याने हैं, जी-ध्यापार जिन के छः छः कायकी दया गई है जिनकी, ह-घोंड़े की तरह, उन्चौकड़ी रहित, ग-हाथी की तरह, नी-गुरु की आहा कप श्रंकुश रहित, घ-घिसे हैं तालुए जिन ने, प-लगा-या है शरीर श्रोर स्किर पर तेलादि जिनने, तु-होठ लाल किये है, पं-सफेद उज्वल, पा-धुले वस्त्र, जी-पहिने हैं जिनने, श्र-तीर्थेकर की श्रनाहा में, स-श्रपने स्वच्छंद, वि-विचर कर, उ-सुवह सन्ध्या, श्रा-श्रावश्यक के लिये, उ उठते हैं।

न तथा श्रमवी साधु के भेष में रहकर नमोत्थुणं कहते हैं वे किसे कहते हैं ?। श्री वीतराग को तो वे देव मानते नहीं तो नमोत्थुणं का मालिक कौन ? ऐसे श्रनेक सूत्र में उदाहरण हैं। जो श्रिंक् निं, मूर्ख, मिथ्यात्वी के कारण श्रजिन को जिन सममते हैं श्रीर नमोत्थुणं भी देते हैं, पर वीतरागपना पहिचाने सिवाय नमो तथुणं कहने का लाम कुछ नहीं होता।

तथा किसी ने अपने कुल देव की पूजा सावध आरंम करके, की और उसके आगे नमोत्थुणं कहे तो क्या नमीत्थुणं देने से वह कुलदेवी की पूजा सम्यक्त खाते हुई ? नहीं, उसी प्रकार दौपदी ने नमोत्थुणं कामदेवादि अवधि ज्ञानी जिनके आगें कहे तो किसी ने इन सावध पूजा के वंछक को तीर्थंकर केवंल ज्ञानी जिनराज नहीं सममना चाहिये। फिर यही दौ-पंदी विवाह होने के पीछे सम्यक्त पाई, संयम लिया, तव कहीं भी प्रतिमा पूजन का अधिकार नहीं लिखा, फिर प्रतिमा तीर्थंकर की थीं तो उसने लोम हाथ से पूंजती हुई प्रतिमा का स्पर्श कैसे किया? जो तीर्थंकर की प्रतिमा होती तो स्त्री ने क्यों स्पर्श किया?

फिर तुम जिन प्रतिमां को जिन सरीखी कहते हो तो श्री वीतराग ने तो उत्तराध्ययन के सोलहवें श्रध्याय में तथा समवायांग के नवमें समवायांग में तगा प्रश्न व्याकरण के चौथे संवर द्वार में इसी प्रकार अन्य कई सूत्र में ब्रह्मचारी के लिये इतने वोल वर्जनीक कहे हैं।

१ स्त्री सहित स्थानक २ स्त्री की कथा ३ स्त्री के साथ एक श्रासन पर बैठना ४ स्त्री का श्रंग निरखना ४ स्त्री का शब्द सुन ना ६ स्त्री के भोग याद करना ७ स्त्री का स्पर्श, इतने वोल वर्ज-नीक कहे हैं, फिर श्राचारंग, पश्च व्याकरण, समवायांग, पश्ची-स मावना में भी स्त्री का स्पर्श वर्जनीक कहा है। साधु, साम्बी, ब्रह्मचारी, श्रावक, श्राविका के लिये भी यही नियम वताया है। तो श्री वीतराग त्रिलोक के स्वामी जगर वितामणि विश्वभू-पण को उन्हें स्त्री कैसे स्पर्श कर सक्ती है ? तो यह वात विलक्ष श्रयुक्त है।

१ श्री वीर वर्द्धमान स्वामी को देवानंदा ने पुत्र स्तेह के कारण सन्दुख देखे तो स्तन में दूघ श्रागया पर पुत्र सममकर भगवान का स्पर्श नहीं किया।

२ देव की राणी को छःश्रणगार को पुत्र समक श्रत्यंत सेह जागृत हुआ स्तन में दूध श्राया पर मुनि का स्पर्श नहीं किया।

३ उववाई सूत्र में कहा-"कौि श्रे श्रादि ने तो भगवान के सामने बैठ कर धर्म कथा सुनी और सुमद्रा श्रादि रानियों ने "ठियाचेव पज्जवासंति' खड़ी रह कर धर्म कथा सुनी।" स्त्री जाति की भगवान के सामने वैठना भी नहीं लिखा ते। स्पर्श कैसे हो ?

४ भगवती सूत्र शतक नववें देवानंदा ब्राह्मणी भगवत की भाता ने खेडू रह कर धर्म कया सुनी पर वैठने भी न पाई।

४ इसी प्रकार वारहवें शतक मे जेवंती, सृगावंती श्रादि का श्रीधकार है। ६ गण्धर गौतमादि "नाइ दुरमणासम्ने" न श्रीधक समीप न श्रीधक दूर वेठे।

७ इन्द्र, देवता, कोणिक राजा, श्रीकृष्ण, श्रानंद, कामदेव शंख, पोखली श्रादि श्रावक वे मी न श्रीधक दूर न श्रीधक समीप वैठे. पर स्पर्श नहीं किया।

न तथा जेवंती, मृगावती, चेलगो, शिवानंदा आदि आविका दूर रही पर तिलक करने के लिय स्पर्श न किया। इसी प्रकार काणिक की रानी ने भी स्पर्श न किया। इस उद्घेख से श्री वित राग के मार्ग में स्त्री का संग भी योग्य नहीं गिना तो।जिन प्रतिमा जिन सरी की जिसे स्त्री स्पर्श करे यह कैसे योग्य समका जाय ? इसे देखते तो वह प्रतिमा तिथं कर की नहीं ठहरती।

श्री वितराग को तथा साधु को बंदने गये। श्री मरतेश्वर श्रीकृष्ण, कैं।िणक, उदाई राजा, राय परदेशी, वित्त सारधी श्रानंद श्रादि, उनेन पांच श्रीम गम किये वहां "सविताणं द्व्याणं विउसरण्याइं"।

स-सचित फूल तम्वोलादि, द-द्रव्य, वि-श्रलग रक्ते। सचित द्रव्य दूर रक्ले, यह रीति तीर्थेकर और साधु के बंदन करने की है, तो तीर्थकर की प्रतिमा की रीति भिन्न क्यों हुई ! जिन प्रतिमा जिन सरीखी तो तुम कहते हो और यह पूजन विधि तो नहीं मिलती ! इसलिय द्रौपदी के श्रिध-कार में भी इन वातों पर निर्णय कर लेना योग्य है।

१ द्रौपदी का पिता मिथ्या रिष्ट र द्रौपदी श्राविका नहीं ३ द्रौपदी सम रिष्ट नहीं ४ प्रतिमा भी तीर्थं कर की नहीं। वह किस तरह कि प्रथम तो उसने उसे मोर पिंछी से पूंजी

२ दूसरे पूजा भोगी देवता की तरह श्रभोगी देवता की, की ३ फिर जिन घर कहा। तो जिनराज के घर नहीं होता। ४ इस न्याय स वह प्रतिमा श्रविध ज्ञानी जिन कामदेव की होना चाहिये। जिस जिन के घर हो तो उसे स्त्री स्पर्श कर सक्ती है, जिस जिन को पुष्प, चंदन, धूप, दीप, स्नान रुचिकर हो उन्ही जिन की वह प्रतिमा सममना चाहिये श्रौर श्रवधि ज्ञानी जिन, नाग, भूत, यत्त्व, वेसमण को तो स्त्री सुखसे स्पर्शती है जिसका उदाहरण नंदी सूत्र में रोहा के श्रिधिकार में प्रस्तुत है। राजा को पांच पिता कहे उस में रानी ने काम सौभाग्य की इच्छा से वेसमण की प्रतिमा का स्पर्श किया इसलिये हे राजा! त् वेसमण देव का पुत्र है। इन अवधि ज्ञानी जिन का स्त्री ने स्पर्श किया। इस लिये द्रौपदी की भी प्रतिमा वेसमण् देव की होना चाहिये! नमेात्थुणं कहे इस लिये र्तार्थंकर की प्रतिमा समभना सरासर भूल है। ऐसे तो सूत्र में त्र्रनेक उदाहरण हैं। फिर हिसा धर्मी कहेंगे कि नारद श्राये तब द्रौपदी खड़ो नहीं हुई इस लिये वह समद्दि थी-इसका उत्तर यह है कि दौपदी का विवाह वाद निदान पूर्ण हुन्ना। फिर तो वह सम्यक्त्व हो सक्नी है। इस में कुछ हरकत नहीं। विवाह के वाद निदान पूर्ण होने पर वह घर्म पा सकती है पर विवाह के पहिले समिकत वत नही था। कोई कहे कि विवाह बाद द्रौपदी समिकत वत पाई, ऐसा उल्लेख किस जगह है तथा उसके गुरू कौन थे ? समिकत तो उसे विवाह के पहिले ही प्राप्त हो गईथी। विवाह के वाद हुई हो तो उसके गुरु का नाम, स्थान बताश्रो ? इसका उत्तर:-यदि द्रीपंदी के गुरु के नाम ठाम को निर्णय करना चाहतें हो तो

पहिले प्रतिमा का ता निर्णय कर लेते कि द्रीपदी ने प्रतिमा पूजी, वह किस तीर्थंकर की, किसने वनाई, किस के समय में हुई, इतना ता निर्णय करके कहते ? श्रीर सम्यक्त्य के लिये दौपदी का गुरु पूछते होतो श्रीकृष्ण वलमद, समुद्र विजय, उप्रसेन श्रादि याद्व कौन से गुरु से सम्यक्त पाये उन के गुरु का नाम वताश्रो ? तथा राजमती महासती सीयल की खान वहुसूत्री उत्तराध्ययन के वाईसर्वे ऋध्याय में कहीं है तो संसार में ही वह वहुसूत्री कौन से गुरु के पास से हुई ? उसके गुरु का नाम तुमहीं कहो, और द्रीपदी ने नारद की श्रसंयती सममकर विनय न किया। इसालिये तम द्रौपदी को सम्यक्त धारिशी कहते हो सो ठीक है पर श्रीकृष्ण तो सम-दृष्टि थे, उनने पंहराजा के समान नारद का विनय किया है "वंदई नमंसइ" पाठ है, तो उनने नारद का विनय क्यों किया? यह पाठ बाता के सोलहवे श्रध्याय में है कि कोई लैकिक. मिथ्यात्व, समदृष्टि कार्य विशेष से सेवन करे तो भी धर्म न सम्भे।

जिनमार्ग की रीति से पादोपगमन संथारा तामलो तापस ने तथा पूरण तापस ने किया पर वे जिनमार्गी नहीं होगये। तथा भरतंश्वर ने भरतच्चेत्र साधते तेरह तेले किये। पद्मोतर राजा ने द्रौपदी के लिये तेला किया पर कुछ ग्यारहवें वत में नहीं गिना जाता। सब रीति जिन सरीखी होती तो जिन मतिमा समभते। पिता के। भूख लगे श्रौर वह पुत्र का भन्ण करले तो यह श्रतुंचित कमे है। इसी प्रकार तीर्थंकर के लाइले पुत्र समान छः काय के जीव तीर्थंकर की भिनत में मारे जायं तो यह भी श्रतुचित कार्य है। ऐसी भिनत वीतराग स्वीकार नहीं कर सकते। गंध हस्ति श्राचार्य की की हुई श्रोघ नियुंक्ति की टीका को हिंसा धर्मी कहते श्रौर मानते हैं। उस में लिखा है कि द्रौपदी क एक पुत्र हुश्रा तब सम्यक्त्व पाई वह पाठ नीचे लिखते हैं।

श्रोषिनियुक्तावुक्तं इत्थिजणसंघटं तिविहं तिथिहेणं वज्जए साहू इति वचनात् त्रिविधि त्रिविधिना साधुनां वर्जनीयःसाधोःस्वद्गल्पनीये कर्माण्यरते सम्यक्तमावात् द्रौपद्या श्रागमेषु श्रूयते लोम हत्थे पराग्रुसई लोम हस्तेन परामशित परमार्जयतीत्यर्थःतत्पमीर्जनेन जिनस्य स्पर्शा जातः जिनस्य स्थाजनस्यर्थेत् श्राशातना स्यात् श्राशातना सम्यक्ता मावात् एतेन द्रौपदी न सम्यक्त धारिणी संमाव्यते पुनः श्रोषिनियुक्त चिरंतनटीकायां गंधहस्ताचार्येण्यउक्तं द्रौपद्यां नृपपुत्रिका निदानकर्तृभिःपञ्चभरतारं प्राप्त सित निदानफलं श्रुक्तवा तत्पश्रादेकःपुत्रः प्राप्ते सित साधु सकाशात् द्रव्य सम्यक्तमार्थ प्राप्तुवित ।

यह भ्रोघ नियुंक्ति का पाठ और गंघ हस्ति श्राचार्य कृत टीका से इस का उत्तर देख लीजिये।

## सूरियाभ तथा विजैपोलिये ने प्रतिमा पूजी कहते हैं उसका उत्तरः—

कितने ही हिंसा घर्मी कहते हैं कि स्रियाम देवता ने तथा विजय पोलिये ने प्रतिमा पूजी है इस लिये हम भी पूजते हैं, इस का उत्तर कहते हैं, स्रियाम श्रीर विजय पोलिये का का भी विना स्पर्श किये नहीं रही। चौरासी लाख नरक वासे सात करोड़ वहोतर लाख भवन, पांच स्थावर, तीन विकलंद्री, तिर्येच, मनुष्य के श्रसंख्याता स्थान, चौरासी लाख ६७ हजार तेवीस विमान, इतनी जगह ( पांच श्रवुत्तर विमान क्रोड़ सव जगह) सव जीव भवी श्रमवी उत्पन्न हो चुके हैं। " श्रसई श्रवुवा श्रणंत खुतो ,, एक २ जगह एक २ जीव श्रनंत वार उत्पन हवा इस लिये स्रियाम विमान में भी सब जीव भवी, श्रमवी श्रादि बारह वोल वाले जीव श्रनंत वक्त उत्पन्न हो चुके है। तय सुरियाभ देव ने समस्ता कि मेरे विमान में वारह बोल के जीव सुरियाभ देवसे उत्पन्न होते हैं उनमें में कैसा हं. ऐसा निश्चय करने के लिये पूछा, फिर मध्य लोक में असंख्याता द्वीप समुद्र हैं। पचीस कोड़ा कोड़ कुए के जिनते खंड हैं उनसे चौगुने पोलिये हैं, व सव विजय पोलिये जैसे हैं। वहां भी सव जीव विजय पोलिया की तरह अनंत वक्त उत्पन्न हो चुके हैं। तव विजय पोलिये की तरह सबने प्रतिमा पूजी है, पर प्रतिमा पूजन से सव जीव भवी श्रमवी और समद्धी हए नहीं-यह सममन, चाहिये।

फिर जीवाभिगम सूत्रमें कहा है:--

सोधम्मी साणेसु णंभंते कप्येसु सन्वेपाणा सन्वेभू या सन्वेजीवा सन्वेसत्ता पुढवीका इयत्ताए जाव वणस्स इकाइयत्ताए देवताए देविताए श्रासण सयण जाव भंडी वगरणत्त्रयाए उवन्वणा पुन्वा हंता भीयमा श्रसाई श्रदुवा श्रणंत खुत्तो संसेसु कप्येसु एवं चेव णवरं नोचेवणं देविताए जाव गेविजागा श्रणुत्तरीववातिएसुवि एवंचेव नोचेवणं देव-त्ताए देविताए सेतंदेवा। श्रथं: -सुधर्म ईशान देवलोक में सव प्राणी, सर्व भूत, सर्व जीव, सर्वसत्व, पृथ्वीकाय, यावत् वनस्पति काय, देव, देवांगना, सिंहासन, शैय्या, मंड, उपकरण की तरह भूतकाल में उत्पन्न हो चुके हैं। तब भगवान् कहते हैं 'हां गौतम! वारम्वार निश्व-य में श्रनंती २ वक्त सब देवलोक में उत्पन्न हो चुके हैं, पर देवांगना पने वहां नहीं जन्मे, कारण वहां देवांगना नहीं हैं। पांच श्रनुत्तर विमान में भी पृथ्वी श्रादि क्पमें श्रनंत वक्त उत्पन्न हो चुके हैं, पर देवता देवांगना के क्प में नहीं जन्मे, कारण वहां देवांगना नहीं श्रीर देवता भी एकावतारी है। इस लिये देवता क्प में भी सब जीव संसारी नहीं जन्मे। यहां भी सब जीव वैमानिक देवता में उत्पन्न हो चुके कहा पर भवां श्रमवो वारह बोल में टाले नहीं। फिर भगवती शतक वारहवें उद्देशे सातवें में कहा है:-

श्रयएणं भंते जीवे चउसद्वीए श्रमुर कुमारावास सय-सहस्तेमु एगमेगंसी श्रमुरकुमारावासंसिं पुढवीकाइयत्ताए जाव वर्णस्सइकाइयत्ताए देवत्ताए देवित्ताए श्रासणसयण मंडमत्तो वगरणताए उववएणपुव्वेहंता गोयमा जाव श्रणं-त्तर्युत्तो सव्वजीवाविणं भंते एवं चेव।

श्रथः-हे भगवान् ! चौसट श्रसुर कुमार के श्रावास सात हजार में पृथ्वी काय वनस्पति काय देव, देवी, श्रासन, शयन, भंड मात्र उपकरण को तरह उत्पन्न हुए ? हां गौतम ! श्रनेक वार श्रथवा श्रनंत वार सव जीव पने हे भगवान ! इत्यादि ।

प्रश्नः उत्तर में इसी प्रकार अनंत यक्त कहना।

इसी प्रकार फिर स्थानितकुमार, पृथ्वी आदि मनुष्य में उत्पन्न होने की पूछना की। वाण व्यंतर जोइसीय सोहम्मीसाणेय जहा ऋसुर कुमाराणं।

श्रर्थः-वाण व्यंतर, ज्योतिपी व वैमानिक में सुधर्म, ईशान तक इसी प्रकार कहना जैसा श्रसुर कुमार में कहा।

फिर तीसरे देवलोक से लगाकर वारहवें देवलोक तक तथा नव प्रीवेक तक भी श्रनंत वक्त उत्पन्न हुन्ना पर "नों चेवण देविचाए" पर निश्चय में देवीपने उत्पन्न नहीं हुन्ना। क्योंकि इशान देवलोक तक ही देवी उत्पन्न होती हैं, यों श्रजुत्तर विमान में पृथ्वी श्रादि पने उत्पन्न हुन्ना, "नो चेवणं दवता देविचाए" नहीं श्रजुत्तर विमान में देव पने श्रनंती वार जन्मे श्रीर देवी रूप में तो सर्वथा ही न जन्में, कारण ईशान देवलोक के श्रागे देवी उत्पन्न ही नहीं होती।

इसी प्रकार लोकांतिकपने छःकाय पने उत्पन्न हुत्रा, "श्रसई श्रदुचा श्रणंतखुत्तोः ॥ श्रनेक वक्त श्रर्थात् श्रनंती वक्त ।

यहां भनी, श्रमनी श्रादि वारह वोल के सव जीव उत्पन्न हुए, यह वड़ा गहन निषय है, इसे सूत्र से समझना चाहिये, यहां सिर्फ थोड़ा सा परमार्थ लिखा है।

७ फिर हिंसा धर्मी कहते हैं कि स्रियाम देवता नया उत्पन्न हुआ तव सामान्य देव ने आकर कहा कि तुम्हें सिद्धा-यतन में जाकर एक सौ आठ जिन मितमाएं और सुधर्म सभाकी जिन डाढ़ें पूजना चाहिये। यह तुम्हें प्रथम करना उचित है और शेप फिरः--

पुर्वं पच्छावि हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए श्रासु गामी यत्ताए भविस्सइ। श्रर्थः-पु-पहिले, प-तथा पांछे, हां-हितकारी सु-शाभित, ख-डांचत, नि-श्रेय कल्याणप्रद, श्रा-परम्परासे सुखदाता, भ-होगा।

ऐसा कहा ता देखा उस देवता ने भी प्रतिमा पूजने की कहा है। इसका उत्तरः सुरियामादि वत्तीस लाख विमान प्रथम देवलेक में हैं। उन सब विमान की एकही रीति नीति हे। प्रत्येक विमान में पांच २ समाएं हैं। एक २ सिद्धायतन है कुल छु:छु: वस्तु सब विमान में हैं। जब देवता वहां जन्मते हैं तब राज्याभिषक के समय एक २ वक्त सब देव प्रतिमा पूजते हैं। वे समद्दि, मिथ्याद्दीष्ट, भवी, श्रमवी सब पैदा होते हैं और सव पूजते हैं। सव उत्पन्न देव के सामने उन के सामान्य देव इसी प्रकार कहते हैं कि प्रतिमा और डाढ़ें पूजो । यहां यह अर्थ नहीं कि समदिए हो वही पूजता है श्रौर मिथ्याद्दष्टि नहीं। जीत व्यवहार के कारण सव पूजते हैं। जैसे संसार के समदद्यी मनुष्य ता तीर्थंकर श्रीर साध को वंदना नमस्कार करते हैं श्रौर मिध्यात्वी घार, मस-जिद, पीर, ठाकुरद्वार, विप्णु, महेश, गणेश, माता, हनुमान श्रीर त्त्रपाल श्रादि को पूजते हैं पर श्रन्यमत के लोग जिन मत के देव, गुरु श्रादि की नहीं वंदते, नहीं पूजते। यह मनुष्य लोक की रीति है। जैन, शिव, मुसलमान के दहरे भी श्रलग २ हैं। पर यहां देवलोक में मत मत के देहरे भिन्न २ नहीं हैं। समरपी श्रौर मिथ्यादपी के पूजन पूजने का सिद्धा-यतन एक ही है। उनके भिन्न देहरों का कथन हो तो सूत्र साच दिखाओ। समदर्श, मिथ्यादरी के धर्म ज्यवहार तो भिन्न हैं पर लोक व्यवहार तो एक से है। जैसे मनुष्य लोक

में स्नान, दांतन, भोजन, वस्त्र, भूपण, वाहन, शयन, भोग वि लास, समद्दरी, मिथ्यादृष्टी के एक से है और धर्म ब्यवहार भिन्त २ हे वैसे ही देवताओं में लोक व्यवहार जीत आचार समदृष्टी श्रोर मिथ्यादृष्टी के एक ही है, श्रोर जिन वंदन श्रादि धर्म व्यवहार भिन्न २ है। समद्दर्श से मिथ्यादृष्टी देव श्रसंख्यात गुने जियादा हैं। समदृष्टी मिथ्यादृष्टी के विमान में सिद्धायतन एकसे हैं। मिथ्यात्वी के विमान में तिमिर. मकवरा. ठाकर द्वारे का उन्नेख नहीं है. उन सव विमानों मे सिद्धायतन श्रीर प्रतिमा तो सूरियाम की तरह एक सी है जिसे भवी, श्रभवी, समद्यी मिथ्याद्यी सव एक ही शित से पूजते हैं। इस में धर्भ कर्त्तव्य कौनसा हुन्रा ? श्रौर प्रतिमा पूजन से समद्यी होते हों तो विजय पोलियादि ऋ ंख्य पोलिये सव विजय पेलिये की तरह प्रतिमा पूजते हैं वे तुम्हारे मत से सब मिथ्यादधी नहीं, समदधी होंगे श्रीर सब जीव विजय पोलिया की तरह श्रनंत वक्त उत्पन्न हो चुके हैं उनके प्रतिमा पूजने पर भी अनंत वक्त जनम मरण क्यों हुए? समिकत धारी के तो श्रनंत भव नहीं होते, ये सूत्र सास है। श्ररणक श्रावक, कामदेव श्रावक को परिपह दिया वे देव श्रीर गोशाला मती, जमाली मती, नास्तिक मती ऐसे मिथ्या-त्वी देव जिन मार्ग के पक्के द्वेपी वे भी उत्पन्न होने पर जित श्राचार के कारण विद्यायतन की प्रतिना पूजते हैं, मसजिद, ठाकुर द्वार नहीं पूजते श्रौर वे वहां है भी नही। श्रगर सिद्धा-यतन की प्रतिमा तीर्थंकर की हो तो मिध्यात्वी कैसे पूजें ? यह पूजा कुलाचार जीत व्यवहार की है, पर सम्यक्त की नहीं, सिर्फ समद्यी ही पूजते होते तो धर्म खाते निनी जाती पर सव सम्यक्तवी, मिथ्यात्वी समान पूजते हैं तब धर्भ कैसा ?

प्त वहां तीर्यंकर की प्रतिमा नहीं, यह क्यों लिखा ? इस पर सुत्र साच लिखते हैं-प्रथम सूरियाम देव का राज्यामिषेक हुआ फिर वह व्यवसाय समामें आया वहां "धम्मियं पोत्थ-रयखं वापात " ऐसा पाठ है ऋर्थात् धर्मशास्त्र पढ़े, उन धर्म शास्त्र में कुल धर्म की रीतिहै पर श्राचारंगादि द्वादशांग पव-चन नहीं, क्योंकि श्राचारंग श्रादि द्वादशांगी हों तो मिथ्या-त्वी क्यों पढ़ें ? श्रमवी कैसे पढ़ें ? कैसे श्रद्धा करें ? श्रौर जिन वचन सच्चे कैसे समर्में ? श्रौर पढ़ना तो सबको पड़ता है तथा मिथ्यात्वी के २६ पापश्रत मी कही नहीं कहे कि जिस से समदृष्टी श्राचारंगादि पर्दे श्रौर मिथ्यात्वी कुरान, पुराण पढ़लें। जितने वारह वोल उत्पन्न होते हैं वे सव ये ही धर्म शास्त्र पढ़ते हैं इस लिये ये घर्म शास्त्र भी लोकिक कुल रीतिके समभना चाहिये। फिर हिंसाधर्मी कहते है कि जो श्रावक समदृष्टी सिद्धांत पढ़ें तो श्रनंत संसारी न हों। श्रव इन का कथन देखो जो आचारंगादि धर्म शास्त्र वे शास्त्र हों तो देवता सिद्धांत पढ़कर श्रनंत संसारी क्यों हों ? इस लिये ये धर्मशास्त्र कुलराति के हैं। जैसे मनुप्यों में वहोत्तर कला के शास्त्र तथा धर्म, ऋर्थ, काम, शाम, दंड, भेद ऋादि के ग्रंथ हैं वैसे ही वे भी सममना चाहिये, जो समहप्री श्रीर मिथ्या-दृष्टी सबके काम आसक्ते है। ये प्रतिमा श्रीर शास्त्र सव एक ही खाते हैं। श्रनंते जीवों ने श्रनंती वक्क देवता होकर ये प्रतिमाएं पूजी श्रौर पुस्तक पढ़ी पर सम्यक्त्व नहीं पाया।

६ फिर यह पुस्तक पढ़कर "धिम्मयं ववसायं गिन्हइ " ध-कुलधर्म सम्वन्ध, व-ध्यापार, गि-प्रहण किया, ऐसा पाठ है। यहां धर्म का व्यापार कहा यह पद भी समुच्चय है। यह नहीं कि प्रतिमा पूजन ही धर्मव्यवसाय। समुख्य पद में प्रतिमा पुतली, स्थंम, हथियार, तोरण, पोल, खड्ग, पुस्तक आदि २२ वस्तुपं पूजी वे सव धर्म व्यवसाय पदमी सर्व साघारण पाठ है। उठकर ईशान कोन में सिद्धायतन में गया। जहां एक सी आठ जिन प्रतिमाएं हैं वहां आकर उन प्रतिमाओं के शरीर चर्चे, यह सूत्र में कथन है।

१ विजय देवता की प्रतिमा का जीवामिगम में कथन है वहां "रीह मयामंछ"रिष्ट रतन में दाढ़ी कही हैं पर रायपसेणी में सुरियाम ने पूजी। वहां दाढ़ी न कहा।

२ "कण्ग मयचुचुत्रा"। वहां स्तन कहे। पर दो स्तन किस को होते हैं ! श्रीउववाई में श्रीवीतराग के शरीर का वर्णन किया वहां स्तन मूल से ही नहीं कहे। तीर्थंकर, वक्रवर्ची वलदेव, वासुदेव, उत्तम पुरुष, सामंत, धोड़े श्रादि को स्तन नहीं होते। इसलिये जिन तीर्थंकर की प्रतिमा है तो उस के स्तन नहीं होना चाहिये थे !

३ फिर इस प्रतिमा के पास दो २ चंवरधारी प्रतिमा, एक २ छत्र धारक की प्रतिमा और मुख के आगे दंा२ नाग प्रतिमा-एं हैं। दो २ यच प्रतिमाएं हाथ जाड़े हुए विनय कर रही हैं। ऐसा कथन है तो ये नाग, मृत, यच की प्रतिमा किस के परि-वार में है ? तीर्थंकर के पास तो स्त्र में जगह २ कहा है कि, "इसी परिसाएं जह परिसाए" जो इन प्रतिमा के पास गण्धर और साधु की प्रतिमा होती तो समस्ते कि यह प्रतिमा सच-मुच तीर्थंकर की है। नहीं तो समस्ते कि यह प्रतिमा किसा मोगीदेव, कामदेव की है। आज भी हिंसा धर्मी प्रतिमा कराते हैं तो उनके पास काउसगां वाले साधुकी प्रतिमा कराते हैं पर नाग, भूत, और यच की प्रतिमा नहीं कराते। इन दोनों प्रतिमाओं मे कीनसी सच्ची और कोनसी मूंठी है? इसलिये य प्रतिशाएं नाग, भूत, यत्त, ठाकुर, वेसमण, त्तेत्रपाल महेश, कामदेवादि की समसना चाहिये।

४ फिर स्रियाम ने पूजने के प्रारंभ में "लोम हत्थेएं पम-पजह" कहा है अर्थात् मेर पिंछी की पूंजणी से पूंजी। जिस मकार दोपदी, मद्रा सार्थवाही ने यक्त की प्रतिमा मोर पिंछी से पूजी और स्थानांग के पांचवें ठाले तीसरे उद्देश में कहा है:-

कप्पइ, निग्गंथाणं वा, निग्गंथीणं वा पंचरयहरणाई, धारित्तए वा परिहरित्तए वा तंजहा उधिषए १ उद्दिए २ स-णिए ३ पच्चापिचिए ४ ग्रंजापिचिए ५.

श्रथः-क-कल्पता,हे नि-निर्श्रथ,नि-निर्श्रथो का, प-पांच,र-रजाहरण, घा-धारण करना, प-रखना, तं-वे कहते हैं, उ-ऊन का कम्यल १ उ-ऊंटके राम का २ खा-सण का ३ तृणादि विशेष का ४ मु-मुज का. ४

इनमें भिंडो तथा मूंज के रजोहरण अपवाद से रखना कहे।
पर मोर पिछी रखन का तो नहीं कहा। जिन मार्ग में मोर
पिछी निषेघों हे। यह अति सुकुमाल है पर अन्य तीथों से
मिलता जुलता मेष होने से निषेघ किया है। जब साधु को
मेर पिछी रखने की ही मनाई की तो उन साधुओं के स्थामी
भगवान के शरीर को मोर पिछी से क्यों पूंजत होंगे ? और
भगवान के तो मूल में ही रजोहरण नहीं है तो भगवान की
प्रतिमा को मोर पिछी कैसे करूप सकती है ? इस रीति से तो
श्रीवीतराग की ये प्रतिमाएं सिद्ध (साबित) नहीं होता।

४ फिर स्रियाम ने प्रतिमा पूजते समय प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराया, पश्चात् " श्रह्याहं देवदुस जुह्य- लाई नियसेइ २ त्ता,, श्रर्थात् श्र-श्रमूल्य, दे-देवनिमी,जु-युगल चस्त्र, नि-पहिनाये ।

ऐसा पाठ है, कि जिन प्रतिमा को श्रचिक्कट, विना फटा श्रखंड वस्त्र का जोड़ा पहिनाया पर तीर्थंकर तो वस्त्र पहिनते नहीं, तो तीर्थंकर की प्रतिमा को वस्त्र कैसे पहिनाये ? इस न्याय से तो यह प्रतिमा कौन से जिन की हुई ? श्राभरण श्रीर्यस्त्र तो एक से हैं जो साक्षात् को न करपते वे प्रतिमा को कैसे कल्पते हैं ? श्रौर श्राज भी हिंसा धर्मी प्रतिमा प्जते है वे वस्र नहीं पहिनाते। तो देवता भगवान को श्रवेल समभ वस्त्र कैसे पहिना सकते हैं ? इस से यह सिद्ध है कि वह प्रतिमा वस्त्र पहिनने वाले देव की है पर मगवान की नहीं. कभी हिंसा धर्मी कहेंगे कि वस्त्र तो भगवान् के मुंह के आगे रक्षे हैं, तो उनका कहना मिथ्या है, धुंह श्रागे रक्से उस के लिये तो " वत्थारुहणुं ,, पाठ भिन्न है, 'वन्नारुहणुं चुन्नारुहणुं पुष्फारुहणं वत्यारुहणं श्राभारणारुहणं ,, श्रर्थात् व-वाना श्रारोपग, चु चूर्णवासंबेप चढ़ाया, पु-पुष्प माला चढ़ाई, व-वंख्य चढ़ाये श्रा-श्राभरण चढ़ाये, इसमें वस्त्र चढ़ाये श्राया पर यहां तो देवदुसा जुवलीयं नियंसेइ २ त्ता श्रर्थात देव निम्मी, जु-युगल वस्त्र, नी-पहिना पहिना कर।

यहां साफ पहिनाये कहा है तो आभरण चढ़ाये वे अलग हैं और पहिनाये वे अलग हैं। ये वस्त्र और आभरण भगवान् के लिये अनुचित वैसे ही उनकी प्रतिमा के लिये भी अनुचित हैं। तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि भगवान् को तो दोनों वस्तुएं कल्पनीय नहीं हैं पर यह भगवान की मिक्त है कि जो सार पदार्थ हों वे भगवान की प्रतिमा के निमित्त रक्खें। इसका उत्तर—जो त्यागी पुरुष की मिक्त भोग हारा हो तो स्त्री

क्यों न चढ़ाई १ सव भोगों में स्त्री प्रधान है। जिस प्रकार बस्त्र श्राभूषण वैसे ही स्त्री। यह भी भिक्त में गिन लेखी, पर ऐसी भिक्त जिन मार्ग में नहीं लिखी।

६ फिर प्रश्न व्याकरण के पांचवें श्रध्यायके श्राध्यबद्वार में देवता के चैत्य, देव कुल, परिश्रह में कहे हैं वह पाठ लिखते हैं-एवंते चुडव्विहादेवा सपरिसावि देवा ममायंति भवण

वाहण जाणविमाण सयणा सणाणि य नाणाविह वत्थ भ्रुसणाणि य पवर पहरणाणिय णाणामणी पंचवएण दिव्वंच भायण विहं णाणाविहा काम रुव वे उव्विया ' श्रच्छरगणसंघातेदिव सम्रद्दे दिसाश्रो विदिसाश्रो चेइया-णिय वणसंडे पव्यते गाम नगराणिय श्राराम्रुज्जाण काण णाणिय कुवसर तलाग वाविदीहाया देवकुल समपव्या वसाहमाइयाई बहुयाई कित्तणाणिय परिगिन्हिता परिग्गहं विपुल दव्यसारं देवावि सइंदगा नतित्तिं न तुद्धिं उवलव्मंति।

श्रथः-ए-इस प्रकार, ते-चे देवता, च-भवनपति श्रादि चार प्रकार के, स परिपद साहित जो पहिले कहे वे, दे-देव, म-हमारे ऐसी ममता करे इतने वोल पर वे कहते हैं, भ-धर १ वा-श्रश्वादि २, जा-सकटादि ३, वि-विमान ४, स-पल्यंकादि ४, स-सिंहासनादि पै ममता करे ६, ना-नाना प्रकार के व-वस्त्र ७, भू-भूषण ८, प-प्रधान, प-हथियार पर ममता करे ६, णा-नाना प्रकार की मणि १०, प-पांच वर्णादि, दि-प्रधान, मा-भाजन ११, ना-नाना प्रकार के, का-काम बढ़ाने वाली १२, वे-चैकीय की हुई, श्र-श्रप्सराश्रों पर १३, ग-समूह उनके ऊपर, डी-डीप १४, स-समुद्र पर १४, दी चार दिसा पर १६, वि-चार विदिशा पर २३. चै-चैत्य प्रतिमा भी परिग्रह में २४, व-वन खंड पर २४, प-पर्वत २३, गा-गाम २७, न-नगर २८, ग्रा-श्राराम २६, उ-उद्यान ३०, का-कानन वन पर ३१, कु-कूप ३२, स-सरोवर ३३, त-तालाव ३४, वा वावका ३४, दा दीर्घिका ३६, दे-शिख-रघघ दहरे ३७, स-सभा ३८, प-पर्व ३६, व-तापस के श्रार्पाम ४०, श्रा-श्रादि, व-वहुत से पदार्थों पर की-पेसा कहे कि ये मेरे है, प-ग्रहण करे इस प्रकार, प परिग्रह कहते हैं, वि-विस्तीर्ण, द-द्रव्य. सा-प्रधान पेसे परिग्रह को पा कर, वे-देव-भी, स इन्द्र सहित देव, न-तृष्ठि न पावे, उ-कोई देव।

इस पाठ में जो २ पदार्थ कहे वे २ पदार्थ सब परिग्रह में गिने हैं। उनमे देवकुल, प्रतिमा भी परित्रह में गिनी हैं, तो परिग्रह पूजने से धर्म नहीं होता। हिंसा धर्मी कहेंगे कि पूर्ण भदादि यत्त की प्रतिमा पित्रह में है। शेप प्रतिमाएं परिप्रह में नहीं। इसका उत्तरः-जो तिरस्ने लोक में व्यंतर की प्रतिमा-एं हैं वे प्रतिमाएं परिग्रह में कहोंगे तो यहां तो ' चड बिहा विदेवा" कहे हैं। इन्द्र सहित उनकी प्रतिमा मध्यलोक में कहां हैं ? और कौन पुजते हैं ? और " दीव समुद्दे चेद्याणि य ,, कहा तो क्या ब्यंतर की प्रतिमाएं है ? तुमतो सब द्वीप, समद की प्रतिमाएं तीर्थंकर की ही मानते हो। यहां तो सव मिलाकर कही है और देवलोक में विमान २ की अलग २ प्र-तिमाएं हैं वे उनके परिश्रह की हैं, यह कैसे ? सब अपनी २ पूजते है, कोई दूसरे की नहीं पूजते और स्रियाभ को सामा न्य देव ने पूजन की कहा तव उसने भी सूरियाम विमान के सिद्धायतन की प्रतिमा स्रियाम देव के प्जन की कहकर दिखाई श्रौर उनने भी वही पूजी। श्रन्य स्थानों की-जैसे मेरू की, नंदीश्वर द्वीप की पूजने की न कही। जीत श्राचार से जो

पूजी जाती है, वही बताई। वे उसे अपनी मानते हैं इसलिये परिप्रह में गिनी हैं, अन्य तीर्थंकर के जन्मादि महोत्सव पर सव इंद्र हेकटू होते हैं वे क्यों होते हैं ! भगवान् तो भरत, ईखभरत महा विदेह में जितने हैं वे कुछ देवता के परिग्रह में नहीं है और प्रतिमा तो जिनकी सीमा-विमान में है वही पूजते है। इसलिये उनके परिग्रह की कही है और तीर्थंकर तथा साधु किसी की भी हह में नहीं कहे, फिर हिंसा धर्मी पुछे कि सूरियाम की प्रतिमा तीर्थंकर की नही ऐसा तुम किस श्राधार से कहते हो ? इसका उत्तर यह है:-इस प्रतिमा के लच्चण भगवान से भिन्न है १ प्रथम दाढी २ स्तन ३ मोर पिंछी ४ नागभत का परिवार ४ कपड़े पहिनाये ६ श्राभु-परा पहिनाये, इससे जान पड़ा कि यह प्रतिमा भगवान की नही। इन छ वोल के विरुद्ध होने से श्रौर द्रौपदी की प्रतिमा में सातवां स्त्री का स्पर्श विरुद्ध। फिर हिंसा धर्मी कहेंगे कि जिन प्रतिमा वीतराग की नहीं तो 'धूबं दाऊ जिखवराखं,,क्यों कहा? इसका उत्तरः-जो जिनवर घृप, सुगंध लें तो स्रियाम ने प्रत्यज्ञ भगवान को घृप क्यों नहीं दिया ? जो घृप श्रौर सुगंघ के भोगी देव है उनकी-उन जिनवर की वह प्रतिमा होगी। इस प्रकार आठ बोल हुए। तव हिंसा धर्मी कहेंगे कि जिनवर की प्रतिमा नहीं. तो सरियाम ने नमोत्थुएं क्यों दिये ? इसका उत्तरः सरियाम के नमोत्युणं धर्म खाते नहीं पर व्यवहार कुलाचार खाते हैं. नमोत्युणं तीन तरह के हैं १ लौकिक २ कुपावचनीक ३ लोकोत्तर

१ लौकिकः वे लौकिक देव, गुरुदेव, गुण रहित जिनके स्रोगे नमोत्थुणं कहना। जिस प्रकार द्रौपदी ने मिथ्यात्व व निदान के कारण भोगी देव के सामने नमोत्थुणं कहा। जैसे श्रोसवाल महाजन के सामने भोजक, पोखरणा, चौवीस जिन-राज के नाम सुनाते हैं पर स्वयं श्रद्धा नहीं रखते केवल श्राजीविका के लिये कहते हैं। इस प्रकार समभना इस में धर्म नहीं

२ कुप्रावचनीकः नगौशाला, जमाली के शिष्य शावक गौशाला, जमाली को नमोत्युणं दे। यह कुप्रावचनीक तथा श्रजु-योगद्वार में द्रव्योपासक, भेषघारी नमोत्युणं दे वे सव कुप्रा-वचनीक।

३ लौकोत्तर नमोत्थुण्ः-जो साधु, श्रावक श्रीवीतराग को पहिचान गुण समभकर कहे वह एकांत मुक्तिदाता नमोत्थुणं है।

जैसे सुरियाम ने प्रतिमा के आगे नमोत्यु ए कहा, वैसे ही विजय देवता, श्रसंख्याते विजयंत देवता, श्रसंख्याते जयंत देवता, असंख्याते अपराजित देवता एक २ जगह अनंत २ हुए श्रौर श्रनंत २ होंगें। समिकती, मिथ्यात्वी, भवी,श्रभवी वे संव नमोत्थुणं दें। श्रसंख्याते भवनपती,श्रसंख्याते व्यंतर,श्रसंख्याते ज्योतिषी, श्रसंख्याते वैमानिक ये सव सूरियाम की तरह प्रतिमा पूजते है, डाढ़ें पूजते हैं, धर्म शास्त्र पढ़ते हैं। मबी, श्रमबी सव देवताओं की यही किया है। वे सव कियाएं आर इनके नमात्थुणं लौकिक रीति में गिने जाते हैं, जो सिर्फ समद्दी ही पूजा करते तो समिकत में गिनते ! श्रगर प्रतिमा की पूजा धर्म निमित्त हो तो मनुष्य लोक में राजा, सेट, सेनापति, श्रावक ने प्रतिमा पूजी, घर में विठाई, देहरे वनाये, संघ निकाले क्यों न कहा ? देवता ने प्रतिमा श्राग नमोत्थुएं दिया। गर्भ में रही हुई श्रवती को उनने नमात्थुएं दिया पर साचात् केवली मग-वान को वंदना करने श्राये वहां नमोत्युणं नहीं दिया। तो क्या प्रतिमा से मगवान कम थे ? पर देवता अपने जीत व्यवहार

कुलाचार की रीति करते हैं, यहां धम कर्म का विचार नही है।

१० सूरियाम ने प्रतिमा को नमोत्थुणं दिया वह इसलोक के खाते दिया। परलोक के खाते नहीं। जिसकी साच मगवती शतक दूसरे उद्देश पहिले में हैं। वहां खंधक सन्यासी ने श्री महावीर स्वामी से कहा कि जैसे कोई गाथापति घर जलता देखकर धन निकाले वह उस समय यह समके-

निच्छारीए समाखे पुन्विं पच्छा हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए श्रखुगामीयत्ताए भविसइ ॥

श्रर्थ -नि-मेरी श्रात्मा इस फंद से निकलने पर, पु-प्रथम श्रोर प-पोछे, हि-हितकारी, सु-सुखकारी, स-समाके लिये, नि-मुक्ति के लिये, श्र-श्रनुगामी, म-होगा.

यह धन निकालना मुक्ते पहिले और फिर हितदायक होगा। इस दृष्टान्त से खंधक कहते हैं कि लोक में आदीप, प्रदीस,जरा-मरण रूप अग्नि लग रही है उसमें से सार भूत में अपनी आत्मा को निकालता हूं। इस आत्मा को संसार से निकालने पर मुक्ते-

पेचा हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए श्रसुगामी पत्ताए भविस्सइ ॥

श्रर्थः-प-पर भव जन्मांतर, हि-हितकारी पथ्य की तरह, सु-सुखदाई, ख-योग रोग का विनाश करने योग्य श्रोषिध की तरह, नि-मोच तक, श्र-भव की परम्परा तक यह सुखदाई, महोगी।

पेच्या श्रर्थात् परभव में हितकारी होगा । यहां हियाप श्रादि पांच वोल तो एक से हैं पर धन निकाला वहां "पुन्वि पच्छा "कहा है श्रर्थात् इस लोक में धन निकालने से मुक्ते पहिले और फिर धन "हियाप" श्रादि पांच वोल प्राप्त होंगे और संयम लेन में पांच वोल तो यही, पर पेच्चा अर्थात् परलोक में भी "हियाए" आदि प्राप्त होगा। ऐसे शब्दों का फर है। वैसे ही स्रियाम ने मगवान को नमात्थुण दिया वहां "पेच्च हियाए" आदि पांच बोल कहे। वैसे ही संयम लेते समय खंधक ने कहे और प्रतिमा पूजने के समय सामान्य देवने कह कर बताये। वहां "पुब्बि पच्छा हियाए" आदि पांच वोल कहे जैसे धन निकालने के विषय पर कहे। इस न्याय से खंधक का संयम और स्रियाम का मगवान को नमेत्थुण देना परले क खाते और धन निकालना तथा प्रतिमा पूजना इस लोक खाते हुआ। यही इस का परमार्थ है।

११ हिंसाधर्मी कहते हैं कि प्रांतमा पूजी वहां "निस्सेसाए" कहा है। इस निस्सेसाए शब्द का श्रर्थ मोस्त का हेतु है। इस लिय उस प्रतिमा का पूजन मोस्त हितार्थ हुश्रा। इस का उत्तरः-मगवती शतक पन्द्रहवे में बौथी वांबी की फोड़ते हुए एक पुरुष ने मना किया वह पुरुष वांवी तोड़ने वाले पुरुष का

हियकामए सुहकामए पत्थकामय श्रग्रकंपियाए निस्से-सियाए। श्रस्य काटी-हित्तिमहापायाभावकामनाय सुस्मा-नन्दकामनाय पथ्यमानन्द कारण कामनाय श्रनुकंपा काम-नाय निश्रयसिको सुक्ति कामः

हित का बांच्छा श्रानदकारी उसके वंच्छक पथ्य के समान मोक्त के इच्छुक । यहां निश्रयस शब्द का मोक्त श्रयं किया। यहां मोक्त का क्या कारण्था ? स्कन्ध के श्रधिकार में निश्रेय कहा। वहां धन निकालने में मोक्तका श्रथं क्या था ? प्रत्यक्त धन तो इस लोक के श्रथं श्राता है। वैसे ही शब्द सा मावार्थ करना चाहिये। जो प्रतिमा की पृजा मोक्तार्थ हो तो म्वी श्रमवी, प्जनेवालं सव मुक्ति जाते पर वेसा तो नहीं होता। यदि कोई कहे कि श्रमवी देवना ने प्रतिमा पूजी उसकी साझ कहां है ? इस का उत्तर:-सिद्धांत में तो श्रमवी, भवी सब देवलेक में उत्पन्न हुए। वहां की नीति पालने के लिये सब ने प्रतिमा पूजी है। यह सूत्र साझ है। इस पर भी प्रत्यन्न पाठ देखना हो तो श्रोध नियुंक्ति की टीका में जिसे तुम मानते हो उस में कहा है:-

हन्बंमि जिण हराइति न्याख्या द्रव्यिति परिग्रहीतानि चैत्यानि सम्यग्दाप्टना संभावितानि इति कस्मात् यस्माद्द्रव्यलिक्तिनो मिथ्यादिष्टत्वात् यद्यवं तिर्दे दिगम्वरसम्बन्धीनि चैत्यानि यद्यतत्सत्यं तिर्दे स्वर्गलोकेषु शाश्वतानिचैत्यानि सुर्याभाचादेवा सम्यग्द्ष्यः प्रपूजयिन्त चैत्यानि संगमक्वत् श्रमव्यदेवा मदीयं मदीयमिति वहुमानात्प्रपृजयन्ति तानि पूर्वापरं विरुद्धं न स्यात् न तु सुर्याभाचादेवा स्वर्गलोकेषु शाश्वातानि चैत्यानि प्रपूजयन्ति तत्कर्पिस्थितिवशानुरोधात् श्रतप्व विरोधो न संभवंति ॥

पसा कहा, यहां अभवी संगमक देवता ने प्रतिमा पूजन स्योमादि देव की तरह क्यों की ! इसके उत्तर में कहा है कि वहां की स्थिति के लिये पूजी । स्थिति का करूप पेसा ही है । इस न्याय से अभवी सरीख भी प्रतिमा पूजते हैं । वे केवल जीत व्यवहार के कारण धर्म बुद्धि रहित हो पूजते हैं हो अब यह पूजन लौकिक रीति से उहरी या धर्म रीति से ! इसका विचार करना चाहिये.

## २१ डाहें पूजने के प्रश्नोत्तर

१२ हिंसाधर्मी कहते है कि स्रियाम ने तथा विजय पोलिये ने जिन डाढ़ें पूजी हैं। डाढ़ों के लिये सौधर्म समा में

भीग नहीं भागते। इस लिये डाढ़ें। की पूजा मुक्ति दायक है। इस का उत्तरः- डाढ़े पूजना समिकत खाते नहीं। " धिसमय-सत्थे १ जिएपडिमा २ जिएदाढ़ाइ"ये तीनों ही एक खाते हैं। डाढ़ों को भी भवी, श्रभवी, समदृष्टिः, मिथ्यादृष्टि सव पूजते हैं। सव के भवन में. विमान में चार जाति के देवताओं के यहां ये डाढ़ें है। श्रनंत तीर्थंकर मोच्च गये जिन के चार डाढ़ें थीं और उन के लेने वाले भी ४ है। १ शकेन्द्र २ ईशानेन्द्र ३ चमरेन्द्र ४ वलेन्द्र ये ही लेते हैं। उन्हें वॉक्स में रखकर पृजते है। इन डाढ़ों को धर्म सममकर लेतो धर्म पर वे तो कुल धर्म जीतव्य व्यवहार समभ कर लेते हैं। ये श्रत, चारित्र रूप धर्म सममकर नहीं लेते। जो धर्म सममकर लेते होवें तो श्रच्युत इन्द्र जो सब इन्द्रों में बड़े हैं वे क्यों नहीं लेते ? उन्हें कीत इन्कार कर सक्का है ! पर जिन के लेने का जित व्यवहार है वेही लेते हैं श्रौर उसी रीति से लेते हैं। ऊपर की दाहिनी डाढ़ शक्रेन्द्र लेते है ऊपर की वाई डाढ़ें ईसानेन्द्र लेते है, नीचे की दाहिनी डाउँ चमरेन्द्र लेते हैं श्रीर नीचे की वाई डाईं वलेन्द्र लेते हैं। ये डाईं श्रीटारिक है। श्रसंख्यात काल से श्रधिक टिक नहीं सक्की। चारों इन्द्रों के विमानों में ही रक्ली रहती है। परंतु इन्हें तो शकेन्द्रादि इन्द्र, सरियाभादि, सामानिक तथा विजयादिक पोलिया पवम श्रसं-ख्याते भवन पति श्रादि पूजने हैं। तो वताश्रो कि सब के यहां जिन डाढ़े कहां से आई ? पर ऐसा समभना चाहिये कि जो शाश्वत पुद्गल डाढ़ों के आकार के होते हैं उन्हें ये सब देव पूजते हैं श्रीर उन्हीं का नाम जिन डाढ़े हैं पर जो ये ले जाते है वे सदा काल नही रह सक्ती तथा सव स्थानों पर भी नहीं पाई जा सकती। जैसे जमाली, मेघकुंवार श्राहि ने दीना ली

तव माता ने सिर के केस लिय, उस समय "अपिच्छ्रेम दंसण्य भिवस्सइ" अर्थात् मोहनीय के उदय से लिय, ऐसा पाठ है। उसी प्रकार ये भी मोहनीय के कारण जीत व्यवहार से लेते हैं। इन हाढ़ों का लेना प्वम् पूजना धर्म खाते नहीं, जो धर्म खाते हो तो देवता जव हाढें ले जाते हैं तव मनुष्य, आवक, समहधी भी वहां रहते हैं वे क्यों नहीं लेते ? पर धर्म खाते नहीं। सिर्फ देवता अपने जीत व्यवहार के कारण लेते हैं। जो डाढें पूजने में केवली प्रकृपित धर्म हो तो भवी, अभवी, समहधी मिध्याहधी सब क्यों पूजते हैं ? अभवी मिध्याहधी को जिन मार्ग नहीं ख्वता और मनुष्य लोक की तरह देवलोक में भी देव, समहधी, मिध्याहधी अलग २ हैं, पर जिनमार्गियों के पुस्तक पृथक २ नहीं और जिनमार्गी सिद्धान्त बांचते हैं और अन्य मार्गी कुरान पुराण् वांचते हैं ऐसा भी नहीं। सबके " धिम्मय सत्थे" एक हैं वे लौकिक गीते से सब के मानने लायक हैं।

१ प्रतिमा भी मनुष्य लोक में शिव श्रीर मुसलमान की भिन्न रहें पर देवलोक में समदृष्टी, मिध्यादृष्टी के देहरे मिन्न नहीं विमान विमान में एक २ सिद्धायतन,जिन प्रतिमा हैं श्रीर वे इन्हें ही पूजते हैं।

२ मनुष्यलोक में जिन मित व श्रन्य मित श्रपने २ गुरु के पूजने योग्य श्रंग पूजन की जानकारी रखते हैं पर देवलोक में जिन मित श्रीर श्रन्यमित सब एक सी जिन डाउँ पूजते हैं

१ इस लिये जो काम समस्छी ही करते हो तो वह काम लोकोत्तर खाते गिना जाता है।

२ जो काम केवल मिथ्यात्वी ही करते हों तो वह कुमा-वचनीक मिथ्यात्व खाते गिना जाता है।

३ जो काम समद्यी,मिथ्याद्यी दोनों करते हैं वे लौकिक

जीत व्यवहार तथा श्रपने स्वार्थ के हेतु करते हैं। पाप भी करना पड़ता हो तो लौकिक रीति के कारण करना पड़ता है। इसी प्रकार ये डाढ़े सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी सब पूजते है तब यह करनी लौकिक सिद्ध होती है। ये तीनो वस्तुएँ श्रनंत जीवों ने श्रनंत समय पूजीं पर समकिती नहीं हुए।

फिर देवता सुधर्म समा में भोग नहीं भोगते कारण डाढ़ों की प्रतिष्ठा रखते हैं। इसका उत्तर:-क्षाता के से लहवं श्रम्याय में कृष्ण वासुदेव के में भी सुधर्म समा का वर्णन है। वहां जिन डाढें नहीं है तो क्या वे सुधर्म समा में भोग भोगते होंगे? कदापि नहीं। यहां डाढों का सम्मान दिखाया सो ठीक है पर जिन प्रतिमा, राज समा, दरवार, वाजार, हाट श्रादि स्थाने पर जिन डाढें नहीं हैं तो क्या वहां भोग भोग जाते हैं! भोग तो भोग के स्थान पर ही भोग जाते हैं। देखें। जिस सुध्रम समामें जिन डाढें हैं वहां वैठे हुए देवता चार मापा वोलते हैं। सावद्य माषा जिससे जीवों की विराधना होवे ऐसी मापामी वोलते हैं तथा सव इन्द्र सुधर्मेन्द्र समा में वैठ हास्य, विनोद, विलास, कटाज, कामचेष्टा, नाटक, नारी निरीच्ला, गीत श्रवण श्रादि करते हैं। संसार के समस्त काम करते हैं। वहां भवी, श्रमवी, समद्दी श्रादि के श्राचार विचार में कुछ श्रन्तर नहीं श्रीर न वहां केई मुक्ति ही का पश्र है।

१३ तथा सव जीव देवतापने उत्पन्न होकर विधि पूर्वक पुस्तक, प्रतिमा, श्रौर डाढ़ें पूजते हैं। भवी, श्रमवी, समद्दिष्टि मिथ्यादृष्टी परस्पर भिन्नता नहीं दिखाते। जीत श्राचार एक सा रखते हैं तव हिंसाधमीं कहते हैं कि विमान के जिन २ श्रिष्ठिपति ने प्रतिमा पूजी हैं वे तो एकान्त समदृष्टी थे। मिथ्या- त्वी विमान के अधिपति नहीं हो सके। यह वात मी सूत्र विरुद्ध कहते हैं। सूत्र में तामली तापस, वाल तपस्वी, पूर्ण वाल तपस्वी, मिध्यात्वी, कालकर, इसानेन्द्र, समरेन्द्र उत्पन्न हुए कहे हैं। उन ने अपनी स्थिति में जीत आचार के कारण प्रतिमा पूजी होगा या नहीं ? वे सम्यक्त्व तो फिर पाये हैं और प्रतिमा तो शय्या में उत्पन्न होते ही पूजना पड़ती हैं। इसलिये ऐसी कोई वात नहीं कि प्रतिमा समदर्श ही पूजते हैं। देखो, हारेमद्र सूरि का वनाया हुआ " अमव्य कुलक" है उसमे ऐसा कहा है कि इन्द्रपने, सामानिक इन्द्रपने, त्राय-त्रीसकपन, लोकपालपने तथा प्रतिमा हो उस पत्थर पने, प्रतिमा के भोग के फूलपने, पानीपने अमवी जीव उत्पन्न नहीं हो सकते इस का उत्तरः-

१ इन्द्रपने उत्पन्न न हो, विमान के श्रिधिपति पने भी न जन्मे तो वारहवे देवलोक के इन्द्रसे नो श्रीवेक के देव श्रिधिक गिने जाते हैं वे श्रहमिंद्र है, उनकी श्रिधिक ज्योति, कांति श्रीर पुएवाई है वे चौंसठ इन्द्र से श्रिधिक पुएयवान् हैं तो उन मे श्रमवी श्रीर मिथ्यादि उत्पन्न होते हैं ऐसा सूत्र में कहा है श्रीर "मगवती शतक" में सवजीव नवशीवेक में श्रनंत वक्त उत्पन्न हुए, ऐसा भी कहा है। इसलिये इससे सिद्ध है कि श्रमवी नौ श्रीवेक तक उत्पन्न होते हैं।

२ तथा तुम्हारी ही माननीय श्रावश्यक की वृत्ति बावीस हजारी हरिभद्र सूरि कृत जिसके सामाइक नामक श्रद्यन की टीका में श्रमवी संगम देवता का श्रधिकार है कि जब संगम महावीर स्वामी को उपसर्ग देने श्राया तो शंकन्द्र ने प्रशंसा की कि महावीर को कोई चला नहीं सकता, तब संगम श्रमवी देवता शकेन्द्र का सामानिक यो वोला:-- '

संगामश्रो नाम सोहम्मकप्पवामी देवो सकस्स सामा णितो श्रमविसद्धितो सोमण्यइ देवराया श्रहो रागेण उल्ल-वई को माणुसे देवेण न चालिज्जइ श्रहं चालेमि ताहे सको तंन वारेति मा जाणिहिई पर निस्साए भयवं तवोकम्मं करे इति एवं सो श्रागतो।

यहां शकेन्द्र का सामानिक देवता संगम कहा श्रौर श्रमवी भी कहा।

३. फिर संदेह दोहावली ग्रंथ है उसकी वृत्ति में कहा है:नन्वेवं तंहिं संगमकः प्रायोमहामिध्यादृष्टिः देव
विमानस्य सिद्धायतनं प्रतिमा अपि तन मिति चेतत् प्रत्यच्च
संगमवत् अभव्या अपिदेवा मदीयामिति वहुमानात् कल्प
स्थितिवशानुरोधात् तदभूत प्रभावाद्वान् कदाचिद् असमजस
क्रिया आरम्यते ॥

इस संगम देवता को अभवी भी कहा और इन्द्र का सामानिक भी कहा। सामानिक देवता इन्द्र सरीखे विमान के स्वामी के उत्पन्न होते समय स्रियाम की तरह प्रतिमा डाढ़े पूजते हैं क्योंकि अपनी कल्प स्थिति है। यह साल।

४ फिर सिद्धान्त की साच देखो। अभवी और मिथ्या हृष्टी सामानिक देवता पने न पैदा हो तो स्रियाभ ने महावीर से क्यो पृद्धा कि स्वामी १ में भवी, अभवी, समद्रष्टी, मिथ्या दृष्टी इत्यादि बारह बोल क्यों पूछे १ जो स्रियाम विमान में मिथ्या हृष्टी पैदा न हो अभवी न जन्मते हो तो उन्हें संदेह क्यों हुआ १ जैसे अनुत्तर विमान में अभवी नहीं जाते। इस का उत्तर:-जो प्रातमा पूजने से समहृष्टी हो जाते हों तो

स्रियाम ने तो पैदा होते ही प्रतिमा पूजी है। फिर मगवान के पास वंदन करने गया है। प्रतिमा पूजते ही समदर्श श्रौर भवी होगया तो फिर संदेह क्यों हुआ? और फिर भगवंत को प्छने की आवश्यका ही क्या थी ? तव हिंसाधर्मी कहेंगे कि उसने जान वृक्त कर निःसन्देह बनने का प्रयत्न किया। इस का उत्तरः- जो नि सन्देह बनने की इच्छा से पृञ्जा तो मनुष्य लोक में गणधर, साधु, श्रावक, समद्रप्री, राजा,सेट,सेनापति ने अपने लिये तथा अन्य मनुष्यों के लिये कहीं भी ऐसे वारह वोल नहीं पृद्धे ? जहां वहां वारह बोल की पुच्छा (पूछना) देवताओं के वारे की ही है। शकेन्द्र के लिये वारह बोल . "भगवती दुत्र" शतक सेालहवें उद्देशे दूसर में गौतम ने पूछे । ईशानेन्द्र के वारह बोल गौतम ने पृक्वे सनत्कुमार के बारह बोल "भगवती शतक तीसरे उद्देशे पहिले में गौतम ने पृछे। इस प्रकार जाव शब्द में बाहर बोल की पुच्छा कई जगह वर्णित है, पर गण्धर, साधु और श्रावक मनुष्य के लिये कही पेसी पुच्छा नहीं है। इस लिये इस पर से लिख है कि विमान के स्वामी पने वारह बोल वाले जीव उत्पन्न होते हैं श्रीर वे सब प्रतिमा एवम् डाढ़ें पूजते हैं। इस लिये प्रतिमा एवम् डाढ़ों की पूजा संसार दितार्थ जीताचार में शामिल है पर सूत्र चारित्र धर्म में नहीं।

१४. फिर हिंसाधर्मी कहते हैं कि प्रतिमा की पूजा देव ताओं के लिये धर्म खाते हैं। इस का उत्तर:- प्रतिमा तो भग वान के शरीर से भिन्न है। पर सान्नात् भगवान् का शरीर व उसका महोत्सव देवताओं के जीत श्राचार में कहा है ते। प्रतिमा की पूजा धर्म व्यवहार में क्यों गिनी जाय ? इसके लिये जम्बू हीप पन्नती का पाट जिसमें छुप्पन दिशाकुंवरी के आने और उनके जीत आचार करने का वर्णन है, लिखते हैं:-

उप्पर्णे खलु भो जम्बूद्दीवे २ भगवं तित्थयरे तं जीयमेयं तीयपच्चुप्पन्नमणागयाणं त्रहोलोग वत्थंव्वाणं श्रष्ट्रएणं दिसा कुमारीणं महत्तरियाणं भगवश्रो तित्थयर— स्स जम्मण महिमं करित्तए।

श्रधः-उ-उत्पन्न हुए, ख-निश्चय में, में -हे, ज-जम्बूद्वीप नामक द्वीप में, म-मगवान्, ति-तिर्धकर, तं-उनके लिये, जी-जीत श्राचार है, ए-यह, श्र-भृतकाल में था, प-वर्तमान काल में है, श्र भाषिप्य काल में रहेगा, श्र-श्रधोलोककी रहनेवाली, श्र-श्राठ दिशाकुमारी, भ-भगवान्, ती-तीर्धकर का, ज-जन्म महो-त्सव (महिमा) क करने का श्राचार है।

त्सव (मिहमा) कं करने का श्राचार है। फिर श्रृषमदेव के निर्वाण के श्रिधकार में कहा देखो, जम्बूद्वीप पन्नति में शकेन्द्र ने ऐसा सोचाः-

परिनिव्युए खल्ल जंबृद्धीवे २ मरहेवासे उसमे श्ररहा कोसलिए तंजीयमेयंतीय पच्चुप्पन्नमखागयार्थ सक्कार्य देविंदांखं देवराईखं तित्थगराखं परिनिव्वाखं महिमं करित्तए।

श्रर्थ-प-परिनिवृत मोस् पहुंचे, ख-निश्चय, ज-जम्वृद्वीप नामक द्वीप में, भ-भरतत्त्रेत्र में, उ-ऋषमदेव, श्र श्रारेहंत, को-कोसलीक, तं-उसके लिये जीत श्राचार हे, श्र-भूत, प वर्तमान, श्र-भविश्य काल के, स-सुधर्मेंद्र, दे देवता के राजाहों वे, ती-तीर्थकर का, प-परिनिवीण, म-महिमा, क-करे।

इस प्रकार सब इन्द्रों को शकेन्द्र की तरह विचार पैदा हुन्ना। जो साजात् जिनके शरीर का महोत्सव करना जीत व्यवहार में कहा तो प्रतिमा की पूजा धम व्यवहार में क्यों श्राई ? जन्म महोत्सव, दीक्षा महोत्सव, निर्वाण महोत्सव में श्रानेक करेड़ देवता श्रावें वे सव जीत व्यवहार से श्राते हैं। जहां जीत व्यवहार हैं वहां भवी, श्रभवी, समद्द्यी, मिथ्या दिए श्रादि का कोई कारण नहीं श्रार शक, स्रियाम, दृदुर देवता श्रादि सहित जो भगवान के दर्शनार्थ श्राये, वहां जीत व्यवहार नहीं कहा। तो इस से स्पष्ट हैं कि देवता जो २ काम करते हैं जैसे नमोत्थुण देना, पूजा करना, जन्म महोत्सव करना, दीक्षा महोत्सव करना, निर्वाण महोत्सव करना, डाड़े लेना, स्तंभ कराना श्रादि सब काम जीत व्यवहार से करते हैं। जो धर्म व्यवसाय के हों तो सेठ, सार्थवाही, मनुष्य, श्रावक, समद्दिश राजा क्यों न करे ?

हिंसाधमीं कहते हैं कि-ऋषभदेव स्वामी तथा ६६ माई
मुक्ति गये तब उन के बिम्ब भरतेश्वर ने भराये, यह बात भूंठ है
जम्बू द्वीप पन्नता में ऋषभदेव का विम्व एक देवता ने किया,
ऐसा कथन है, वहां भरतेश्वर का नाम भी नहीं है और तेवीस
तीर्थंकरों के स्तंभ इन्द्रों ने किये। कारण यह उनका कुलाचार था, श्रावक व मनुष्यों ने नहीं किये। श्रपना कुलाचार
समस कर भी किसी श्रावक या मनुष्य ने नहीं किये। फिर
गर्भ में तीर्थंकर थे तब इन्द्र ने भी उन्हें नमोत्थुणं दिये। प्रतिमा
के श्रागे नमोत्थुणं कहे, पर जब श्रीवीतराग को वे साज्ञात्
चंदने श्राये तब किसी भी देवता ने भगवान् को नमेत्थुणं नहीं
दिया तो क्या प्रतिमा से साज्ञात् भगवान् कम दर्जे में थे?
पर देवता का कुल व्यवहार ऐसा ही समसा जाता है। फिर
भगवती शतक सत्रहवें उद्देशे दूसरे में कहा है:-

जीवार्ण भेते ! किं धम्मेडिया श्रधम्मेडिया धम्मा

धम्मेहिया ! पुच्छा ? गोयमा ? जीवा धम्मेविहिया अधम्मे विहिया धम्माधम्मे विहिया नेरइयाणं मेते ! पुच्छा ? गोयमा ? नेरइया नो धम्मेहिया अधम्मेहिया नो धम्माधम्मेहिया, एवं जावचडिरिदयाणं पचिदियतिरिक्ख जोणियाणं पुच्छा ? गोयमा ? नो धम्मेहिया अधम्मेहिया धम्माधम्मेहिया मणुस्सा जहा जीवा वाण्मंतर जोइसियवेमाणिया जहा नेरइया !

श्रथः-हे सगवन् ! जीव धर्म में रहा हुआ है या अधर्म में रहा हुआ है या धर्माधर्म में रहा हुआ है ? उत्तरः-हे गौत-म ? जीव धर्म में रहा है, श्रधम में भी रहा है श्रीर धर्माधर्म में भी रहा है। नारकी, हे भगवन् ? उत्तरः-हे गौतम ? नरक के सर्व वृती के श्रभाव से धर्मास्तिक श्रधम्मास्तिक है। देशव्रती के श्रभाव से धर्माधर्मास्तिक भी नहीं। इसी प्रकार चतुरिद्रिय तक समसना। पंचेंद्रिय तियंच का प्रश्न किया तव उत्तर दिया। हे गौतम ! धर्म में न रहे, श्रधमें में रहे, धर्माधर्म में भी देशव्रती के सभाव से मनुष्य जीव ज्यों कह वैसा ही कहना। श्रीर व्यंतर दये। तिषी, वैमानिक का वर्णन नारकी का कहा वैसा

इस प्रकार देवता को भगवान ने अधर्मस्थित कहे तो उनका यह कर्तव्य धर्म नहीं, समिकत के आधार से व शुभ योग के कारण से देवता धर्मी कहे जाते हैं। और रायप्रसेणी सूत्र में पुस्तक पढ़कर देवता उठा तव " धर्मीयं वृवसाई ' गिरिहुआं"कहा यह पाठ लेकर हिंसाधर्मी कहते हैं कि प्रति-मा पूजी यह धर्म व्यवसाय में है। इस का उत्तरः—यह धर्म व्यवसाय में है। पेसा सिर्फ प्रतिमा पूजने के कारण ही नहीं कहा पर जो २ वस्तुएं याद में पूजी हैं वे उन के जीत श्राचार की विधि में हैं श्रीर वे सब धर्म व्यवसाय में गिनी गई हैं। तोरण, खद्दग श्रादि पूजे वे भी धर्म व्यवसाय किये वाद या पुस्तक पढ़े वाद पूजे हैं तो ये वस्तुएं तो धर्म व्यवसाय में गिनोगे तो पुस्तक प्जना,पढ़ना किसमें गिनोगे? धर्म व्यवसा य कहा उस में तो श्री स्थानाङ्ग के दसवें ठाणे में दस प्रकार का धर्म कहा है:—

दसिवहे धम्में परणात्ते तंजहा गाम धम्मे नगर धम्मे रष्ट्र धम्मे पासंडधम्मे कुल धम्मे गण धम्मे संघ धम्मे सुय धम्मे चरित्त धम्मे अत्थिकाय धम्मे ।

श्रधः-द-दस प्रकार का, ध-धर्म, क-कहा, ते-वह कहते हैं गा-श्राम, वहां के लोगों का स्थानक, उनका धर्म श्राचार, यह स्थिति श्राम २ की मिश्न २ है अथवा गांव का श्राचार १, न-नगर धर्म या नगराचार-नगर २ का मिश्न भिश्न २, र-राष्ट्र धर्म,देशाचार ३. पा-पाखंड धर्म पाखंडियों का श्राचार ४, कु-कुलधर्म उत्रादिक कुल का श्राचार ४, ग-गण धर्म, गच्छ धर्म, गच्छाचार ६, स-संघ धर्म, चतुर्विध संघ का धर्म ७, सु-श्रुत धर्म, श्राचारंगादि हादशांगी धर्म, दुर्गति जाते हुए प्राणीको रोकले वह धर्म ८, च-चारित्रधर्म पांच महा वत ६, श्रा-श्रस्तकाय धर्मः १०,धर्मास्ति कायादि का स्वमाव धर्मः

वावड़ी, हथियार, प्रतिमा, डाढें पूर्जी ये सब कुल धर्म में श्राने से "धम्मीयं ववसायं" कहा, पर श्रुतधर्म श्रद्धा रूप धर्म नहीं श्रीर चारित्र किया रूप धर्म भी नहीं, चारित्र धर्म श्रुद्धान करना, व्रत रूप यहतो देवता के उदय श्राता नहीं श्रीर श्रुतधर्म तो श्रद्धा रूप है कर्तन्य रूप नहीं, श्रुतधर्म मे वावड़ी, हथियार, प्रतिमा, डाढे, वृत्त, विम्व श्रादि पूजना नहीं कहे, जो श्रुत धर्म में ये वोल पूजना कहे हों तो मनुष्य, राजादि श्रावक ने क्यों न पूजे ? श्रुत, चारित्र, धर्म के स्वामी तो मनुष्य हैं वे तो पूजते नहीं, फिर स्रियाम श्री महावीर स्वामी के पास श्राया वहां उसने फूल, पानी, वस्त्र, श्रामरण द्वारा प्रतिमा पूजा की मांति महावीर की पूजा क्यों न की ? प्रतिमा श्रागे कहा "धूवं दाउ जिण् वराणं" ऐसा साचात् जिनवर को धूप क्यों नहीं दिया ? तव कहेंगे कि प्रथम सेवक देव श्राया उसने मगडल पूजा, झींटा वरसाया, धूप दिया, इतने काम तो किये, इस का उत्तर: यहां तो ऐसा कहा कि मंडल श्रुद्ध किया, वरसात किया, धूप दिया " दिव्वं सुराभिग्मन जोगं करेंड़" श्र्यांत् देवता के श्राने योग्य किया, पर ऐसा नहीं कहा कि मगवान के रहने योग्य किया- ऐसे चौदह प्रश्लोत्तर द्वारा यह सूरियाम का प्रश्ल स्विस्तार समकाया है। २२ चिश्रित पुत्ती देखना नहीं इसके प्रश्नोत्तर.

ं हिंसाधर्मी कहते हैं कि दसवें कालिक के आठवें अध्याय में कहा है:-

> चित्त भिर्त्ति न निज्माए । नारिं वा सुत्रलंकियं ! मखरं पिव दहुएं । दिहिं पिंड समाहरे ॥ ५४ ॥

अर्थः-चि-भींत पर चित्रित स्त्री के रूप को, न-देखना नहीं, ना-सचेत की स्त्री को, वा-या, सु-अलंकार पहिने वैठी हुई स्त्री को सहज दृष्टि से इस प्रकार देखें, भ-सूर्य को, अ-जैसे, द्देखकर, दी-आंख को, प-फिराले, वैसे ही स्त्री की तरफ से दृष्टि फिराले। इस गाथा में कहा कि भींत पर चित्रित स्त्री को देखने से काम राग उत्पन्न होता है इसिलये न देखे, श्रव जिस प्रकार पुतली के देखने से राग उत्पन्न होता है वैसे ही प्रतिमा देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसिलये प्रतिमा पूजना श्रेय है। इसका उत्तरः-प्रश्न व्याकरण पांचवें संवर द्वार में तो प्रतिमा श्रीर पुतली दोनों ही देखना मना किया है, वह पाठ यह है:-

वितियं चक्खुइदिएणं पासियरूवाणि मणुएणा मद्ध-गाइं सचिचाचिचमीसगाइं कहे पोत्थोय चित्तकम्मे लेप-कम्मे सेलेय दंतकम्मेय पंचिहवएऐहिं अर्थेगसंद्वाण संठि-याई गंथिम वेढिम पुरिम संघाइमाखि मल्लाई बहुविहाखिय श्रहियं नयसमस सहकराइं वससंडे पव्वएय गामागर नग-राणिय खुड्डिय पुन्खरणी वावि दिहिय गुंजालिय सरसर-पंतिय सागर विलपंतिय खाइय निद सर तलाग विषिणि कुकुप्पलपउम परिमंडियाभिरामे श्रयोग सउगागण मिहुण-विचरंते वरमंडव विविद्धं भवण तोरण चेइयः देवकुल समा प्पवा वसह सुकय सयगासण सीह रह सगड जाग जुग्गय संदर्ग नरनारिगणेय सोम पाडिरूव दरिसणिके अलंकिये विभासिये पुन्वकए तवप्पभाव सोहग्गा संपल्ते नड नट्टग जल्ल मल्ल मुहिय वेलंबग कहक पवग लासग श्राइख लंख भंख तूगाइल तुंवनीणीय तालायर पगरणागि य बहुागि सुकरणाणि अणेसुय एव भाइएसु रूवेसु मणुनभइएसु

नतेसु समग्रेण सञ्जयन्वं नरिजयन्वं निगिष्धियन्वं नम्रिष्मि-यन्वं गिविश्वायमाविजयन्वं न लुभियन्वं नहिसयन्वं नस-इंचमइंच तत्थकुञ्जा ॥

श्रर्थः-वि-दूसरी भावना का स्वरूप, च-चचु इन्द्री द्वारा. पा-देखकर, रूरें कैसाहै रूप, म-मनोझ, म-कल्याणकारी, स-सिचत्त, श्र-श्रचित्त, मी-मिश्र वह किस का रूप, क-पीठिका का रूप, तथा काष्ठ का १, पो-चस्त्र का रूप २, ची-चित्रित रूप ३, ले-मिट्टी का रूप ४, से-पाषाण का रूप ४, दं-दांत का रूप ६, पं-पांच वर्ष का, श्र-श्रनेक सहित, सं-संस्ठाण के श्राकार ६, सं-सद्दित ७, गं-मालाको गूंथकर वन ये ८, वे-विंटी दंडावत ६, पु-प्रतिमा पीतल की भर कर पैदा किया १०, सं-श्रनेक वर्ण इकट्टे कर पैदा किया पंचवर्णी फूल की माला के समान ११, इ-थे, म माला, व-कई प्रकार के, अ-अत्यन्त, न-नेत्र को, म-मनको, सु-सुख देने वाला सुन्दर रूप, च-वन खंड वनखंड श्रटवी १२, प-पर्वत १३, गा-गाम १४, श्रा-श्रागर १४, न नगर १६,खु-जलाशय १७,पु-कमल सहित वावङ्ी १८, वा-बौकौनी वावकी १६, दी-लंबी वावकी २०,गु-वांकी वावकी २१, स-सरोवर २२, ने-एक सरोवर से दूसरे सरोवर में पानी जाने त्राला नाला,२३,सा-समुद्र २४,वी •घातु खोदने की कुदाली २४, खा खाई २६,न-नदी २७ स-विना खुदे तालाव २८,त-खुदे तालाव २६, व-क्यारियां, क्र-फूले, उ-नीलोत्पल, प-दूसरे पद्म कमल सहित, पं-विभूषित, श्र-सुद्दावने जल के आश्रय, श्र-श्रनंक २०, स-पत्ती के, ग-समूह, मी स्त्री श्रौर पुरुप के जोड़े, वी-वनाये हैं, में मंडल ३१, वी-नाना प्रकार के, म भवन घर ३२, तो-तोरण ३३, चे-प्रातिमा ३४, दे-देवालय, स-समा,

प प्राव इत्यादि अच्छे पर्यंक, स-श्रासन, सी-पालकी, र-रथ, स-गाड़ी शिविका युग स्यंदनी, न-पुरुष स्त्री के समूह से, पं- सुशोमित, द-देखने योग्य, वी-वस्त्रादि से सुसक्तित पु-पूर्व भव में, क-िय, त-तप, प्प-जिस के प्रताप से, सो-सौमाग्य, सं-सिह-त न-तर, न-त्वाने वाले, ज-जल म-मल मु-मुठीक, वे-वेलंवक, क-कथक प-सवग, ला-लासक, श्रा-श्राख्यातक, ल-लंख, मं-मंख तु तृण इक्ष, तु-तुम्बे की वीणा, ता-तालाचर इतने की प-बनाई य-श्रीर, ब-बहुत, सु-मले कर्म, श्र-इससे भिन्न, प्ये श्रादि, क-रूप में, म-मनोन्न, भ-कल्याण कारी, न उस रूप केंग, स-सांख को न स-सम्बन्ध नहीं करना, १ न-राग न करना, २ न-श्रव्ध मी न होना, ३ न मोह भी नहीं करना ४ न व्याघात, श्रंतराय न-श्रा-न करना, न-लेम नहीं करना, न-संतोष न पाना, न-हसना नहीं, न-याद करना नहीं, म-विचारना त-कु-न-करे।

इस पाठ में ऐसा कहा कि इतने पदार्थ न देखे। पहिले देखे हों तो उन्हें याद भी न करे। जिसमें चैत्य यानी प्रतिमा और देवकुल अर्थात् देहरे भी आगये तो प्रतिमा वंदन कब रहा इतने पदार्थ देखते कमें बंध का कारण कहा और स्त्री की पुतली देखने से राग उत्पन्न हो ऐसा तो सूत्र में पाठ, पर प्रतिमा देखने से बै-राग्य उत्पन्न हो या हुआ ऐसा पाठ तो कहीं नहीं है अगर हो तो, दिखाओं और पुतली का सहारा ले प्रतिमा ठहराते हो से। तो सिद्ध हो नहीं सक्ती क्योंकि पुतली देखने से राग पैदा हो, यह तो अनंत काल की जीव की रीति है मोहनीय कमें वाले को राग पैदा हो यह तो उदय भाव है और वैराग्य उत्पन्न होना यह तो अपूर्व बात है। स्थोपशम भाव हो तो वैराग्य उत्पन्न होता है। कुकु वस्तु देखने से बैराग्य नहीं पैदा होता । और ऐसा करते प्रत्येक बुद्धि हुए तो उनको वाह्य कारण से ज्ञान पैदा हुआ, संयम लिया, इस लिये उस वाह्य कारण की पूजा नहीं की । भरतेश्वर को आरिसे के मवन में केवल ज्ञान पैदा हुआ तो उनने उसकी पूजा न की । इसी प्रकार करकंडू ने चृपम नहीं पूजा, दुमूह राजाने स्तंम नहीं पूजा। निम राजाने चूड़ों की एजा नहीं की । निगाई राजाने आम की वंदना न की। चयोपशम जोग वाह्य कारण वेखकर ज्ञान पैदा हुआ, पर वाह्य कारण वंदनिक नहीं कहा । इस लिय प्रतिमा देखकर कोई समका ज्ञानी हुआ, संयम लिया, ऐसा सूत्र में कहीं उज्लेख नहीं है ।

~~8.6;4~~

२३ मंद बुद्धिवाले देहरे प्रतिमा बनावें, वे दिल्ली दिशा की नारकी में जाते हैं।

हिंसाधर्मी कहते हैं कि देहरे बनाने, प्रतिमा कराने,
प्रांतष्टा कराकर प्जने से जीव बारहवें देवलोक जाता है।
यह बात सूत्र विरुद्ध है। मगवंत ने राजा श्रेणिक से कहा
" चार वातों में से तृ एक वात भी करले तो नर्क न जाय-काल्
कसाई मैंसे न मारे, किपला दासी साधु को दान दे, पुणिया
श्रावक सामायक तुके देदे या तू नौकारसी के प्रत्याख्यान
धारण करे " ऐसे चार कारण श्रेणिक को नर्क में न जाने के
यतलाये जिसका कथा में वर्णन है। पर मगवान ने यों नहीं
कहा कि देहरे बना, प्रतिमा पूज कि जिस से तृ देवलोक पा
जावेगा, नरकी दल जावेगी, इस प्रकार तो कीणिक. रूपण

श्रादि भी टाल सक्ते थे पर इस में कुछ लाभ नहीं दीखा।
प्रश्न व्याकरण के प्रथम श्राश्रव द्वार में कहा कि इतने
कारण से पृथ्वी का श्रारम्भ करनेवाला मन्द बुद्धिवाला है
जिसका फल उसे यही मिलता है कि वह दिल्ण दिशा की
नारकी में जाता है। वह पाठ यह है:—

इमेहिं विविद्देहिं कारणेहिं किं ते करिसण १ पोक्ख-रणी २ वावी ३ विष्णण ४ कूप ४ सर ६ तलाग ७ चि-ति ८ चेइय ६ खाइंय १० आराम ११ विहार १२ धूम १३ पागार १४ दार १४ गोपुर १६ अट्टालग १७ चरिय १८ सेतु १६ संकम्म २० पासाय २१ विकष्प २२ भवण २३ घर २४ सरण २४ लेण २६ आवण २७ चेइय २८ देवकुल २६ चित्तसभा ३० पव्वा ३१ आयतणा ३२ अवसह ३३ भूमिघर ३४ मंडवाणयकरा ३४ भायण ३६ मंडोवकरणस्स ३७ विविद्दस्सय अट्टाए पुढ़ावे हिसंति मंदवुद्धिया।

श्रधः-इ-वे कहते हैं, वी-नाना प्रकार के, का-कारणों से हिन्द्रय हनन करते हैं, की- वे कौन से कारण जो कहते हैं, कं- केत जोतने के लिये फर्से श्रादि सव पदार्थ ४ बोल में श्राग्ये, उस हल का चलानेवाला १, खेत जुतानेवाला मालिक २, पृथ्वी श्रादि अस जीव हणांवे ३, मोजन श्रादि के लिये ४ इन में श्रायं श्रनार्थ जाति के सव श्राग्ये। इसी प्रकार सव जगह चार बोल कहना, करने वाला, कराने वाला, श्रजुमोदन देने वाला, ३, मंद बुद्धि ३-योग से समसना, श्रर्थ, काम, धर्म ३

ये तीन अर्थ से करने वालों को मंद बुद्धि वाल कहे। उनकी इच्हा इन कार्यों में तल्लीन रहती हैं श्रौर ये कार्य करना वे श्रच्छा समभते हैं इसलिये वे नीच गति में जाते हैं, इस लिये सब जगह ये ४ वोल लागू करना, पो-चे-पोखरणी कमल वाली २. धावड़ी कमल सहित ३. व-खेतादि की क्यारियां.क-कुप ४, स-विना खोदे तालाब ६, खुदे तालाव ७, ची-वृतक की धरती खोदना प्र. वे-बेदिका वनाना ६. खो-नगर की खाई १०, य-श्रीर, श्रा-वाड़ी ११, वि-क्रीड़ा के स्थान तथा वौद्धादि के स्थान १२, थु-मृतक के पगले १३, पा-गढ़ १४, दा-द्वार १४, गो-गोलक वाट १६, श्र-गढ़ पर के कोठे १७, च-चढ़, सेतु, = हाथ का मार्ग १८, से-पाजें १६, सं-उतरने के मार्ग तथा पंक्तिय २०, पा राजा के मंदिर २१, वी-घर के मेद २२, भ-चौसाल घर २३, ध-सामान्य घर २४, स-तृण के घर २४, ले-पर्वत पर के घर २६, ब्रा-हाट २७, चे-प्रतिमा २८, दे-शिखर बंध प्रासाद देहरे २६, ची-चित्राम की सभा ३०, प पर्व ३१, आ-देव के स्थानक २२, व-तपस्वी के स्थानक २२, भू-भायरे तलघर ३४ मं-घर के श्रागे मंडल पूर्वोक्त सव वस्तुश्रों के कारण ३४, तथा श्रौर मा घातु के वर्तन ३६, मं-मिही के वर्तन ३७. उ घर के ऊंखल मूसल आदि के लिये ३८, तथा वि-नाना प्रकार के लिये य-श्रौर, श्र-श्रनेक तरह, पु-पृथ्वीकाय को, इ-हने, मं-मंद् चुद्धि वाले।

इस पाठ में देहरे मितमा बनाने वाले की मंद्वुद्धि कहा। इन में से कई काम स्वार्थ के कारण समद्दीए भी करते हैं पर वे आरम्भ की अनुमोदना नहीं करते। संसार हेतु सममा कर करते हैं, इस लिये वे मंद्वुद्धि नहीं निर्मल वृद्धि है और धर्म के लिये तो समदृष्टि आरम्भ ही नहीं करे। जो आरम्भ में धर्म समसे तो उसका समद्योपना भी नहीं रहता । श्रगर श्रारम्म में धर्म समस्तेत हों तो साधु को श्राधाकर्मी श्राहार क्यों नहीं देते ? मोल लाकर भी नहीं देते ? इसलिये ये मन्द वुद्धि नहीं। श्रीर देहरे श्रीर शितमा तो श्रानंद जैसे श्रावकों ने भी नहीं वनाई तो ये क्यों वनावें ?

हिंसाधर्मी कहेंगे कि मंदवुद्धि में चैत्य, देवकुल का कथन है तथा पांचवे श्राश्रवहार में देवता के चैत्य परिग्रह में लिये हैं तथा पांचवे संवरद्वार में वैत्य प्रतिमा, देवकुल देखना भी निषेघ है तो इन तीनों जगह देहरे प्रतिमा श्रन्य देव की कही हैं पर जिन प्रतिमा या देहरे नहीं क्येंकि इन तीनों जगह देव-कुल कहे हैं और जिन के देहरे का कथन होता तो सिद्धायतन कहते । इन शब्दो में श्रेतर है । इसका उत्तर -क्वाता अध्ययन दूसरे में नागघर, यस्घर, भूतघर, वेसमण घर इन देवताओं के घर की घर कहा है वैसेही द्रीपदी के देहरे की भी जिनघर ही कहा है सिद्धायतन नहीं कहा।तीर्थंकर के देहरे की सिद्धा यतन कहेोगे या नहीं ? तव सिद्धायतन, देवकुल, देवालय ये सव रहने के घर हुए। यहां देवकुल श्रीर सिद्धायतन शब्दों में श्रंतर दिखाने वाले मूर्ज है, पर परमार्थ एक ही है। जिन के देहरे सिद्धायतन श्रीर श्रन्यदेव के देहरों की देवकुल कहोगे तो द्रौपदी के श्रधिकार में जिनघर ही कहा, सिद्धायतन नहीं कहा, वहां द्रीपदी ने प्रतिमा पूजी वह श्रव तुम्हारे ही न्याय से अन्य देवकी ठहरेगी। इसपर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

२४ साधु प्रतिमा को वैयावच करने हैं इसका उत्तर

दिसा धर्मी कहते हैं कि प्रश्न व्याकरण के संवर द्वार मे

कहा है कि साधु प्रतिमा की वैयावच करे यह वात सूत्र विरुध्द है तीसरे संवर द्वार का पाठः-

श्रह केरिसए पुणाइं श्राराहए वयाभेणं जे से उविह भतपाण संगहणं दाणकुशले अञ्चंतवाल १ दुव्वल २ गिलाण ३ बुद्ध ४ मासखमण ४ पवित्त ६ आयरिय ७ उवज्काए ८ सेह ६ साहम्मिए १० तवस्सी ११ कुल १२ गण १३ संघ १४ चेइयद्वेय निज्जरद्वी वेयावच्चं श्राणि-स्सियं दसविहं बहुविहं करेति।

अर्थः-अव प्रश्नः-अदत्त मी नहीं लगता और वत निपजता है के-कैसा साधु, पु-श्रलंकृत, श्रा-श्राराधन करता है,
व-व्रत, इ-ये तीसरे को, जे-जो, से-वह साधु, उ-वस्त्रादि,
भ-भात और प-पानी देने वास्ते, स-निदोंषी लाकर, दा-गुरु
श्रादि को दे, कु-चतुर वह श्राराधे, श्र-शाठ वर्ष के वालक १
दु-दुर्वल २, गा-देहक्षीण हुए ३, वु-वृद्ध ४, ख-मास खमणादि
के कारण ४, प-शिष्य प्रवर्तक ६, श्रा-श्राचार्य ७, उ-उपाध्याय
स्त्रपाष्ट्री ८, से-नवदीक्तित ६, सा-एकसी समाचारी साधर्मी
१०, त-तपस्वी ११, कु-संघ गच्छ १२, ग-गण समूह १३, संसंघ समुदाय और चार तीर्थ सव साधु के १४, चे-बान का
इच्छुक साधु, नि-निजरा का इच्छुक साधु, वे-वैयावच करे,
श्रा-ने आय रहित, द-दस प्रकार से श्राचार्यादि सम्बन्धी, वश्रसन, पानी, जाव, श्रीपधि श्रादि की वैयावच, क करे.

इस पाठ में तो ऐसा कहा कि कौन सा साधू तीसरा वत श्राराध सक्ता है, वह कहते हैं। विश्वासी गृहस्थ के यहां से श्राहार, भात, पानी ये तीन वस्तुएं लाकर वाल दुर्वलादि चौदह प्रकार के साधु को दे, वह साधु तीसरा वत आराधना है, ये दस प्रकार की वैयावच क्यों करे े चेइ्युटे (ज्ञान के लिये) निजरेटे (निर्जरा के लिये) इन दो कारणों के कारण चौदहों की दस प्रकार से वैयावच करे, यह शुद्ध अर्थ सम मना चाहिये, दस विधि स्थानाड़ के दसवे ठाणें मे कही है,

वह पाठः--

दसिवहे वेयावचे पराणत्ते तं जहा श्रायरिय वे० १ उवज्भाय वे० २ थेर वे० ३ तपसीय वे० ४ गिलान वे० ५ सेह० ६ साहम्मी वे० ७ कुल वे० ८ गण वे० ६ संघ वे०१०

श्रथः-द्-दस, वि-प्रकार, वे-वैयावच, प-कही है, तं वह कहते हैं, श्रा-श्राचार्य का वैयावच श्राहारादि से करे १, उ-उपाध्याय का वैयावच मात पानी लादे २, थे-स्थिविर ३, त-तपस्वी ४, गि- ग्लानि ४, से-नये शिष्य का ६, सा-साधर्मी का ७ कु-कुल, एक गुरु के परिवार का एक गण, कई गण या संघाड़ा के सब साधु का ८, ग-गण, गच्छु का ६, सं-चतु-विधि संघका १०, ये दस वैयावच करे।

इसमें प्रतिमा की वैयावच करने का उन्नेख नहीं है। फिर भगवती शतक वारहवे उद्देशे दूसरे में इसी मुताबिक १० प्रकार की वैयावच का कथन है, वहां प्रतिमा का नाम भी नहीं है। उववाई सूत्र में १० प्रकार की येही वैयावच चली है वहां भी प्रतिमा की वैयावच का नाम नहीं है। व्यवहार सूत्र में भी दस प्रकार की वैयावच का कथन है उसमें भी प्रतिमा का उन्नेख नहीं है तो फिर प्रश्न व्याकरण में प्रतिमा की वैयावच कहां से आई ? और बहुविहं शब्द कहा वह इसी लिये कि चार स्जों में दस मेद वैयावच के कहे और यहां चौदह मेद कहे इसिलिये 'वहुविहं 'कहा। तथा सिंह अण्गार ने रेवती के घर से विजोरा पाक लाकर श्री भगवंत को दिया तथा व्यव-हार में गणी, गच्छावच्छेद की वैयावच करना व्यवहार सूत्र में चला है, ये शब्द आचार्य शब्द से मिन्न है। इसिलिये चौदह नाम में ये नाम नही आये, तव वहुविहं कहा जिसमें सब आगये। अब चौदह की वैयावच किस प्रकार करे उसके लिये पिहले तीन वोल कहे हैं -- "सेउवहीं भत्तपाण संगहण्दाण कुसले " औषघ, भात, पानीसे चौदह की वैयावच करे तो देखो औषघ, भात, पानी प्रतिमा के किस काम आता है? प्रतिमा तो अन्न खाती नहीं, पानी पीती नहीं, वीमार होती नहीं, आंद्रती, पिहनती, विद्याती मी नहीं, यहां प्रश्न यह है कि फिर प्रतिमा की कैसी वैयावच करे शि

क्षेत्रका अपने त्रिष्ठ में सब सूत्रों का उन्ने स्व तथा क्षेत्र प्रमान की विरुद्धता—

हिंसा धर्मी कहते हैं कि तुम सूत्र थोड़े मानते हो, जिन सूत्रों में प्रतिमा का ऋधिकार है उनके घड़ाने, प्जने, प्रतिष्ठा करने, संघ निकालने आदि कार्य करने से लाभ हो ऐसा वर्णन है उन सूत्रों को तुम नहीं मानते हो, इस का उत्तरः— जंघाचारण, विद्याचारण, १ स्रियाम २ विजयपोलिया ३ द्रौपदी ४ प्रतिमा की वैयावच ४ बौत्तीस आतिशय ६ आनंव ७ ग्रंबड़ प्रसरेन्द्र ६ कयवलिकम्मा १० इतने स्थानों पर तुम प्रतिमा उहराते हो वे सूत्र भगवती, राय पसेणी, जीवा-

भिगम, ज्ञाता, प्रश्नव्याकरण, समवायांग, उपासक दशांग, उववाई तो हम मानते हैं,प्रतिमा के भय से इन्हें तो नहीं त्यांगे। यह बात तुम मिथ्या कहते हो कि तुम प्रतिमाके कारण थोड़े सृत्र मानते हो। पर देखो, नंदी सूत्र में जिन २ सूत्रों का उन्नेख है उनके नाम वतलाते हैं प्रथम उत्कालिक सूत्र के २६ नाम दशवैकातिक, कप्पत्य किप्यं, चुलकप्पसुयं महाकप्पसुयं उववाई, रायपसेगी, जीवाभिगम, पन्नवणा, महापन्नवणा,पमा य पमायं, नंदी, श्रञ्जयोग द्वार, देवेन्द्रस्तव, तंदुलवयालिया, चन्द्रविजय, सुरपश्रंति, पोरसीमंडल, मंडल प्रवेश, विजा-चारण विणीछीय, गणिविज्ञा, माणविभस्ति, मरण विमस्ति, श्रायविसाही, चैरागसुय, संलेहना, व्यवहारकप्प, चरणविही, श्राउरपचखाण, महापचखाण, श्रव " कालिक सूत्र के ३१ नाम-उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कंध, व्रतिकल्प, व्यवहार, निसीः थ, महानिसीथ, ऋषिभाषित, जम्बूडीप पश्चंति, द्वीपसागर पर्ऋति, चंद पश्चंति, खुाड़िया विमागा पविभंति, महर्लाया वि-माण पविभक्ति, श्रंगचूलिया, विवाह चूलिया, श्रव्णाववाई, वस्त्रोविवाई, गुरुलोववाई, घरणोववाई, वसम्गोववाई, वेलं-घराववाई, देवीदोववाई, उठाणसुयं, समुठाणसुयं, नागमरीः यावणीया, निरयावलीया, कप्पीया, कप्पवेडसहया, पुष्कीया, गुप्तचालिया, वन्हीदसा, ऐसे साठ एक आवश्यक ६१ और बारह श्रंग कुल ७२ या तिहोत्तर सूत्र के नाम नंदीसूत्र में कहे हैं, उत्तमें से जो विच्छेद गये वे गये श्रीर बाकी के श्रभी सूत्र ३२ हैं वे हम मानते हैं, इसके सिवाय हिंसा धर्मी अभी धर सूत्र श्रागम मानते है श्रथीत् तेरह श्रधिक मानते हैं, उनमें देवंदयुद्यो, तंदुलेवेयालीया गणिविज्ञा, मरणाविमात्त, श्राउर पचकाण, महानिसीथ, महापचकाण, चंदवीजये त्राठ के नाम तो नंदीस्त्र में हैं पर ये प्रंथ मूल में ही नहीं है क्यों कि मूल के होंतो आचार्य कृत क्यों कहे जायं ये आचार्य के है इस लिये पींछे बनाय हुए सममना चाहिये। जिस प्रकार द्वाद-शांगी मगवंत गण्धर कथित है इसे आचार्य कृत किसी शास्त्र में नहीं कहा इसलिये ये आठ प्रंथ मूल के नहीं, पर आचार्य कृत हैं। वैसे ही महानिसीथ नाम तो प्राचीन है पर आठ आचार्यों ने मिल कर बनाया है। शेप सूत्र १३ में से रहे जिनके नाम-चउसरणपइन्ना, भत्तपइन्ना, संधार पइन्ना, जित करण, पिंड निर्मुक्ति।

इन पांच एकों का तो किसी शास्त्र में उल्लेख भी नहीं है. न कही साम ही है, तो इन्हें स्त्र सममकर कैसे प्रमाणिक मानें? इस प्रकार ४४ हुए फिर महासुठीण भावना, चारण भावना, तेयनिसगोणं, आसीविस भावना, दिठीवीस भावना। इन पांच स्त्रों के नाम व्यवहार स्त्र में हैं ऐसे कुल ७३ हुए। फिर ठाणांग के दसवें ठाणे में दस स्त्र के नाम कहे हैं-कर्म विपाक दशा, अर्थात् विपाक सृत्र, उपासक दशा यह उपासक श्रंग, श्रंतगढ़दशा आठवां श्रंग, अणुत्तरोचवाई नवां श्रंग, प्रश्न व्याकरण दशवां श्रंग आयार दसा- दशाश्रुत स्कन्ध १ खंड दसा, २ दोगधीक दसा, ३ दीर्घदसा ४, संसेवीय दसा, ये चार के नाम हैं पर ग्रंथ अप्रसिद्ध है।

इस तरह दर सूत्रों के नाम व साच सूत्रों में मिलती है, सब देश कहते हैं जिन में २३ तो मिलते नहीं वाकी जो गण्घर कत हैं वे ही प्रामाणिक हैं, शेप एकान्त शुद्ध नहीं गिने जाते। शुद्धाशुद्ध मिश्र हों वे एकान्त सिद्धान्त से फैसे समके जायं ? तव हिंसाधर्मी कहते हैं कि शेष आचार्य छत प्रंथ सिद्धान्त ज्यों नहीं मानते हो तो दश्वें कालिक सूत्र सीयंभव आचार्य छत क्यों मानते हो ? सूत्र क्यों गिनते हो ? सीयंभव गणहरा जिण्णिहमा दंसणेण पाडेनुद्धा। ये पांचवें आरे में हुए हैं। दश्वें कालिक तो मग-वान के समय से हैं। नंदीसूत्र में साम्च हैं, जो पांचवें आरे का वनाया हुआ हो तो चौथे और के नदी सूत्र में उसका नाम कैसे लिखागया?

हिंसाधर्मी कहते हैं पन्नवणा तो २३ वें पाटपर सामाचार्य हुए उनने बनाई है। ये भी कथन मिथ्या है। जो तेवीसवें पाट में वर्नाई हो तो भगवती, भगवंत गौतम ने वनाई उसमें पन्न-चणा के ३६ पदकी साच क्यों दी १ जो पीछे वर्नाई होतो चौथे श्रोर के नंदी सूत्र में उसका नाम कैसे श्राया १ समाचार्य ने विस्तृत श्रिषकार निकालकर लघु की है पर नया वितंडावाद कुछ लिखा नहीं। इसलिये पन्नवणा पहिले की ही वनी हुई है। फिर हिंसाधर्मी नंदी सूत्र की भी देववाचक कृत कहते है यह भी उनका कथन मिथ्या है। नंदीसूत्र गणधर कृत है। नंदी में ही नंदी का नाम है। नंदीसूत्र के श्रावार्य के नाम की हैं। पर नंदीसूत्र तो प्राचीन है तथा लघु है। निसीथसूत्र विसावागणी कृत कहते हैं यह भी मिथ्या है। नंदीसूत्र में निसीथ का भी नाम है। यो ये पूर्वाचार्य का मान बढ़ाते है शौर सूत्र श्रावार्य कृत कहते हैं पर यह कथन उन का मिथ्या है।

फिर जित करूप प्रंथ की छुद सूत्र कहते हैं जिस का तो नंदीसूत्र में नाम भी नहीं है। जिसमें श्रपना मत दढ़ करने के लिये ऐसे पाट रचे हैं- से भगवयं तहारुवं समग्रं वा महाग्रं वा चेइ घरे गच्छेजा हंता गोयमा दिने २ गच्छेजा से भगवं जेत्थ दिने न गच्छेजा तड पायिच्छतं हवेजा भगवं किं पायिच्छतं हवेजा ? गोयमा ? पमायं पहुच तहारुवं समग्रं वा महाग्रं वा सो जिग्र्धरं न गच्छेजा अहवा दुवाल समं पायिच्छतं उवदंसेजा से भगवं समग्रो वासगस्स पोसहसालाए पोसहिए पोसहवंभ यारी किं जिग्रहरं गच्छेजा ? हंता गोयमा ? गच्छेज्जा से भगवं केग्रहेगं गच्छेज्जा गोयमा नाग्र दंसण्ड्याए गच्छेजा जे कोई पोसहसालाए पोसहं वंभयारी जे जिग्रहरे न गच्छेज्जा ते पायाछतं हवेज्जा गोयमा जहा साहु तहा माग्रि यव्वं छडे अहवा दुवालसमं पायिच्छतं उवदंसेज्जा।

ऐसे कलिपत पाठ रचे हैं। श्रावक प्रमाद से साधु तथा भगवान की वंदना न कर सका तो उस का प्रायक्षित करे। पर प्रायक्षित का कथन तो किसी सूत्र में भी नहीं है। वृत्ति कल्प, व्यवहार, निसीथ, श्राचारंग में साधु के श्राचार का वर्णन है तथा प्रायक्षित् की विधि का कथन है पर देहरे न जाने के वारे में तो कोई प्रायक्षित् किसी सूत्र में लेना नहीं बताया, तो तुमने जीतकल्प प्रकरण रचकर इस में पाठ जोड़ा श्रीर प्रायक्षित् लघुमास, गुरुमास, लघु चौमासी गुरु चौमासी, लघु छैमासी, गुरु छैमासी, इस प्रकार प्रायक्षित् की संका वनाई, पर उपवास, वेले, तेले, श्राम्विल एकासणा, चोला, पंचोला कहे नहीं। सूत्र की रीति से श्रक्षात मिथ्या हिंगी नये पाठ रचें। पर वे छिप नहीं सक्के। श्रमच्य इलक ग्रंथ

भरुचक में हरिभद्र स्री थे जिन ने १४४४ बौद्धमती की मंत्र द्वारा होम दिये। ऐसे द्यावंत महावत के स्वामी ? उन के वनाये हुए पाठ लिखेते हैं।

जेह अभव्य जिवेही । नफासीया एक माइ या। भावाई दतं मणुत्तर सुरं । सिलाय नर नार दतंच ॥१॥ केवली गणहर हथे। पव्वजा तिस्रवस्र दार्गं। पवयण स्री सुरचं । लोगितय देव सामित्तं ॥२॥ तयातिसग सुरतं । परमहिम्मिय जुगल मण्डयतं । संभिन्न सोति तह । पुन्व धराहार पुलायत्तं ॥ ३॥ मइनाणाई सुलद्धी । सुपत्त दाण समाहि मरणंच। चारण दुग मधु सिप्पिय। खीरासवार खीर्या ठार्यातं॥४॥ तिथयर तिथ पडीमा । तणुपरी मोगाइ कारगे। विपुणो पुढवाईय भावंभियं । अभव जीवेही नहुपत्तं ॥४॥ चउदस रयण्तंपी। नपत्तं पुर्णोवि विमाण सामीतं। समत्त नाग संयम। तत्राई भावन भाव दुग्गें।। ६॥ श्रयाभव जूत्ता भत्ति । जिणाया साहम्मियाया वाछलं । नयसा हेति श्रमावो । संवेग तंन सुपखं ॥ ७॥ जिया जयायी जाया। जिया जत्वा दीवगा जुरमप्पहाया। ब्रायरीय पयाई दसगं । परमथ ग्रुण ढमपत्तं ।। ८ ।। श्रयुव्य १ हेतु २ सरुवा ३। तथ श्रहिंसा तिहां जियु दिठा दक्षेण्य भावेण्य। दुहावी ते सिन संपत्ता ॥ ६ ॥ इति अभव्य कुलक ।

इस में कहा कि श्रमवी जीव इतनी वातें न पांवे जिस में उपसम श्रीर ज्ञायक मान सम्वन्धी वस्तु न पांवे श्रीर उद्य मान वस्तु तो पांवे तथा नारद पना परमाधामी, चुगलिया तीर्थंकर की प्रतिमा के भोग में श्राने वाली पृथ्वी, पानी, वनस्प ति चौदह रत्न के विमान के स्वामी, श्रासन देवता, शासन देवी, चौवीस यक्त, चौबीस यक्तिणी, श्रमवी जीव इतनी वातें न पांवें श्रीर सिद्धांत में तो ये सव वस्तुश्रों में मनी. श्रमवी "उववन पुट्या श्रमई श्रदुवा श्रणंत खुत्ती" उत्पन्न हुए कहा है । भूतकाल में निश्चय में वार वार श्रनंत वार जन्मे हैं। जो नये बनाये पाठ मूल सिद्धांत से विल-कुल न मिलें। ऐसे पाठ व उस ग्रंथ को सिद्धांत केसे मानें? फिर हिंसाधर्मी कहते हैं –

सुत्तं गण हर रह्यं तहेव । पत्तेय बुद्धि रह्यंच ।।
सुय केविलिणा रह्यं । श्रामिन दस पुविणा रयं ।।
गणधर, प्रत्येक बुद्धि, चौदह, १३, १९, १९, १०, पूर्व वाले के चचन सूत्र के समान समके जाते हैं। यह वात तो ठीक हैं इस लिये हम पूर्वाचार्य पूर्व धारी जिन के बनाये हुए ग्रंथ प्रमाण मानते हैं इस का उत्तरः-हिंसाधर्मी पूर्व धारी श्राचार्य छत मानते का तो मिस बनाते हैं श्रीर मानते हैं। विना श्रपूर्व धारी के ग्रंथ देखोः-कर्म ग्रंथ, दिवाली करूप, शहुंजय महात्म संदेह दोहाबली, संघाचार, विवेक विलास, भरतेश्वर वृत्ति, योगशास्त्र, करूप किरण इत्यादि ग्रंथ विना पूर्व धारी के बनाये मानते हैं। हां, पूर्वधारी के बनाये ग्रंथ हों तो। वे सपमाणिक हैं पर केवली प्रस्पित वचनों से विच्छ न हों, उस के श्राध्य में रह कर बनाये हो श्रीर उपयोग सहित हों वेही सिद्धांत

प्रमाणिक हैं। सिद्धांत गण्धर के वनाये हैं। वे भगंवत के आधार पर वने हें। इस में संदेह नहीं और टीका में जगह २ संदेह पड़ने लगा वहां तत्व केवली गम्य कहा,तो वहां समभः ना चांहिये कि यह टीका नई वनाई है। भगवंत के सामने नहीं रची गई। अन्य पूर्वधारियों के वचन भी सशंक होते हैं,सत्या सत्य दोनों होते हैं क्यांकि छद्मस्थ के कारण पूर्वधारी आगम हयवहारी भो भाषा चूकते हैं। ऐसा सूत्र में लिखा है।

- (१) श्री तिथंकर देव छुद्मस्थ हो वहां तक सूत्र नहीं प्रस्पते केवल पाये वाद प्रस्पेत है। छुद्मस्थावस्था में तीर्थंकर कोभी १ थोग होते हैं चार मन के, ४ वचक के श्रीर श्रीदारिक इस लिये श्रासत्य के मय से सूत्र नहीं प्रस्पते।
- (२) श्री नेमिनाथ स्वामी ने श्री छुण्णके श्रागे सोमल ब्राह्मण् का नाम नहीं लिया। क्योंकि नाम लेने से छुण्ण को द्वेष पैदा होता। ऐसा केवली का सूच्म मार्ग है पर धर्म घोप श्राचार्य पूर्वधारी थे। उनेन नागश्री को निकलवाई, निदा करवाई, दु:खी वनाई। यह छुद्मस्थ की भूल है।
- (३) सुमगला, साधु, अवध ज्ञानी, आगम व्यवहारी ये चार घोड़े, रथ सारथी और विमल वाहन राजा इन छुः को जलावे गे और भगवान के मुख के सामने गौशाला ने दो साधु जला दिये पर भगवान ने मनसा मात्र भी द्वेष नहीं किया। यह सुमंगला अग्गाग की छदमस्थावस्था की भूल। कोई कहेंगे कि सुमंगला साधु के लिये भयाश्चित् क्यों न कहा ? उत्तर:--प्रायश्चित् तो प्वंता मुनि के लिये भी न कहा पर यह तो सोचो कि इस जगह प्रायश्चित् देना सत्य है या इस का अनुमोदन करना सच है ?
  - (४) केशीकुंबर, चार बान,चौदह पूर्वधारी जिन्हें प्रदेशी राजा

ने जड़, मूर्ख तुच्छ कहे, काठेन भाषा वाले, यह छुद्मस्य की भूल ।

(४) गोतम स्वामी मृगालीढ़ा को देखने गये यह छुद्मस्थपेन

का उच्छरंग

- (६) गोतम स्वामी ने अन्यतीर्थी की प्रशंसा तथा परिचय करने के समदृष्टी को तो सोगध कराये श्रीर श्राप स्वयं स्कं-धक के सन्मुख गये, श्राने का श्रनुमेादन किया। यह छद्म-स्थावस्था की उच्छरग।
- (७) भगवता शतक पच्चीसवें में पुर्वधारी कषाय, कुशील तथा नियंठे से पड़वाई हो जायं ऐसा कहा ता यह छद्मस्था वस्था को भूल है।

(=) प्वधारी के भी चार भाषा के योग कहे वे असत्य और मिश्र भाषा वोलते हैं। यह छुद्मस्थावस्था को भूल।

(६) पूर्वधारी आहारिक शरीर वनावे, शंका पैदा होने पर लाव्धि प्रकट करे। भगवता शतक सोलहवें उद्शे में श्राहारिक शरीर को श्रधिकरण कहा है तथा पन्नवणा पद छुत्तीसवे में श्राहारिक समुद्धात करते पांच किया लगती हैं तो वे श्राहा॰ रिक लाव्ध फोड़ते हैं यह छद्मस्थावस्था की मूल।

(१०)पूर्वधारी श्राहारिक शरीरी श्रनंत निगोदमें गये,श्रसख्यात

नारकी पाए। ये छुद्मस्थावस्था की भूल। (११) दिसाचार प्रविधारी ने गौशाला को श्रेगीकार किया,

शिष्य वन कर रहे। यह छुद्मस्थावस्था की भूल।
(१२) फिर द्शवैकालिक आठवें अध्याय में गाथा ४० वीं में कहा है:--

> श्रायारपर्वात्त धरं । दिहिवायमहिजागं । वाय विखलियं नचा। न नं उवहसे मुगी।

श्रर्थ-श्रा-श्राचारंग के पड़ने वाले, पःविवाह पन्नति, ध-पढ़ने वाले, दी-हप्टीवाद के, श्रा-पड़ने वाले साधु, व-वचन द्वारा, वीःचूके, न-समक्ष, तं-उन साधु की, न-उ-हंसी मत कर ना, मु-साधु।

आचारंग, भगवती व दर्धावाद के ज्ञाता वचन वोलते चूक जायँ तो उनकी हँसी मत कर, यह भी छुद्मस्थावस्था की भूल यह साच सूत्र की दी, इसलिये पूर्वधारी के वचन व प्रथ, सर्वश्च के सामने गणधर प्रणीत जैसे माने न जा सक्के । श्रीर पूर्वधारी को ''अजिणा जिस संकासा जिसाइन श्रहीत वागरे माग्रा" कहे, यह सत्य है पर जो केवली माषित जाने हुये पदार्थ हैं और पूर्ण रूपसे घारे हैं उनका उपयोग सहित प्रति-पादन करें तो वे पूर्वधारी के वचन जिन समान ही हैं। फिर हिंसा धर्मी कहेंगे कि भगवान् के निर्वाण वाद एक हजार वर्ष तक पूर्व का ज्ञान था फिर विच्छेद गया। सीलंगाचार्य, अमय देव सुरि, मलयागिरि सुरि, हरिमद्र सुरि, ये टीका करनेवाले कव पूर्वधारी थे! इनको तो पूर्वी का ज्ञान न था और उनके बनाये वृत्ति, प्रमुख श्रनेक प्रंथ हैं। वे सिद्धान्त समान क्यों श्रादरणीय हैं ? उत्तर —टीका तो सूत्र के शब्दों का श्रर्थ है, मूल सूत्र नहीं। वहां वितंडावाद लेख हो तो संदेह पड़े। जैसे चौदहवें शतक सातवें उद्देश में भगवान ने गौतम से कहा कि तेरे और में बहुत काल से प्रेम है। यहां से चव कर अपन दोनों समाव हो जायँगे। ऐसा अर्थ होता है और टीका में भी यही है। पर श्रष्टापद जाश्रो, भरत के किये हुए बिम्ब पूजो, जो इतना टीका में और बढ़ाया वह किस मूल सूत्र पर से बढ़ाया? वैसे ही टीका में जितने शर्थ सिद्धान्त से मिलते हों वे प्रामा-ग्रिक, और टीका तथा अन्य प्रंथ मानते सूत्र का अर्थ न

मिले तो वे अप्रामाणिक है। सिद्धान्त राव्द विना जो टीका में अर्थ वहाया उसका भागी कौन ? टीका अर्थागम है यह वात सच्ची है पर मूल राष्ट्र की टीका ही सच्ची है और सिद्धान्त में जो मूल में राष्ट्र ही नहीं उसका अर्थ टीका में कहां से आवेडा?

मूल सूत्र भगवान् के समय गण्घर ने वनाये हैं। फिर काल के प्रभाव से ये घट गये। शेष रहे वे सव ग्रुद्ध है पर पूर्व की टीका कहां हैं ? पहिले वृत्ति, चूर्णिं, टीका आदि थी या नहीं, कि सव आचार्य को नई ही करना पड़ी ?

श्राचारंग, सुयडांग की वृत्ति सिलंगाचार्य ने की, शेष नय श्रंग की वृत्ति श्रमय देव सूरि ने की, दशवैकालिक की टीका हरिमद्र सूरिने की, श्रावश्यक की वृत्ति मद्रवाहू ने की तो पूर्वकाल की टीका तुम्हारी साच देने वास्ते एक भी क्यों न रही ?

श्रव सिद्धांत गणधर कृत से वृत्तादि प्रकरण में कितने ही पाठ के श्रर्थ विरुद्ध जाते हैं, जिन्हें मानने से सूत्र की श्रशा तमा होती है। उनमें के कितनेक पाठ नीचे लिखे जाते हैं।

- (१) ठाणांग में सनतकुमार चक्रवर्त्ता श्रंत किया कर मुक्ति गये लिखा श्रौर श्रावश्यक निर्युक्ति में तीसरे देवलोक गये कहा है। ठाणांग की टीका में भी तीसरे देवलोक गये कहा है, यह सूत्र विरुद्ध है।
- (२ उववाई, भगवती, पश्चवणा में कहा है कि पांच सौ घतुष्य से ज्यादा श्रीगहना वाला मोक्त न पांचे। वह युगलिया होता है। देखो, शतक चौदीसवां -पर श्रावश्यक निर्शुक्ति में मरुदेवी सवा पांच से धतुष्य के श्रीगहना वाले सिद्ध हुए लिखा है। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (३) समवायांग सूत्र में ऋषमदेव, भरत, वाहुवल, ब्राह्मी सन्दरी, इन सब का ख्रायुष्य सृत्र पाठ में चौरासी लाख एवं

का कहा और श्रावश्यक निर्युक्ति में कहा है कि श्रापमदेश श्रपने १६ पुत्र भरत की छोड़ और भरत के श्राठ पुत्र ऐसे १०८ उत्क्रप्ट श्रोगहना वाले एक समय में सिद्ध हुए वह गाध श्रावश्यक निर्युक्ति की नीचे मुताविक है।

उसमो सवस्स सुया। मरहेण विवाजियानवनउ । मरहस्स वसुया सिद्धा। एगंमिसमयंसे ॥

श्रव ऋषभदेव श्रीर वाहुवल समान श्रायुवाले एक सार् कैसे सिद्ध हुए यह सूत्र विरुद्ध है।

- (४)महीनाथ स्वामी को चारित्र और केवल हान जाता स्व के आठवें अध्याय में पौष सुद ११ को होना लिखा है और आवश्यक निर्युक्ति में मगसर सुदी ११ का दिन कहते हैं। सो यह भी सूत्र विरुद्ध है।
- (४) आवश्यक नियुंक्ति में कहा कि साधु पंचक में काल कर जाय तो डाम के पांच पुतले इकहें जलावें। पर आज गृहस्थ अच्छे २ भी डाम के नहीं चनाते। बृच्चि करूप में तो ऐसा कहा कि साधु काल कर जाय तब वांस की मोली चना साधु को वन में पठादे।

दुन्नि पद निढषंत । दममया पूतला कायव्वा । ममखितं मश्रइको । श्रवढ श्रिमन कायव्वो ॥

इस प्रकार पुतले करना श्रावश्यक निर्युक्ति की परिद्राव-शिया सुमिति में कहा। यह भी सूत्र विरुद्ध है। ऐसे वचन पूर्व धारी नहीं कह सक्ते।

(६) भगवती में कहा कि एक पुरुष के उत्कृष्ट पुत्र हों तो एक लाख से जियादा न हों, पर प्रकरण में भरत को सवा करोड़ पुत्र होना लिखा है। यह भी सृत्र विरुद्ध है। (७) गौशाला भगवंत का श्रपराधी, साधु का मारनेवाला था पर भगवान ने उसे नहीं मारा, न मारने की श्राक्षा ही टी श्रीर पुलाक नीयंटा की टीका तथा संघाचार की टीका में कहा:—

संघाइ याग्रक्के चुनिका चक्कवर्द्धा सेनं ।

विउन्तिक्ता मुणी महाप्पा, पुलाक लद्धी संपन्नो ॥ चक्रवर्त्ता की सैन्य का चूर्ण कर डाल्ना, विप्णुकुंवार की तरह घर्म अपराधी को मारना, यह भी सुत्र विरुद्ध है।

(=) सूत्र में नारकी के निर्धों और स्वर्ग के देवताओं को संघयण रहित कहे और प्रकरण में संघयणवाले कहे यह सूत्र विरुद्ध है।

(६)पन्नवणा और भगवती में पांच स्थावर की एक मिथ्यात्व गुण स्थान वताया और कर्म प्रंथ प्रकरण में पहिला और दूसरा ये दो गुण स्थान कहे सो सूत्र विरुद्ध है।

(१०)द्शवैकालिक श्राठवे श्रध्याय की श्रष्टावीसवीं गाथा में कहा कि-

त्रत्थंगर्याम्म ब्राइच्चे । पुरत्था य ब्राणुग्गए । श्राहारमाइयं सन्वं । मणसानि न पत्थए ॥ २८ ॥

श्रथः-श्र-श्रस्त होने वाद,श्रा-श्रादित्य (स्थे) पु-पूर्विदिशा में सूर्य के उदय न होने तक (रात में) श्रा-श्राहारादि मात्र, स-सव, म-मनसे भी न ले, (रात में कुछ भी न ले, न रक्खे) ॥२=॥ वृहत् कल्प की वृत्ति में,च्िं में साधु को रात्रि मोजन करना

लिखा है उस का पाठ:-

इदाशी कप्पीया भणई श्राणायोगे दार गाहा श्राणा

मोगेणं वा राइमत्तं भ्रंजेजा गीलाण कारणेण वा श्रद्धापढी सेवण वा दुल्लम दन्वठंतावा १ उत्तम मह पिडवन्नो राइमत्तं भ्रंजेजा पडसकालेभि गच्छाणुं कंप्भीया एवा राइ भत्तं भुजेजा पडसकालेभि गच्छाणुं कंप्भीया एवा राइ भत्तं भुणा सुतत्थ विसारएवा राइभत्ताणुं नाए संखे पत्थो इदानि एके-कस्य द्वारस्य विस्तारेण च्याख्या क्रियते,

यहां रात्रि भोजन करना लिखा सो सूत्र विरुद्ध है।

(११)तथा द्वित कलप की चूर्णिका में रााधु को दुशील सेव-ना कहा, और महानिखीथ में भी कुशील सेवने का लिखा है पर ठाणांग के दूसरे ठाणे में शील रखने के लिये अपघात कर मरजाना कहा है, वह पाठः-

दोठाणाई अपिड क हाई पनंते तंजहा वेहानसे गिइपहे।
अर्थः-दो दोसरण जो आगे कहेंग वे ब्रह्मचर्य रखने के लिये
निपेध नहीं किये गये, तं-वे कहते हैं, वे-आकाश में उत्पन्न
हुआ, वे हायित-वे गले में फांसी लेकर मर जायँ, गी-गंध
फंसना मृत्यु में वह गंध स्पष्ट अथवा प्रंध के भन्नण योग जो
स्पष्ट औदारिक अवयव हाथी ऊंट में पैठकर महासत्व के
स्वामी मर गंय। यह गंध स्पष्ट मरण, इसलिये कुशील सेवना लिया यह सूत्र विरुद्ध है।

(१२)भगवती छुठे ऋष्ययन में छुठा श्रारा लगते ही वैताड्य को छोड़ सब पर्वत विच्छेद जायंगे ऐसा कहा श्रोर प्रकरण में शत्रुंजय शाध्वता कहा, यह भी सूत्र विरुद्ध है।

(१३)भगवती श्रध्ययन श्राठवें उद्देशे नववें में क्षत्रिम वस्तु की स्थिति संख्याते काल की कही है श्रीर प्रकरण में शंबे-श्वर पारसनाथ की प्रतिमा श्राठवें चंद्र प्रमुक्ते समय की लिखी है। यह सूत्र विरुद्ध है।

- (१४) झाता ऋध्ययन सोलहवें में पांच पांग्डवां ने शत्रुंजय पर जाकर संधारा किया श्रीर प्रकरण में धीस करे। इसाधु के साथ सिद्ध हुए। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (१४)भगवर्ता में भगवंत के शासन में सातसी केवली सिद्ध कहे और प्रकरण में पन्द्रहसी तापस केवली वढ़ाये। सी यह सूत्र विरुद्ध है।
- (१६) स्थानांग के चौथे ठाखे में मानव ज्ञत्र पवत के चार कूंट कहे पर वहां इन्द्र के आवास और चार सिद्धायतन मानते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (१७)सूत्र में साधु और साध्वी को मोल लाया हुआ आहा-रादि लेना नहीं कल्पता है। पर प्रकरण में सात क्षेत्र में साधु और साध्वी को गिन उनके लिये धन निकल्वांत है। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (१८)सूत्र मे रूचक द्वीप पंद्रहवां कहा और प्रकरण में ते-रहवां कहा सो यह भी सूत्र विरुद्ध है।
- (१६) सूत्र में छप्पन श्रंतर द्वीप जल से श्रलग कहे पर प्रकरण में चार डाढ़ें कपर कहते हैं। सूत्र में डाढ़ें। का नाम भी नहीं है। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (२०) पन्नवणा के अठारहवे पद में छुद्मस्थ आहारिक की दो समय की स्थिति कही है। प्रकरण में तीन समय अणहारिक मानत हैं। शतक सातवें उद्देश पहिले में चार समय की विश्रह की स्थिति कही। प्रकरण में पांच समय उत्कृष्टी स्थिति कही है। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (२१) समवायांग में आचारंग का महापरिका अध्ययन नववां कहा है। प्रकरण में सातवां कहते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है।

- (२२)समवायांग के चौपनवें समवाय में चौपन उत्तम पुरुष कहे हैं। प्रकरण में तिरसट मानते हैं। यह सुत्र विरुद्ध है।
- (२३) पन्नवणा में समूर्धिन्नम मनुष्य को सव पर्याय का श्रपयीय कहा श्रौर प्रकरण में तीन, साड़ेतीन पर्याय मानते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (२४) भगवती शतक आठवें उद्देशे दसवें में "सब्वं सब्वेगा बंध्रइ" कहा। जीव प्रदेश एक २ कर्म प्रदेश पर अनंत अविभाग पत्तीच्लेद से ढका कहा। सब प्रदेश कर्म प्रदेश पर अनंत हैं पर प्रकरण में आठ रुचक प्रदेश खुले कहे। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (२४) उत्तराध्ययन श्रध्याय २८ में छाया,ताप, शब्द, श्रंध-कार उद्योत के विस्तिसा पुद्गल श्रहण नहीं कर सक्के कहा। पर प्रकरण में गौतम ने सूर्य किरण पकड़ी कहा। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (२६) सूत्र स्थानांग श्रीर निशीथ में २४ श्रस्वाध्याय कही है। प्रकरण में चैत माह में नौ २ दिन श्रीली के श्रस्वाध्याय के कहे। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (२७)श्रजुयोग द्वार में उच्छेद श्रंगुल से प्रमाण श्रंगुल हजार गुना कहा। इस रीतिसे चार हजार गाऊ एक योजन के हुए पर प्रकरण में सौलहसी गाऊ का माना। यह भी सूत्र विरुद्ध है।
- (२८) भगवती शतक सोलवें उद्देश छुट्टे में व स्थानांग के दसवें टाणे में श्री महाबीर को दस स्वम छुद्मस्थपने की झंतिम रात को दीखे कहे हैं पर आवश्यक में प्रथम चातुर्मास में दीखे श्रीर जिस का फल उत्पलय ब्राह्मण ने वताया कहते हैं। यह सुत्र विरुद्ध है।
  - (२६)संयम लेने में समय मात्र भी प्रमाद न करना चाहिये

ऐसा उत्तराध्ययन के इसवें श्रध्ययन में कहा श्रीर गणि विजय पहन्ना में कहा कि श्रवण घनिष्ठा, पुनर्वसु ये तीन नेस्त्र में दीचा न लेना जिस की गाथा यह हैं:-"सव्यो धनिट्टे पुनव्य-सुए न करेज़ा निक्खमगां,, यह स्त्र विरुद्ध है।

(३०) फिर चार नजत्र में लौचन करना कहते हैं।यह भी सत्र विरुद्ध है।

किचयाए विसाहाए मघाए भरखीए वाएएहिं चउरखे-हिं लोयकमाइं वज्जए।

(३१) घनिहाइं सत्तिभेखाइं सवणो य पुणव्वसु॥ एएसु गुरु सुसुसा चेइयाएं च पूयएं ॥

इन पांच नत्तत्र में गुरु की पूजा करना, शेष में नहीं। जो लोकोत्तर पक्ष में श्रीर धरम पक्ष में ये दोनों पूजा हो तो पांच नक्षत्र का क्या कारण ? हमेशा क्यों नहीं करना ? सिद्धांत में तो गुरु स्रोर देव की नित्य सेवा करना लिखा है। ओ ये पांच नत्त्र कहे।यह सुत्र विरुद्ध है॥

(३२)सूत्र में पांचवें ऋरि में छुः संघेण व छुः संठाण जम्बूद्वीप पन्नति में कहे हैं और तंदुल वेयालिया पदना में पाठ है वह सूत्र विरुद्ध है॥

श्रासीय श्राउसो पुन्ति मगुयाण ऋविहे संघयणे तंजहा वज्जरीसह, संघयणे जान छेनह संघयणे संपर्ह खलु आउ सो मगुपाणं छेवट्ट संघवणे वठइ।

(३३) ब्रासीय मगुयागं छविहे संघयणे तंजहा समचउरंसे जान हुंडे संपर् खुल ब्राउसोमग्रुयागं हुंड संठागे वठइ। (३४) भगवती शतक आठवें उद्देशे दसवें में आराधना के

श्रिधकार में श्राराधक के १४ उत्क्रप्ट भव कंद्र श्रीर चंदा विजय पद्दर्श में तीन ही भव कहे । ये सूत्रं विरुद्ध है-। चंदा विजय पद्दता-की गाथा यह है:—

क्ष्रीराहणो चउतासम्मं, कांउण सु विहाकालं उद्घोसं तिनिभवे गंतुण लमेज निन्नाणं।

(३५)सूत्र में जीव को चक्रवर्ती पना उत्कृष्ट दो वक्क प्राप्त होना लिखा है श्रोर महापच्चलाण पद्या की ६४ वीं गांथा में श्रनंत बार इंद्र चक्रवर्ती हुश्रा । यह सूत्र विरुद्ध है । महापच्चलाण पद्या की गांथा नीचे लिखे प्रकार है ।

इदंत्तं चक्नकवद्वीत्तं तखाइ । उत्तमाइ भोगाई ॥
पन्नो श्रयांतखुत्तो । न हुति तिउते वि ॥
(३६) भगवती शतक पांचवे उदेशे चौथे में कहाःकेवलीवि हसेखना उस्सुयाएखना १ गोयमा खो इखहे समट्टे ।

केवली हँसे ? रमे ? ऊंघे ? नाचे ? एवं मेाहनीय कर्म में फंसे नहीं, पर प्रकरण में किपल केवली ने भील (चोर) के आगे नाटक किया। यह सूत्र विरुद्ध है।

(३७)दशवैकालिक पांचवे श्रध्ययन में साधू को वैश्या के मुद्देल्ल में जाना श्रुतुचित कहा है श्रीर प्रकरण में स्थूलमद्र ने वैश्या के घर चातुर्मास किया लिखा है।यह भी सूत्र विरुद्ध है।

(३८) भगवंत के गर्भ से निकलने को 'श्राचारंग ''साह-रिज्ज माणे जाणह 'श्रीर कल्प सूत्र में 'साहरिज्ज माणे नो जाणह "लिखा है। यह सूत्र विरुद्ध है।

(३६) वहत सूत्रों में कहा है कि जो मांसाहारी हो वह नर्क

में जाता है श्रीर साधु के श्राचार में उववाई श्रीर प्रश्नव्या-करण में 'श्रमज्ज मंसासीए ' कहे पर भगवती की टीका में कुर्कट मंस शब्द से कुर्कट का मांस, मंजार मांस श्रुयमाण श्रथ श्रदे भगवंत ने मंस श्राहार किया कदते हैं। सो स्त्र विरुद्ध है।

- (४०) श्राचारंग में ' मंस खलं वा मछखलंवा 'यहां मांस श्रथं किया यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४१)सूत्र में जिस प्रकार मांस मना है उसी प्रकार मिद्रा भी मना है, ज्ञाताजी के पांचवें अध्याय में सेलकराज ऋषि ने मद्यपान किया, ऐसा अर्थ कहते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४२) न्तूत्र में मनुष्य का जन्म एक समय में एक योनि से हो तो पृथक अकेले जन का हो ऐसा कहा और प्रकरण में सागर चक्री के साठ हजार पुत्र एक समय जन्मे कहते हैं। यह सूत्र विरुद्ध हैं।
- (४३) सूत्र में कहा कि शाश्वती पृथ्वी का दलतहन उतरे श्रोर प्रकरणमें कहा दिल सागर पुत्र ने तोड़ा ता भवन पति के घर में गंगा का प्रवाह चला। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४४) सूत्र तं आचार्य, उपाध्याय, तीर्थकर की तेईस अशा-तनाएं टालने का कथन है और प्रकरण में प्रतिमा की चौ-रासी अशातना कहते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४४) उपचास में पानी के सिवाय दूसरे द्रव्य खाना पीना निषेध है और प्रकरण में तमाखू हरड़े, चहिड़े, आंवले और दाड़म के छिलके की ऋणाहार लिखा है।यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४६) सिद्धान्त मे भगवान् को 'सहर्सं चुद्धार्एं' कहे श्रौर कल्पसूत्र में पाठशाला में पढ़ने भेजे कहे। यह सूत्र विरुद्ध है।

- (४७) सूत्र में हड्डी की श्रस्वाध्याय लिखा हैं श्रीर प्रकरण में हड्डी को स्थापनाचार्य स्थापते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४८) सूत्र पञ्चवणा के दूसरे पद में आठसी योजन की पोलमें वाणव्यंतर रहते हैं ऐसा कहा है और प्रकरण में ८० योजन की पोल अलग कही है यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४६)जिनमार्गी जीव नर्क जाने के नाम से भी डरते हैं और प्रकरण में कहा है कि कौणिक राजाने सानवीं में जाने के लिये छित्रम रत्न बनाये तो कौणिक राजा समदृष्टी जिनवचन का जानकार तरहवां चकी बनने क्यों चला और होने की इच्छा कैसे की ? यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४०)कुर्मा पुत्र केचल पाये वाद छः माह तक घर में रहे यह सूत्र विकद है।
- (४९) सूत्र में साधू को दान देने में सब वान से उत्कृष्ट लाम कहा श्रीर प्रकरण में विजय सेठ सेठानी की जिमाने का चौरासी हजार साधू की दान देने के बरावर फल कहा यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४२) भरतेश्वर ने ऋषभदेव और ६६ माई के १०० स्तुम कराये ऐसा प्रकरण में कहते हैं, यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४३) पांडवों ने शक्तंत्रय पर संधारा किया और प्रकरण में कहा कि शक्तंत्रय का पांडवों ने उद्धार कराया। सूत्र में तो उद्धार कराया भी न कहा और देहरे प्रतिमा पूजन भी नहीं कहा। जो पुद्गल उद्धार किये कहते हैं। यह सूत्र विरुद्ध है।
- (४४) पांचम त्याग चौथ की सवत्सरी कहते हैं यह सूत्र विरुद्ध है।
  - (१५) सुन्न में २४ जिन वंदनीय मोचा प्रदायक कहे हैं और

विवेक विलास में २१ तीं थंकर की प्रतिमा घर में रखने की लिखी है, तीन की नहीं। मिलीनाथ, नेमिनाथ और महावीर इन तीन की पुत्र न हुए, इसलिये इन की प्रतिमा घर में न रखना कहा. तो क्या इन का पूजन इहलोक के लिये नहीं उहरा? यह सूत्र विरुद्ध है।

देसे २ प्रंथ अपनी बुद्धि श्रौर सिर्फ कल्पना के श्राधार पर बनाये हुए सूत्र के सदृश कैसे प्रामाणिक माने जायँ। फिर प्रकरण, लौकिक, कुरान, पुराण जितने भी प्रंथ सिद्धांत के साथ मिलते हों, जिन में आर्थ बचन हों वे सब प्रामाणिक श्रौर जिन के बचन सूत्र के विरुद्ध हों वे कैसे प्रामाणिक माने जायं?

- (४६) श्राचारंग सूत्र पाठ में पच्चीस भावनाएं पांच महा-वत की कही हैं श्रौर टीका में सम्यक्त की पांच भावनाएं वढ़ाई जहां जगह जगह तीर्थ भूमि का व यात्रा जाना लिखा, यह किस पाठसे १ पांच भावनाएं वढ़ाई यह सूत्र विरुद्ध है।
- (१७) कर्म ग्रंथ प्रकरण में एक मोहनीय कर्म के कारण नववें गुण स्थान तक श्रंतर है वह कर्म ग्रंथ का मत लिखते हैं।

पहिले गुण्झ्यान में समाकित वेदनीय, समीमध्यात्व वेदनीय इन दोनों का उदय नहीं। शेष २६ का उदय। मिध्यात्व
मोहनीय, समिमध्यात्व मोहनीय दो अनुतान वंघ की चौक
ई। ये छः छोड़ शेष २२ का उदय। पांचव गुण स्थान में चौधे
की तरह छः श्रीर अपच्छुखाण की ४ ऐसी दस छोड़ १८ का
उदय। छुट्टे गुण स्थान में ये दस प्रकृति श्रीर ४ पच्छुखाण
वर्षी ये १४ छोड़ शेष १४ का उदय। सातवें गुण स्थान में
छुट्टे की तरह १४ का उदय। श्राठवें गुण स्थान में मूल १४
प्रकृति छोड़ शेष १३ का उदय। नववें गुण स्थान में संजल

चार, वेद तीन इन सात प्रकृति का उद्य । क्षेष २१ का उद्य नहीं ६, १०, ११, १२, १३; १४ में गुण स्थान सूत्रवत् हैं।

श्रव सिद्धांत के द्वारा पहिले गुण्स्थान पर दो का उदय कहा यह विरुद्ध। दूसरे तीसरे मोहनीय दर्शनीय का उदय कहा यह विरुद्ध। तीसरे में दो का उदय कहा यह विरुद्ध। ३, ४, ६, ७, ८ गुण् स्थान में समिकत वेश्नीय का उदय कहा यह विरुद्ध। नववें गुण् स्थान में चार संजल के, तीन वेद सात का उदय कहा। यह भी विरुद्ध। इसिलिये सिद्धांत में कहा वही सच सममना चाहिये।

श्रव चूर्णि में कितने ही बोल विरुद्ध लिखे है, वह कहते हैं
(४८) कणेर की लकड़ों फेरना, मंत्र से शतु के शिर फिराना
यह श्राचारंग की चूर्णि में है। (४६)निश्रिथ की चूर्णि में हथेली
खुरेदना(६०)मैथुन सेवन करना, (६१)रातको श्राहार लेना,(६२)
भनंत काय का दंडा लेना, (६३)मंत्र पढ़ना(६४) केले श्रादि फल
खाना, (६४) कच्चा पानी पीना, (६६)श्रवत्त लेना, (६७) कासड़े
पहिनना,(६८) पान खाना, (६६)लुहार की घम्मण घमना, (७०)
फूल स्ंघना (७१) स्नान करना (७२) श्रनंत काय के माड़ पर
चढ़ना(७३)श्राधा कर्मी श्राहार लेना, (७४)घृतादि वासी रखना
(७४) धातु खोदना, (७६) निघान खोदना, (७७) ग्रन्य लिंगी का
मेष करना,(७८)स्तंमनी विद्या सीखना, (७६)मृषावाद बोलना,
ये २२ चूर्णि के बोल सूत्र विरुद्ध हैं।

(८०) श्रव भाष्य में श्रावश्यक की भाषा श्रहाबीस हजारी में महावीर के २७ भव कहे, जिसमें कहा कि वह मनुष्य भरकर चक्रवत्ति हुश्रा, यह सूत्र विरुद्ध है।

(=1) भाष्य में श्रीरप्ट नेमी के ११ गण्धर कहे श्रीर सि-द्धांत में १= कहे यह सुत्र विरुद्ध है। (८२) स्त्र में पार्श्वनाथ के २८ गणघर हैं और निर्युक्ति में १० हैं यह स्त्र विरुद्ध है।

(८३) साधु गृहस्थावस्था में रहे हुए तीर्थंकर को वंदना करे यह सूत्र विरुद्ध है।

(८४) भत्त पदका की गाथा १६० वी नीचे लिखी है। अर्जुकीए करुएं खर्जती, घोरिन अगुत्तोनि।

श्राराहर्ण पवनो कार्णेग, श्रवंति सुकुमालो ॥

(८४) चन्दा विजय पश्चा की ६० वीं गाथा नीचे तिसी है। उज्जेगी नयरीए अवंति नामेग, विस्सुउत्रासी पाउ वग पवनो । सुसाग मिन्सम एगंतो ॥

पवंती सुकुमाल के श्रधिकार में ये पद्दे चौथे श्रारे के जोड़े या पांचवे श्रारे के जोड़े ?

ऐसी २ प्रकरण में कई विरुद्धताएं हैं, सममने के लिये यहां थोड़ी ही लिखी हैं।

२६ सूत्र में जो श्रावक चले उन में किसी ने प्रतिमान पूजी यह विषय

१ श्री श्राचारंग में —१, सिद्धार्थ राजा २, त्रिशला राणी श्रीसुयडांग सूत्र में:-३, लेप गाथा पती श्री ठाणांग में:-४, सुल-सा श्री भगवती में:-जयंती, सृगावती, सुदर्शन सेठ, ऋषि-भद्र पुत्र, उत्पला, शुँख, पोखली, उदाई राजा, श्रभीच कुमारे, कार्तिक सेठ, मंहक श्रावक, सोमल विश्न, वरुण नाग नतुवा, श्रीज्ञाता में:- पोट्टला, सेलंग राजा, पंथक प्रधान श्रादि पांच सौ मंत्रीश्वर, सुदर्शन सेट, अरखक आवक, कुंभ राजा, प्रभावती रानी, जित शत्रुराजा, सुबुद्धि प्रधान, नंद मग्रीहार, तेतली प्रधान, कनक प्वज राजा, पुंडगीक राजा, श्रीउपासक दशा में:-श्रानंद, कामदेव, चूलणी पिया, सुरादेव, चुल सत्तक, कुंड-कोलिया, सकडाल पुत्र, महासत्तक, नंदणी पिया, तेतली पिया, शीवानंदा, श्रश्नी मित्रा, श्रंतगढ़ में:-सुदर्शन, श्रीविपाक में:-वाहु कुमार, भद्रनंदी कुमार, सुजात कुमार, सुवास कुमार, जिण्दास कुमार, वेसमण् कुमार, महाबल कुमार, भद्रनंदी कुमार, वरदत्त कुमार, महा चन्द्रकुमार, श्रीउववाई में:-श्रंवड श्रावक श्रीर उस के सातसो शिष्य। श्रीराय पसेग्री में:-रायप्रदेशी,चित सारची, जम्बृद्वीप पञ्चति मेः-श्रेयांस कुमार, भद्रा, श्रीनिरयावितका में:- सुभद्रा, सोमिल ब्राह्मण, निषेधकुमार, श्रनिविध कुमार, वेह कुमार, प्रक्तिकुमार, युक्तिकुमार, दशरथ कुमार, दहरथ कुमार, महाधनुष कुमार, सतधनुष कुमार, श्री उत्तराध्ययन में -पालक।

तथा राजगृही नगरी। चम्पा, द्वारिका, श्रालंभिया,सावत्थी वाणियाग्राम, हस्तिनापुर, पोलासपुर, तुंगीया, वनीता श्रादि कई नगरियों में कई श्रावक, श्राविकाएं रहती हैं। वहां देहरे, प्रतिमा नहीं कहीं।

फिर मरतेश्वर, वाहुवल, श्रेयांस कुवार, कृष्ण वासुदेव, श्रेणिक राजा, कौणिक राजा, ब्रह्मदत्त चन्नी, पांच पाएडव श्रादि राजाश्रों के राजा जिन मार्ग के प्रभावोत्पादक राजा हुए, तीर्थेकर की सची भन्नी कत्ती हुए। घर्म के सहायक दाता हुए। किसी ने साधु को दान दिया, किसी ने संयम लिया, किसी ने न्यारह प्रतिमा धारण की, किसी ने सामाइक पौषघ किये, प्रश्न पृद्धे, यह श्रधिकार स्त्र में है. पर धन खर्च करके देहरे बनाये, प्रतिमा कराई, पूजन किया. संघ निकाले यह श्रधिकार सिद्धांत में नहीं है। सूत्र में देहरे, प्रतिमा कराने की विधि, पूजने की विधि भी नहीं है। प्रतिमा पूजना, देहरे बनाना, संघ निकालने का काम किसी सूत्र में नहीं दिखाया। जो सूत्र में शंकुर मात्र भी लिखा होता तो प्रकरण का सारा विस्तार माननीय सममते। पर सूत्र में तो शंकुर मात्र, नाम मात्र भी नहीं है तो यह प्रमाण कैसे किया जाय?

श्री भगवती शतक २ उद्देश एांचवे में तुंगीया के श्रधिकार में तथा सुयगडांग सूत्र में मिश्र पत्त के श्रधिकार में तथा उद बाई सूत्र में श्रावक की नित्य करणी का पाट नींचे श्रतुसार है।

अभिगयजीवाजीव उवलद्धपुरुणपावा श्रासवसंवर निजर किरियाहिगरण वंधप्पमोक्खकुसला ॥ १॥

श्रसहेज देवासुर नाग सुवएण जक्छ रक्खस किनर किंपुरिस गरुल गंधव्य महोरागादिएहिं देवगणेहिं निग्गं— थाओ पावयणाओ अग्राइकमणिजाओ ॥ ३॥ निग्गंथे पावयणे निस्तंकिया निक्षेखिया निव्वितिगिच्छा ॥ ४॥ लद्धयहा गहियहा पुच्छियहा अभिगयहा विणिच्छियहा ॥ ४॥ अद्विभिजपेम्माणुरागरत्ता ॥ ६॥ अयमाउसो । निग्गंथे पावयणे अहे अयं परमहे सेसे अण्डे॥ ७॥ असियफलिहा ॥ ८॥ अमंगदुवारा ॥ ६॥ चियत्तंतेउरपरघरपेवसा ॥ १०॥ वहृहिं सीलब्ययगुण्वेरमण प्रमुक्खाण पोसहोववासहिं चाउ दहसह हि द्विपुरस्मासीसीस पिंडियुरसं पोसहं सम्मंत्रसु-पालेमासा ॥११॥ समसे निग्नंथे फासुएसि जिले असस पास्तिहास साइमेसं वत्थ पिंडिग्गह कंवल पाय पुंछसेसं पिंडिहार पींडफलगसेजा संथारएसं श्रोसहमेसजेसं पिंड-लामेमासा श्राहापिंडिग्गहिएहिं तवीकम्मेहिं श्रप्पासं मावे-मासा विहरति॥

श्रर्थः-श्र-जानते हैं, जी-जीव श्रजीव की, उ-प्राप्त हैं, पु-पुराय पाप के भेदः श्रा-श्राश्रवः संवर, निःनिर्जरा, कीःक्रिया, श्र-श्राधकरणः; वं वंघः मो-मोच में; फु-चतुर्र हैं इन ज्ञान गुणी में। (१) श्रव दर्शन गुण कहते हैं। श्र-कप्ट उत्पन्न होने पर देव की सहाय में देव:-ज्योतिपी, वैमानिक, भवन पति, ना-नाग कुंवार, सु सुवर्ण कुंवार; ज-यत्त; रा-रात्तस, किं-किन्नर; किं-किंपुरुपः गु-गुरुङ्, गं-गंघर्ष, म-महोरगा, श्रा-श्रादिः दे देवता के समूह, नि-निर्प्रथ के; प' सिद्धांत से, श्र-चला नहीं सक्ने, निः निर्प्रथ के, पा-सिद्धांत के, नि ग्रंका रहित हैं, निः श्रन्य धर्म की वांच्छा रहित, नि धर्म का फल है संदेह रहित, ल-मालूम हैं सूत्र के अर्थ जिन्हें, ग-प्रहण किये हैं,पु-पूछकर जिनने अर्थ, श्र-सन्मुख हुए हैं श्रर्थ जिनके, वि निश्चय किया है, थ श्रर्थ जिसने, अ जीव के प्रदेश, पे-धर्म रंग से रंगाये हैं, अ वे आयु-ब्मान, नि-निर्प्रथ का कहा. पा-सिद्धांत जिन मार्ग, श्र-श्रथ, सार, श्र-परम, उत्कृष्ट मोच का अर्थ है शेष पुत्र कलशिव, श्र-श्रनर्थ ( श्रसार ) हैं। ये दर्शन गुण । श्रव चारित्र गुण कहते हैं-उ-भले प्रकार से स्पष्ट, श्र-खुले रक्खे हैं घरके द्वार जिनने, ची-प्रतीत है श्रंतेवर में, प पराये घर में कई श्राचार शीयल

वत निवृत त्याग पोणह देशाव गासीक, चा-चउदस, श्र-श्राठम उ श्रमावस्या तथा फल्याणक तिथी, पु पूनम तीन चातुर्मास सम्यन्धी में प्रतिपृण् श्राठ प्रहर, पो-पौपध श्रद्धी तरह श्रति-चार रिहत, श्र-पालंत हुए। स श्रमण, नि-निर्म्नथ, फा दोप रिहत शुद्ध श्र-श्रम, पा पानी, खा-मेवा, सुख्दी, सा-मुखवास, व-वस्त, प पात्र. कं कवल की जात, पा-रजो हरण द्वारा, = पा-पाढीयारा ( मांगकर पींखे देना ), पी-वाजोठ, फ-पाटिये, से-उपाश्रय तथा पाट, सं-संथारा, डाभ, नृणादि, उ-श्रोपध भेप-धादि, प्र-प्रतिलाम ने ( वहराते ), श्रा-थथा थोग्य ( श्रपनी श्राम्त के श्रमुमार ) त-तपस्या करते हुए, श्रा-श्रात्मा के भाव त हुए जिन मत में श्रदत्त।

पेसी फरनी के फरने वाले नित्य ऐसी किया करते हैं वे श्राचक कहलाते हैं। पर किसी श्रावक ने देहरे बनाये नहीं, प्रानमा पूजी नहीं श्रीर संघ भी निकाल नहीं।

१ ७ मध्य क्रिया में जिनाज्ञा नहीं,

सावच फिया से घर्म फिया हो उसम भगवान की आहा नहीं है,फरनेवाले की इच्छा समभना चाहिये।

- (१) खुरुद्धि प्रधान ने राजा जितशत्रु को समस्रति के लिये पानी मंगाया यह उनकी इच्छा।
- (२) श्रीमज्ञीनाथ स्वामीने मोहन घर बनाया, यह उनकी इच्छा।
- (३) त्रानंद श्रावक ने जाति की भीजन कराया, यह उन-की रच्छा।

- (४) कौणिक राजा ने नगर श्रंगारा, यह उनकी इच्छा।
- (४) घर्मघोष श्राचार्य ने नागश्री की निंदा की, यद उन-की इच्छा।
  - (६) प्रदेशी राजाने दानशाला प्रारंभ की, यह उनकी इच्छा।
- (७) चित सारथी घोड़ा के मिस प्रदेशी राजा को वहां ला-ये, यह उनकी इच्छा।
  - (८) स्ियाम देवताने नाटक किया, यह उनकी इच्छा।
  - (१) श्रमय कुंवार, भरतेश्वर, पदमोत्तर राजाने तेला किया,

## यह उनकी इच्छा ।

- (१०) द्रौपदी ने प्रतिमा पूजी, यह उनकी इच्छा।
- (११) श्रेणिक राजा ने सेवक के साथ साधु को स्थानक की श्राक्षा मेजी,यह उनकी इच्छा।
  - (१२) कौ शिक राजा ने नित्य बधाई दी,यह उनकी इच्छा।
  - (१३ दीचा महोत्सव जगह २ किये, यह उनकी इच्छा।
- (१४) श्रीकृष्ण ने दीचा की दलाली की ड्यांडी द्वारिका में पिटाई, यह उनकी इच्छा।
- (१५) इन्द्र तथा देवता ने जन्म, दीचा श्रीर निर्वाण का महोत्सव किया, यह उनकी इच्छा।
  - (६६) देवता ने श्रठाई महोत्सव किया, यह उनकी इच्छा।
  - (१७)जंघाचारण आदि साधु लिध फौड़े,यह उनकी इच्छा।
  - (१८)ग्रंबङ् श्रावक सौ२ घर पारणा करें,यह उनकी इच्छा।
  - (१६)चमरेन्द्रने भगवान् का सहारा लिया यह उनकी इच्छा।
  - (२०) शंख श्रावकने मोजन तैयार होने पर भी नहीं खाया, यह उनकी इच्छा।
- (२१) महारातक श्रावक संथारे में स्त्री को कटुवचन वोले. यह उनकी इच्छा।

(२२) पोटल देवताने तेतली प्रधान को माया करके सम-माये, यह यह उनकी इच्छा।

(२३) तीर्थंकरने वर्षीदान दिया. यह उनकी इच्छा। (२४) देवता प्रतिमा, डाढ़ें पूजें,यह उनकी इच्छा। इतनी वार्तों में जिनाक्षा नहीं हैं।

्रेट द्रव्य निचेत.

हिंसाधर्मी कहते हैं कि तुम द्रव्य निसेप वंदनीक नहीं सममते हो। तव मृण्मदेवके साधु चौवीस संस्तव श्रावश्यक कैसे करते होंगे ? क्योंकि तेवीस तीर्थंकर तो तव तक हुए भी नहीं थे, उनकी वंदना कैसे करते होंगे ? भाव निसेप से तो एक श्रूपम देव ही की वंदना हुई तो फिर चौबीस संस्तव कैसे हुआ ? इस प्रकार गुण रहित द्रव्य निसेप की मान्यता कराकर फिर गुण रहित स्थापना मनाते हैं इसालिये इस विसंवाद का उत्तर लिखते है। श्रतुयोग द्वार सूत्र में श्रावं श्यक के छः श्राय्यन कहे हैं।

सावज्जजोगविरइ १ उक्तित्तण २ गुणवस्रोयपिड-वत्ती ३ खिल्यस्सिनिदंणा ४ वणितिशिच्छ ५ गुणधारणा चेव ॥ ६॥

श्रर्थ-सा-सावद्य व्यापार पाप में मन, वचन, काया के योग लगते हैं उन्हें रोकना श्रर्थात् सामाइक १, उ-तीर्थकर के गुण श्राम करना नाम लेना यह चौवीस संस्तव २, प-ज्ञान दर्शन, चारित्र, गुण्वंत की मिक्त यह वंदना ३, ख-वत में जो श्रानिचार लगे उन्हें याद करना यह प्रतिक्रमण ४, श्रा-श्राति— चार रूप फोड़ा, ति उसके लिये श्रोपध रूप काउरस्ग ४, गु इत में मृल गुण, उत्तर गुण धारण करना ये प्रायाख्यान ६, ये छः श्रावश्यक है।

ये छः श्रध्ययन के नाम कहे, चौचीस संरत्य तो लोग कहते हैं। इस का नाम तो उत्कीतन है। इस उत्कीतन में जो तीर्ध-कर हुए या हैं उन्हें बंदना करते हैं, चौदीस का हिसाब नहीं। जो द्रव्य निकेषा होवे तो चार गित में होवे, श्रद्रती, श्रप्रयाख्यानी हों उन्हें वतवंत पांच छ गुण स्थान वाला कैसे नमन कर सक्ता है श्रीर चौवीस जिन की बंदना हुए सिवाय चौदीस संस्तव नहीं होता है। तो महा विदेह में तो चौवीस का मेल नहीं वहां तो श्रनंत हुए श्रीर होंगे। वर्तमान में तो विजय र में एक र हैं तो चौवीस का हिसाब कैसे मिले १ इस लिये उत्कीतन श्रध्ययन में जो जिनराज वर्तमान में हैं, उन्हें ही बंदना करते हैं, जो महाविदेह में एक जिनराज वंदने से चौवीस संस्तव हो तो श्रवमदेव के समय में श्रवमदेव को बंदने से चौवीस संस्तव हो तो श्रवमदेव के समय में श्रवमदेव को बंदने से चौवीस संस्तव क्यों न हो १ यह समक्त लेना चाहिये, श्रव द्रव्य निकेषा की स्थापना की श्रावश्यक्ता नहीं रही।

हुट्टिङ्क् २६ स्थापना निच्चेप

हिंसाधर्मी कहते हैं कि तुम स्थापना निक्तेप नहीं मानते हो तो श्राचार्य उपाध्याय के उप करण का स्पर्श क्यों नहीं करते हो? सूत्र दशवेकालिक नववें श्रध्ययन के दूसरे उद्देशकी श्रटारहवीं गाथा में कहा है कि । संघट्टइता काएगं, तहा उविदेशामीव । खोह अवराहं में, वएअन पुरातिय ॥ १८ ॥

श्रयः सं स्परीकर, का काया से, त वैसे ही, उ-उपाधि से स्परी हो जाय तव शिष्य यों कहे, ख समा करें, श्र-श्रपराघ मे-भेरा, च-श्रव दूसरी वक्त नहीं ककं, इ-संबद्घादि श्रविनय, ति-किर।

इस में उपकरण या आचार्य को पग से स्पर्श होने पर पेसा करने की कहा कि भेरा अपराध समा करें, में फिर अव पेसा नहीं करूंगा। तो इस हिसाव से उपकरण, पाट, शैया, संथारा स्थापना की अशातना टालने की आज्ञा है। इस का उत्तर:-इस गाथा में तो सच कहा है क्योंकि जो उपकरण आचार्थ की नेश्राय के हैं जिस प्रकार शरीर प्रयोग परिणमन पुद्गल का है वैसेही उपकरण भी प्रयोग परिणमन द्रव्य के हैं उन के मोग में आते है। आचार्थ भाव—निक्षेप में है वैसेही उपकरण भी भाव निक्षेप के भोग के हैं, शरीर की तरह, फिर अपराध समा करें अव नहीं करूंगा।

ये श्राचार्य से प्रत्यत्त कहे हुए वचन है। उपकरण श्रचेतन समा करने या वंदना करने में क्या समसे ? इन उपकरणों की श्रशातना टाली तो श्राचार्य के साथ उप करणा की
श्रशातना टाली है। यह स्थापना नहीं। स्थापना तो यह है
कि श्राचार्य तो गये श्रीर उनके उपकरण की फिर क्रशातना
टाले, पर श्राचार्य के सयनासन शिष्य न भोगे क्यों कि श्रशातना सगती है। श्राचार्य के दिहार किये वाद देही स्यनासन
शिष्य मजे से मोग स्वते है। जैसे चरणा कर्गा के वाग में
शिलापट है, उस पर मगवान ने वेडकर उपदेश दिया। ऐसा

उववाहं सूत्र में कहा है। फिर भगवान के विहार किये वाद उसी पृथ्वी शिला पट्ट पर गौतम सौधर्म स्वामी श्रादि पधारे श्रीर वैठे या नहीं। जो न वैठेहों तो उनके उपकरण की श्रशा-तना टाली मानले श्रीर वैठे तो भगवान के भाव निलेपा की ही श्रशातना टाली। इसी तरह श्राचार्य के उपकरण के वारे में समम्मना चाहिये। तुम उपकरण की स्थापना सिद्ध कर वहीं के पगीलये स्थापित कियं हों, उनकी श्रशातना टालने का रह-स्य लगाते हो तो तुम्हारे मत से तो जहां जहां गुरुके शरीर की छाया पड़ती है वहां भी पांच नहीं देना चाहिये क्योंकि वह छाया गुरु की है तथा गुरु के वाद शिष्य चलें तो उसे गुरु के पांच की छाया पर पांच नहीं देना चाहिये। जो मृत गुरु के पांच पूजते होतो जीते गुरु के पांच की श्रशातना क्यों नहीं टालते ? क्या इतना भी विवेक नहीं है ?

## २० घर्म श्रपराघी को मारने में लाभ होता है ॥ इस का उत्तर ॥

हिंसाधर्मी कहते हैं कि उत्तराध्ययन सुत्र के वारहवें श्र-ध्ययन की ३२ वी गाथा में ब्राह्मण के पुत्र देवता ने मारे तव ब्राह्मणों ने हरकेशी मुनि से कहा:-

पुर्विच इहं च अणागयं च, मणप्पदोसो न मे अत्थि कोइ जक्खाहु वेयावाडियं करेंति, तम्हा हु एए निहया कुमारा ३२ अर्थः-पु-पूर्वकाल, वर्तमान काल, अ-मविष्यकाल, च- पूरण, म-प्रद्रेप, मे-मुक्ते, श्र-नहीं है श्रल्प मात्र भी, ज-यत्त के कारण, वे-वैयावच, क-करता है,तं-इस्रालिये, श्रं-उसने, नि-मारे, कु-कुमार।

मेरा तो तीन काल में भी इन लड़कों पर द्वेप नहीं है पर यक्त मेरी सेवा करता है इस लिये उसने ये कुंबर मारे हैं। देखो ऐसे कामको हरकेशी मुनि ने सेवा कही इस लिये अप-राधी को मारने में दोष नहीं. ऐसा कह कर सावद्य भिनत ठहराते है। इसका उत्तरः-जव तुम मनुष्य को मारने में ही मिनत गिनते हो तो जूं, नीके, चांचढ़, खटमल, डांस, विच्छू श्रौर सर्प श्रादि जुद्र जीव जो साधु के उपकरण मे वाधाकारी हों उन्हें धूप में डाल देना, मारना करपनीय समभते हो ? श्रपराधी को मार कर साधु को शाता पहुंचावे इसमें पाप नहीं तो जुद्र पाणियों को मारने में आनाकानी क्यों करते हो ? ऐसी मिनत तो अन्य तीर्थी सुलम बोधी नहीं दिखा सक्ते, वेखते ही पाप के कारण डरते हैं श्रौर गणधरों ने तो सूत्र में मित कही वह सिर्फ हरकेशी के वाक्य की यथातथ्य गृथने से कही न कि इसमें भक्ति मान कर। हरकेशी मुनि छद्मस्थ हैं, चार भाषा के वोलने वाले हैं इसलिये ऐसे वचन निकल गये। केवली भगवान ऐसे कार्य में भक्ति नहीं मान सक्ते। ऐसी भक्ति जिन मार्ग में चलती हो तो गौशाला जीता क्यों जाता? तथा श्राचारंग में कहा कि साधु नाव में वै ठे हैं श्रौर नावके क्षेविटया को घातुर हो यचन वोले तो उस समय साधु कुछ न कहे। भगवान की स्राज्ञा का श्राराघन करे। भगवान की श्राज्ञा का वह पाठ लिखते हैं -

> तं नो सुमणे सिया खो दुमणे सिया खो उच्चावयंमणं नियच्छेजा नो तेसिं वालाणं घायाए वहाए सम्रहेजा

श्रथं -तं-ये, नो-नहीं. सु श्रद्या मन न करे वैसे ही, दु-स-राव मन भी न करे कि मैं मरजाऊंगा, नो-वैसे ही अंबे भन का भी विचार न करे, ना-उस वाल श्रवानी (डालने वाले) की घात भी नहीं चिते, व-उने पकड़कर मारूं ऐसा भी न सोचे,

मनमं भी द्वेप न लावे ऐसी आजा है और उसके पुत्रादि की घात भी न सोचे तो पंचेन्द्री को मारने में बीनराग की भिक्त केसे हो सिक्त है ? यह तो मिथ्यात्व मेाहनीय कर्म के उद्ग्य ही मारता है। जो अनार्य की तरह जीवहिंसा करने में नहीं संकुचाते ?

हिंसा धर्मी कहते हैं कि तुम स्व ३२ मानते हो तो वताश्रो २० विरहमान के नाम कौन से स्व में है? इस का उत्तरः- सिद्धांत जंबू द्वीप पन्नती में कहा कि जम्बू द्वाप में जधन्य ४ तिथंकर होते हैं और अहाई द्वीप में २० होते हैं अथात २० तिथंकर शाश्वते रहते हो हैं शेप की मजना है और श्री मंदिर आदि नाम कहते हैं वे तो स्व में नहीं है और स्व से मिलते भी नहीं है ऐसा क्यों! विपाक स्व, सुख विपाक में दो अध्य यन कहे हैं। मद्र नंदीकुमार ने प्य मब में महा विदेह केत्र में पुंडर राशी नगरी में जुगवाह जिनको प्रतिलाभे और संसार तिरे 'मणुस्साउयं निवंध इहं उवन्ने' ऐसा महावीर खामीने गीतम सामी से कहा, उन (भद्रनंदीकुमार) ने महावीर के पास संयम लिया। तो यहां पुखलावती विजय में श्री मंदिर नाम

के तीर्थंकर तो नहीं कहे। जुग वाहु नाम कहा। तुम कहते हो कि श्रो मंदिर खामी सत्रहवें, श्रठारहवें जिनके वारे में जन्मे हैं श्रौर वीसवें के समय में दी जा ली है वे श्राती चौवीसी में मुक्ति जावेंगे पर इस-हिसाव से नामतो नहीं मिलता। किर वीस नाम यही हैं ऐसा नहीं। इन नाम की भजना है ज्ञानी कहे सो सत्य वीस नाम परम्परा से कहते हैं। इस के लिये हमारा पज्ञ पात नहीं है।

१ चेइयं शब्द तीर्थंकर या साधु के लिये आये हैं। प्रथम ती श्री सुयगडांग के दूसरे श्रुं स्कंध के सातवें अध्ययन में गौतम सामी ने उदक पेढाल से कहा।—

त्रा उसंतो उदगा १ जे खलु तहा भृतस्य समणस्यवा माहणस्यवा त्रंतिए एगमवि आयिर्यं घम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म अपणो चेव सुहम्माए पाईलेहीए अणुचरं जोगलेम प्यं लिन्भिएसमाणे सो वि ताव तं आढाइ परि जाणिति वंदइ नमंसइ सक्षोरइ समाणेइ कल्लाणं १ मंगलं २ देवयं ३ चेइयं ४ पञ्जुवासइ।

श्रर्थः -- श्रा-हे श्रायुष्यमान, उ-उदग, जे-जो, ख-निश्चय,

त-यथोचित, स-श्रमण, मा-ब्रह्मचारिके, श्रं-पास, प-एक भी, श्रा-श्रार्थ, ध-धम सम्बन्धी, सु-मले वचन, सो-सुनकर, नि-सम्यक् रीति से इदय में धारण कर, श्र-श्रपनी, सु-कुसाय के सहश तीच्ण बुद्धि द्वारा, प-श्रालोच कर देखों में भी पेसा प्रधान, श्र-सब से उत्कृष्ट, जो-श्रच्छा, मुक्ति प्रदायक, प पद प्राप्त हुआ, इतने में से मैंने एक पद भला प्राप्त किया, सो-उस पुरुष को भी, ता-प्रथम लौकिक रीति से, तं-उस उप-देश के देने वाले, श्र-शादर दे, प-पूज्य भाव से जाने, वं-उन्हें वंदना करे उनके श्रागे हाथ जोड़े, न-सिर मुकाबे, स-वस्त्रादि प्रतिलामे, स-स्थानादि सम्मान दे, क-यथातथ्य भारी कल्याणकारी, मं-मंगलीक, दे-धमंदेव, चे-वैत्य मन को प्रसन्न कर साधु की, प-सेवा कर सामान्य लोक भी हितोपदेश दातार को पूजें। वे श्रवचर धर्म के उपदेशक किसी की वंदना न चाहें तो भी सुनने वाले उन परमार्थ परोपकारी की यथा शक्ति विनयादि करे।

यहां चार नाम साधु के इस लिये चैत्य शब्द का अर्थ साधु है।

(२) श्री स्थानांग सूत्र के तीसरे ठाणे के पहिले उद्देशे में श्रम दीर्घ त्रयुष्य वांघते हैं, वहां कहा है।

तहारूवं समणं वा माहणं वा वंदित्ता नमंसितः सकारेता समाणेता कल्लाणं १ मंगलं २ देवयं ३ चेइं पज्जुवासेता।

श्रधः-त-यथायाग्य, स-श्रमण,म-माहण को, वं-धंदना करे, न-नमस्कार करे,स-वस्त्रादि से सत्कार करे, स सम्मान दे, क-कल्याण्यद, मं मंगलीक, दे-धर्म देव, चे श्रानवंत हैं, प-सेवा करे, चैत्य साधु। (३) स्थानांग के तीसरे ठाणे के तीसरे उद्देशे में देवता है होकर धर्माचार्य को वंदना करने आवे।

श्रायरिएइ वा १ उनामायएइ वा २ पिनचेइ वा ३ थेरेइ वा ४ गणिति वा ४ गणधरेति वा ६ गणावच्छेएति वा ७ वंदामि, नमंसामि सक्वारेमि सम्माणिमि कल्लाणं १ मंगलं २ देवयं ३ चेइयं ४ पज्जुवासामि।

श्रथः—श्रा-धर्माचार्य, उ-उपाध्याय, प-धर्म के प्रवर्ताने वाले,थे-स्थेवर साधु, ग-गणी गच्छाधिपति,ग-गणधर भगवान् के शिष्य, ग-गच्छ का कितना ही श्रंश समुदाय ले कर विचरें इन सातों को, वं-वंदना करता हूं, न-नमस्कार करता हूं स-सत्कार देता हूं, स-सम्मान देता हूं, क-कल्याणकारी, मं-मंगलिक, दे धर्म देव को, चे-क्षानवंत, प-सेवा करता हूं ऐसा सममकर श्रावे। यहां भी वैत्य श्रथीत् साधु।

- (४) चौथे ठाणे में चंदना करने श्रावें वहां भी इन सार्वों का यही पाठ है।
- (४) भगवती शतक दूसरे उद्देशे पहिले में खन्धकजी ने ऐसा सोचा किः~

समणं भगवं महावीरं वंदिचा नमंसिचा सकारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेह्यं पञ्जवासामि।

श्रथः-स-श्रमण, भ-भगवंत, म-महावीर स्वामी को, वं-वंदना करता हूं, न-नमस्कार करता हूं, स-सत्कार करके, स-सम्मान करके, क-कल्याणकारी मं-मंगलिक, दे-धर्म देव, घं-श्रानवंत, प-सेवा करता हूं,यहां श्ररिहंत श्रथीत् वैत्य। खंध-कजी ने मतिमा न पृजी।

- (६) फिर खंन्धकजी न भगवान् की प्रत्यक्त देख बंदना की वहां भी ऐसा ही पाठ है।
- (७) फिर शतक दूसरे उद्देशे पांचवें में तुंगिया नगरी के श्रावको ने ऐसा सोचा कि "थेरे नगवंते वंदामि नमंसामि जाव पञ्जवासामि"।

यहां स्थेवर भगवान् चैत्य हैं।

(प-६)शतक ग्यारहवें उद्देशे नववें में शिवराज ऋषि ने तथा शतक ग्यारहवें उद्देशे ग्यारहवें में पोगल नामक परिव्राजक ने पेसा कहा—

तं गच्छामियां समयां भगवं महावीरं वंदाभि जाव पज्जुवासाभि एयणं इहमवे परभवे हियाए जाव भविस्तइ।

श्रथं —तं इस लिये में जाऊं, स-श्रवण, भ-भगवंत, मश्री महाबीर स्वामी को, वं-वंदू, जा यावत्, प सेवा करूं, वे समा के सागर इस भव परभव में शरण दाता होंगे। यहां वैत्य श्री महावीर स्वामी हैं।

- (१०-११)शनक नव्यं उद्शे ३३ वे में ऋषम क्त देवानंदा से कहा तथा शतक वारहवें उद्देश दूधरे में जयंती ने मृगावती से कहा वह पाठ मी इसी मुताबिक है।
- (१२) शतक ख़ारहवें उद्देशे द्सरे में श्रालंभिया नगरी के श्रावकों ने उसी तरह भगवंत की घदना की जसे तुंगिया नगरी के श्रावकों ने की।
- (१३) शतक वारहवें उद्देश पहिले में शंख श्रावक स्नालंभिया के श्रावक की तरह वंदना करन गये। ये तरह उदाहरण एक से मिलते जुलते कहे।

एयणं इहमवे परमंव हियाए जाव श्रणुगामियत्ताए य पूरे २ पाट कहे। इन सब ज्ञगह महावीर खामी की वैत्य कहा है।

- (१४) फिर शतक सोलहवें उद्देश पांचवें मे गंगादत्त देवता ने सीचा "सम्राणं भगवं महार्वां वंदामि जाव पज्जुवासामि
- (१४)शतक म वें उदेशे १० वें में श्री शकेन्द्र ने श्री महावीर स्वामी को वंदना की वहां ऐसा ही पाठ हैं।
- (१६) राय प्रदेशी श्रमल कम्पा नगरी में रहे वहां भी ऐसा ही पाठ है।
- (१७) श्रभियोगी देवता ने कहा तथा स्वयं श्राये वहां भी ऐसा ही पाठ है।
- (१=) स्रियाम तथा विजय पेक्तिया या अन्य देवता ने प्रतिमा पूजी, डाढ़ें पूजी तथा अभियोगी देवता ने प्रतिमा पूजी। वहां सिद्धायतन में एक सी आठ जिन प्रतिमा और डाढ़ें पूजी तव तुमने तथा स्रियाम ने " अस्विण्डाओं वंदाण्डाओं वंदाण्डाओं जाव पज्जुवासिण्डाओं" कहा। उसमें भी कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासिण्डाओं कहा है। यह देख कर मूलना नहीं। पूर्वमद्र यस ने भी "अस्विण्डाओं जाव पज्जुवासिण्डाओं" इतने शब्द कहे हैं। वहां लेकिक सन्वन्धी कह्याण् आदि समसना साहिये। वैसे ही प्रतिमा के भी इहलेक सम्यन्थी कह्याणादि समसना चाहिये। पहिले कहे अनुसार साधु तथा मगवंत की तरह कह्याण् आदि लोकोत्तर पस्न नहीं, पर लोकिक कल्याण् के लिये कथन है क्योंकि वहां मवी। अपवी समस्यी, मिथ्याहरी सब प्रति है।

(१६) दशाश्रुत स्कन्घ के वसर्वे श्रध्याय में राजा श्रेणिक

तहारुवाणं अरहंताणं भगवंताणं जाव वंदाभि नमंसामि सकारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासामि एयणं इहमवे परमवे हियाए ४ बोल ।

श्रधः-त-यथायोग्य, श्र-श्ररिहंत महिमावंत को,म-भगवंत को, जा-यावत्, वं-श्रपन स्तुति करें, न-श्रपन ने काया से प्रणाम करना चाहिये, स-श्रपन ने सत्कार, स-सन्मान देना चाहिये क-कल्याण के लिये, वे-कल्याणपद, मं-मंगलिक, चे-चैत्य ऐसे को, प-सेवा करने से ए-इन भगवान् की वंदनादि, इ-इस भव में प-परभव में, हि-हितकारी, पथ्यकारी १ खुल के लिये २ समा के लिये श्रर्थात् सहवास से ३ मोस् के लिये ४ यावत् शरणगामी मव २ में शुम वंघ का कारण होगा। ये पांच वोल। यहां चैत्य श्री महावीर स्वामी हैं।

(२०) उचवाइ में बहुत से लोक ऐसा कहते हैं 'समग्रं भगवं महावीरं वंदामि जाव पज़्जुवासामि' अर्थात् अमग्र भगवंत श्री महावीर स्वामी की हम स्तुति करें यावत् सेवा करें। यहां वैत्य श्री महावीर स्वामी है।

(२१)रायपसेणी में केसवाइसई 'यदां सैत्य साधु हैं।

(२२) फिर प्रदेशी ने धर्माचार्य की मिक्त की, प्रशंसा की। वहां कहा ''जत्थेव धरमारियं पासेखा तत्थेव वंदिखा जाव पज्जुवासेखा,, अर्थात् जहां अब धर्माचार्य दिखं वहीं वंदू यवात् सेवा कढं। यहां चैत्य साधु हैं। (२३) उपासक दशांग में आनंद ने कहा "अन्यती थीं क देव, अन्य ती थीं के गुरु, अन्यती थीं के माने हुए चैत्य न चंदू न बुलाऊं और न दान दूं"। यहां अन्यती थीं के माने चैत्य अर्थात् साधु, पर प्रतिमा नहीं। जो प्रतिमा चैत्य हो तो कैसे वोले ? दा। कैसे ले १ इस लिये चेत्य साधु हैं।

(२४) इसी प्रकार उववाइ में श्रंबड़ के श्रधिकार में तीन वोल वोसिराये वे श्रानंद हो की तरह सममना चाहिये, उनसे मिश्र नहीं। श्रगर श्ररिहंत से तो श्ररिहंत। श्रौर श्ररिहंत की प्रतिमा देव में मान लें तो गुरु श्रौर साधु के वंदना करने का पाठ कहा हैं ? इस लिये चैत्य श्रर्थात् साधु।

इस प्रकार २४ उदाहरण चैत्य के दिये जिन में श्ररिहंत या साधु को ज्ञान वंत होने के कारण चैत्य कहे हैं।

(२४) ज्ञान को समवायांग में चैत्य कहा "एएसिग्रं चोवी-साए तित्थगएग्रं चोवीसं चेइय रुक्खा पत्नता" चौवीस चैत्य वृक्त हुए। जिन वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान पैदा हुआ उन वृक्षों को चैत्य वृक्त कहते हैं इस का अर्थ क्या?

(२६) फिर शतक वीसर्वे उद्देशे नववें में चेह्याई वंदित्तए' कहा। वहां श्री वीतराग ने चैत्य की वंदना की। मानुष्योत्तर पर्वत पर प्रतिमा के सिद्धायतन के कूट मूल से नहीं कहे इस लिये —

(२७) तथा चमरेन्द्र के सम्बन्ध में "श्रीरहंते वा श्रीरहंत चेइयाणिवा श्रणगारेवा भावी श्रप्पणो निस्साए उहुं उप्प-याति" कहा। यहां भी "श्रीरहंताणं भगवंताणं श्रणगाराणं" इस शब्द से श्रीरहंत का ही मतलव है। फिर शक्तेन्द्र ने सोचा वहां चेह्यं नाम विलक्कल है हां नहों "श्रीरहंतायां भगवंतायां श्रमागारायां,, शब्द से एक श्रारहंत ही सममना चाहिये। फिर शकेन्द्र चले वहां भी चेहय नाम विलक्कल नहीं है। इन तीनों शब्द से श्ररिहंत ही श्रथं निकलता है। जो चैत्य शब्द मितमा के लिये होता तो चमरेन्द्र के मवन में शाश्वती थी। मध्यलोक में द्वीप, समुद्र में भी शाश्वती प्रतिमा थी। ऊपर मेक पर्वत पर तथा सुधम विमान में सिद्धायतन में पास ही थी वहां प्रतिमा के शरण क्यों नहीं गये? इस लिये स्पष्ट है कि यहां प्रतिमा की नैश्राय नहीं ठहरती।

(२०) फिर उत्तराध्ययन में वन वृत्त को भी बैत्य कहा। अध्ययन नवर्वे गाथा नवर्वों के पहिले दे। पद में "भिहिलाए चहए वच्छे ॥ सियछाए मणोर्मे,, ॥ अर्थात् भिथिला नगरी के उद्यान में वृत्त था जिसकी छाया शीतल थी,मन को रमणीक थी। उत्तराध्ययन अध्याय २० में दूपरी गाया के चौथे पद में मिरिड कुर्चिष्ठसि चेह्ये,, अर्थात् मंडि कुत्त नामक वन में:-

(२६) ज्ञानंत्रत के लिथे यक्त की भी चैत्य कहा। उववाई में पूर्ण मद्रव्यंतर का स्थानक है।

सच्चे सच्चे।वाए वहुजणस्य श्रच्चिश्चे वंदश्चिज्जे गुजिश्चे सकारिश्चज्जे कल्लाणं भंगलं देवयं चेश्यं पज्जुवा-रश्चिज्जे ।

श्रयः—स सत्य है. स सत्य, प-उपाय है व बहुत, ज लोक , अ-पूजने योग्य है, वं-वंदने योग्य, पु अवने योग्य स-सत्कार । देने योग्य. क-करपाण कारी, मं-मंगलिक करोन वाना, दे-प्रत्य-। देन कप, चे देनता की प्रतिमा, प-तेना करने योग्य ।

- (३०) श्रारम्म की जगह प्रतिमा को मी चैत्य कहा है।
- (३१) " पुढार्व हिसंनि मंद्युद्धिया " श्रर्थात् पृथ्वी काय हृषे मंद् बुद्धिवाले। तया पांचर्वे श्राश्रव द्वार में चैत्य परित्रह मं कहा तथा पांचर्वे संवर द्वार में प्रतिमा देखना मी निषेधा यहां तीनों जगह प्रतिमा को चैत्य कहे हैं।
- (३२) देवलोक में चैत्य वृत्त कहे हैं जो प्रतिमा के आश्रित हैं। इस प्रकार चैत्य शब्द सिद्धान्त में कई जगह आया है फिर जहां जैसा अर्थ हो बहां चैत्य शब्द का वैसा ही अर्थ करना चाहिये।



सिद्धांत में दस समाचारी के फल उत्तराध्ययन छुव्यीसवें में कहे। तीर्थंकर गौत्र वांधने के बीस वोल झाता के आठवें अध्ययन में कहे। तप संयम का फल तुंगिया के अधिकार में कहा। ७३ वाल का फल उत्तराध्ययन २६ वें में कहा। तपस्या के फल उत्तराध्ययन तीसवें में कहे। प्रसचन माता के पालने के फल उत्तराध्ययन चौर्यासवें में कहे। प्रसच्ये के फल उत्तराध्ययन सोलहवें में कहे। दस वैयावच के फल स्थानांग, भगवती, उववाह और व्यवहार सूत्र में कहे। पर प्रतिमा बनाने घड़ाने, संघ निकालने के फल तथा विधि किसी सूत्र में भी नहीं कही। सूत्र में मनुष्य लोक में प्रतिमा द्रोपशी ने पूजी कहते हो तो भी निर्णय नहीं करते कि कौन से तीर्थं कर की मितमा किसने कव वनवाई ? जिसका नाम ठाम भी नहीं और पूजा की विधि भी अवती देवकी सी कही। पर आनंद, काम देव आवक का नहीं कहा और पूजा भी छः काय के वध सहित जो भगवान को कभी नहीं कल्प सक्की। फिर तुम आज प्रतिमा पूजते, व उसे वस्त्र और स्त्री का स्पर्श नहीं होने देते क्योंकि अभोगी देव की प्रतिमाएँ हैं। पर इतना नहीं सोचते कि जो स्त्री, वस्त्र के भगवंत अभोगी हैं तो क्या फूल, पानी, दीप और धूप के भोगी हैं ? भगवान को तो एक भी वस्तु नहीं कल्प सक्ती तव क्या समक्त प्रतिमा पूजते हो ? उलटा भगवान पर कलंक लगाते हो जो अभोगी को भोग कराते हो यह तो अच्छा नहीं करते।

**~∿∿:**\*:-√~~

हिंसा घर्मी कहते हैं कि लोगस्स में "कीतिय वंदिय म-हिया "पाठ है। इसमें 'महिया शब्द से फूल की पूजा करना कहा है। ऐसा मिथ्या श्र्य करते हैं इस का उत्तर—

इस लोगस्स के कर्ता तो गणघर देव हैं, वे साधु, साध्यी, श्रावक श्रीर श्राविका को सिखाने वाले संयमी, मति, सामा-इक, गौपघ के स्वामी सावद्ध किया का उपदेश न दें तो तुम 'महिया' शब्द से फूल की पूजा किस के कहने से श्रर्थ करते हो ? क्या गणघर के कहने से ? गणघर को पूछो कि फूल की पूजा करूं ? तब वे हां या नहीं क्या कहेंगे ? जो काम स्वयं गण्धर न करें वह काम दूसरों से आहा देकर कैसे करावें ? गण्धर के तो सावद्य के तीन करण तीन योग से प्रत्याख्यान हैं। सावद्य किया करने के ६ कोटि से प्रत्याख्यान हैं। श्रीर उनने 'महिया 'शब्द से माव पूजा कही है। जिस पूजा को भगवान स्वीकारें वहीं पूजा करना कहा है। श्रीर फूल से भगवान की पूजा गण्धर ने कहीं हो तो पांच श्राभिगम कर सचित वस्तु समवसरण में लाने को इनकार क्यों किया ?

श्री श्राचारंग के प्रथम श्रुत स्कंध के शस्त्र परिज्ञा श्रध्य-यन में छः उद्देशे हैं जिनमें छः काय का श्रारंभ निवेधा है वहां ऐसा कहा है कि:-

तत्थ खल्ल भगवया परिएणा पवेइया इमस्सचेव जीवियस्स १ परिवंदण २ माण्य ३ प्रयुणाए ४ जाइ मरणमोयणाए ४ दुवस्तपिंडे ।। ६ ॥

श्रर्थ-त वहां (कर्म वंधन के कारण में) ख-निश्चय, म-भगवान्, प-क्षान बुद्धिहारा, प-हिंसाकर कर्मवंध, दयाकर निर्जरा ऐसी प्रक्षा कही, इ-ये, च-पूर्ण, जीवतच्य के श्रर्थ १, प्र-प्रशंसाके श्रर्थ २, मा-मानने के लिये ३, पु-पूजाश्राघा पाने के लिये ४, ज-जन्म, म-सृत्यु, मो मिटाने के श्रर्थ ४, दु-संसारी-दुख ६ टालने के श्रर्थ।

इन छः कारणो से छ कायः का आरंभ करते हैं। जिसका फल "तं से अहियाए तं से अवोहियाए" अर्थात् पृथ्वी काय के आरंभ से उस पुरुष का श्रहित होगा वह आरंभ उसे वोध वीज प्राप्तन होने देगा। श्रहित का कारण होगा। श्रवीधी या मिथ्यात्व का कारण होगा। फिर

एस खलु गंथे १ एस खलु मोहे २ एस खलु मारे ३ एस खलु निरए ४

श्रर्थात् यह पृथ्वी का श्रारंभ निश्चय कर्मबंध का कारण १ निश्चय श्रज्ञानता का-कारण २ निश्चय श्रनंत जन्म मरण का कारण ३ यह पृथ्वी का श्रारंभ निश्चय नरक का कारण ४ है।

इन छः कारण से हिंसा कही। तुम धर्म हिंसा करते हो वह इन छः कारणों के मीतर है या वाहर ? सातवां कारण तो भगवान ने हिंसा का नहीं कहा। इस हिसाब से पूजा की हिंसा के फल लगें या नहीं ? और समदप्री संसार के लिये छः कारणों से पाप करते हैं पर पाप जानते हैं इस लिये ऐसे फल न लगें और तुम तो पूजा के लिये आरंभ करते हो, उस की अनुमोदना करते हो, आरंभ बढाने की मनसा रखते हो तो तुम्हारी क्या गित होगी इसे तुम्हीं सोच लो !

> फिर इसी पांचवें उद्देशे में वनस्पति श्रीर मनुष्य की समानता कही।

इमंपि जाइधम्मयं एयंपि जाइधम्मयं १ इमंपि बुढि-धम्मयं एयंपिबुढिधम्मयं २ इमंपि चित्तमंत्तयं एयंपि चित्त-मंतयं ३ इमंपि छिन्नं मिलाति एयंपि छिन्नं मिलाति ४ इमंपि आहारगं एयंपि आहारगं ५ इमंपि आणिच्चयं एयंपि अ-णिच्चयं ६ इमंपि आसासयं एयंपि असासयं ७ इमंपि चओ- वचइयं एयंपि चत्रोवचइयं ८ इमंपि विपरिणाम धम्भयं एयंपि विपरिणाम धम्मयं ॥ ६ ॥

श्रशं:— इ-जिस प्रकार मनुष्य का शरीर, जा-जन्म, ध-स्वमाव से जन्मता है, ए यह मनुष्य का शरीर, वु वृद्धि स्व-भाव पाता है, ए-वनस्पति का शरीर भी, वु-वृद्धिपना पाता है २, इ-मनुष्य का शरीर, वि-चेतनावंत है, ए-इस प्रकार यह भी चेतन है ३, इ-मनुष्य का शरीर, छी-छेदन से, मि-मुक्त हो जाता है, ए-वैसे ही यह भी छेदने से मुक्त हो जाता है ४, इ-यह मनुष्य का शरीर जिस प्रकार, श्रा-श्राहार करता है, ए-वह भी श्राहार लेता है ४, इ-यह मनुष्य का शरीर, श्र-श्रनित्य, श्रस्थिर,ए-इसी प्रकार यह भी श्रानित्य, श्रस्थिर है ६, इ-ये मनुष्य का शरीर जिस प्रकार, श्र-श्रशाश्वता, ए-वैसे ही यह भी श्रशाश्वत है ७, इ-मनुष्य का शरीर जिसप्रकार, च-पुर्शाई, श्र-हीन होता है, ए-इसी प्रकार यह भी शक्ति हीन हो जाता है ८, इ-मनुष्य का शरीर जिस प्रकार, वि-रोगादि से विनाश पाता है, ए-ऐसे ही यहभी रोगादि से, वि-नष्ट होती है।

इसमें " इमंपि " कहा यह वनस्पति के लिये और " एयं-पि " कहा यह मनुष्य के लिये। समान उत्पन्न होना, वृद्धि पाना,रोगी होना,विनाश पाना,मरना समान दिखाया,ऐसा वृद्ध मंदिर में उत्पन्न हुआ हो तो साधु अपने हाथ से उखाड़ कर फॅकदे तो कुछ पाप नहीं। ऐसा कहते परलोक का विलकुल भी भय नहीं रखते यह अञ्छा नहीं करते हो। वनस्पति के स्पर्श मात्र से ही शास्त्र में पायाश्चित कहा है और तुम तो वृद्ध को नए करते भी नहीं डरते। ऐसे २ अधर्म कर वैठते हो। हिंसा धमीं कहते हैं कि साधु के विहार के समय वीच
में कोई कसाई विधिक, गुरु को पूछे कि तुमने कहीं मुगादि
देखे हैं ? तव आसारंग के भाषाध्ययन के पहिले उद्देश में
कहा कि "जागिति वा नो जागिति नोवदेखा" जानता हुआ
साधु दया के लिये मूंढ वोलकर नहीं देखे ऐसा कहे। यह
वात सूत्र विरद्ध है. । सूत्र में तो पांचों आश्रव कें फल समान
कहे हैं जीव वचाये और भूंड वोले तो साधु का दितीय वत
दूर गया। पर साधु मूंड न वोले "जागिति वा" अर्थात् साधु
मृगादि को जानते हुए "नोजागिति" नहीं जानता हूं "नो
वदेखा,, न कहे अर्थात् मीन धारण करे तव हिंसा और भूंड
ये दोनों दोष टले और दूसरा वत भी पला ऐसा शुद्ध अर्थ है।
मूंड वोलने का क्या काम है और इस प्रकार सूत्र का अर्थ
फिराने में क्या लाम है ? दशवे कालिक ७ वे अध्याय की
पहिली गाथा में कहा है:-

चडर्ण्हं खब्ब भासायां । परिसंखाय पत्रवं ॥ दोर्ण्हं तु विष्यं सिखे । दो न मासेज्ज सन्वसो ॥

श्रर्थः-च-चार निश्चय, मा-भाषाके खरूप को, प-समक कर, प-प्रज्ञावंत साधु, दो-सत्य श्रसत्य १ श्रसत्य ये दो भाषा, तु-पूर्ण, विश्वोलने के उपयोग, सि-सीखे, दो-श्रसत्य भाषा १ सत्यासाय २ ये दा भाषा न वोले, स सर्वथा प्रकार से। यहां श्रसत्य श्रोर मिश्र भाषाका कारण या श्रकारण से भी वोलना निषेध किया है। फिर पन्नवणा के ग्यारहवें पद्में कहा है:-

सरीर प्यमवा भासा दोहि समएहि भासए मासं भासा चडप्पगारा दोनिय भासा श्रख्यमयात्रो।

श्रयः-स शरीर प्रभाव पहिले कहा है पर यहां काय योग भाषा पुद्गल लेते है "श्राहच्च भद्रवाहु स्वामी गींखेये काये-गुं निस्सरे सहेय बाहयेणं जोगेण हित " एक समय काया से श्रहण करे, दूसरे समय वचन निक्के श्रयात दो समय में भाषा। एक समय में भाषा के पुद्गल ले श्रीर दूसरे समय माषा परिण्मावे। ये भाषा के चार भेद कहें। उन में साधु को दो भाषा की श्राह्मा है १ सत्यभाषा, २ श्रसत्यासत्या भाषा।

इसमें सत्य श्रौर व्यवहार इन दो भाषा की श्रग्र श्राक्षा भगवान ने दी तथा श्राचारंग दूसरे श्रुतस्कंध के भाषा श्रध्य-यन के पहिले उद्देशे में कहाः—

श्रतीता जेय पडुप्पना जेय श्रणागया श्ररहंता भग-वंतो सब्ने ते एयाणि चेव चत्तारि भासजायाई मासिंसु वा भासंति वा भासिस्संति वा ॥

श्रर्थः-ए-ये, च चार भाषा की जात पर यहां ऐसा न कहा कि तीर्थंकर चार भाषा वोलें, ता-चे, म-स्वरूप की कहते हुए, भाकहंतें हैं, वर्तमान जिन भाभविष्य में तीर्थंकर कहेंगे (श्रर्द्ध मागधी थाषा में )

यहां हिंसा धर्मी कहते हैं कि तीर्थंकर भी चार भाषा वो-लॅं, ऐसा कह फूंड वोलना किंद्र करते हैं क्योंकि एयों त्यों करके फूंड वोलना किंद्र हुआ कि किर हिंसा पाठ भी सिद्र हुआ। पर ऐसा नहीं समभते कि श्री तीर्थंकर सूंठ क्यों बोलंगे ? यहां तो इतना ही कहा कि तीना काल के तीर्थंकर चार भाषा के स्वरूप को कहते हैं। जो ये चार सत्य भाषादि पहिचानते हैं इनमें दो पजप्पी. दो श्रपजप्पी. दो बोलने की. दो न बोलने की तथा ४२ भेद कहकर परिचय कराते हैं पर तीर्थंकर मिथ्या बोलते हैं ऐसा ऋर्थ नहीं। तथा समदृष्टी चार भाषा के बोलने वाले को आराधिक पन्नवणा के खारहवें पदमें कहे हैं श्रौर श्रसंयति चार भाषा बोलते भी विराधिक। जिनमें हिंसाधर्मी कहते हैं कि शासन का उत्थान होता हो चौथा श्राश्रव सेवन किया हो तो भूंठ बोलना। उसे ढंकना पर ऐसा भूंठ समदृष्टी न बोले। ये मिथ्या अर्थ लगाते हैं। समदद्यी चार भाषा के स्व-रूप को यथार्थ जानते हुए वोलते हैं। इसलिये वे यथार्थ भाषी कहे और उन्हें श्वाराधिक कहे हैं। श्रीर मिथ्यात्वी चार भाषा का स्वरूप बिना जाने बोलते हैं इसलिये वे विराधिक है जैसे जानना तो बान है पर मिथ्यात्व के श्राधार पर तीन **ज्ञान है, वैसे ही समद**ष्टी यथार्थ जानता हुन्ना चार भाषा वोल उसे आराधिक और मिथ्याखी स्वरूप जाने विना वोले इसलिये चार बोल विराधिक। यहां चार भाषा बोलने की समद्रष्टी को आज्ञा नहीं है।

हिंसाघर्मी कहते हैं कि श्राशा में घर्म है दया में नहीं। ऐसा इनका दयासे द्वेष भाव है। दयामें घर्म वताषें तो मंदिर

यनाना, प्रतिमा पूजना, संघ निकालना ये काम क्कजायँ, इसिलिये दया में ये धर्म नहीं मानते श्राज्ञा में घर्म मानते हैं। पर मूर्ख ऐसा नहीं सोचते कि मगवान की श्राज्ञा ही दया मय है। हिंसा में नहीं। धर्म कि श्रणगार ने ज्ञाता श्रध्ययन सोलहवें में कहा है "धर्म घोष गुढने कहा कि यह कटु तूम्वा "रनेह व गाढ " निदोंष जगह जाकर पठा श्राश्रा। यह गुरु की श्राज्ञा थी, पर शिष्य ने ऐसी जगह न पाई तव सव का श्रापने श्राहार कर लिया। यहां की डी की द्या करते गुरुकी श्राज्ञा रही या मंग हुई ? यह साग खाने की गुरु की श्राज्ञा तो नहीं थी, इस कर्तव्य से धर्म रुचि श्रणगार ने गुरु की या तिर्धंकर की श्राज्ञा मानी या मंगकी ?

जो आज्ञा के विराधिक थे तो स्वार्थ सिद्ध कैसे गये ? इस हिसाव से जो दया पालते हैं वे आज्ञा के आराधिक हैं। अग्ज्ञा और दया पक ही है। तव हिंसाधर्मी कहेंगे कि आज्ञा और दया पकही हैं तो नदी उतरंने की आज्ञा तो है पर वहां दया कहां है ? इसका उत्तर यह है:- साधु नदी उतरंत हैं यह अशक्य परिहार है और आज़ुटी सममकर उतरते हैं पर मग-वान ने अनाकृटी कहा है। तथा उसका परिमाण भी वांध दिया है। समवायांग सूत्र के एकवी सवें समवाय में कहा है:-

श्रंतो मासस्सतउ उदग लेवे करेमाण सवले श्रंतो संवच्छरस्स दस उदग लेवे करेमाणे सवले ।

माह में दो या वर्ष में नौ वार नदी उतरने की श्राक्षा नहीं है जो श्राक्षा होतो "कथइ श्रंतो मासस्स दो उदग लेवा" ऐसा पाठ नहीं है। एक तीन लेप करे तो सवल दोप लगे। यह डर वताया। फिर नहीं उतरने वाले साधु हिप्त मी नहीं होते। जिस प्रकार नुम्हें पूजा करने में हिंसा लगती है वह हिंसा तुमतो श्रनुमोदन काते लगात हो श्रोर साधु के लिये नदीकी हिंसा निंदा खाते हैं। साधु नदी न उतरे तो पश्चाताप नहीं करते पर तुमतो पूजा न करो तो पश्चाताप करने हो। साधु की नदी श्रोर तुहारी पूजा पकसी नहीं। पूजा ऊपर नदी का दर्शत नहीं मिलता।

क्षेत्र क्षा क्षेत्र क क्षेत्र क

हिंसाधमी कहते हैं हमें पूजा करने में जो हिंसा लगती है वह दया ही है। परिणाम के शुद्ध होने से आगे भावना का अत्यंत लाभ है। जिस प्रकार कुंत्रा खोदते घूल लगती है पर फिर भावना जल से मैल उतर जाता है। इसका उतर-जब से देहरे की नीम ( नींव ) पडी, श्रंडे चढ़े, पूजा होने लगी, नाटक हुए, वहांतक तो पाप ही पाप धूल की दौड़ रहती है श्रौर हिंसा से निवृत रूप भाव पानी निकले तव तुहारी पूजा वंघ होती है। इस हिसाव से तो धूल ही निकलती है। कुंग्रा खेादने का दर्शत पूजा पर नहीं मिला। धूल से पानी की प्रकृति भिन्न है और पूजा से द्या की प्रकृति भी भिन्न है। तव हिंसा धर्मी कहते हैं कि प्रश्न व्याकरण के पहिले संबर द्वार में दया के साठ नाम कहे हैं जिनमें "पूया"दया का नाम है इस लिये पूजा दया ही है। तब हिंसा सहित पूजा को दया ही है। तब हिंसा सहित पूजा की दया कहोंगे तो जो साठ नाम द्या के है उन में "जएएो" यज्ञ देव की पूजा देसा नाम भी दया का है। इस हिसाब से पशु वध कर यह करते होंगे वे भी दया में ही उहरेंगे। दया का यक्त तो हरकेशी मुनि ने ब्राह्मणो से उत्तराध्ययन वारहवें की गाथा ४१-४२-में कहा।

वह यह दया में ही गिनना चाहिये जिसमें कि कोई हिंसा नहीं छजीवकाए असमारमंता; मोसं अद्चंच असेन माणा परिग्गहं इत्थिश्रो माणमायं; एयं परिकाय चरंति दन्ता ४ सुसंबुढा पंचहिं संबरेहिं; इह जीवियं अणवकंखमाणा वोसट्ट काया सुइचचदेहा; महाजयं जयइ जन्नसिट्टं ॥४२।

श्रधः-छ-जीव की कायके, श्रा-श्रारंभ नहीं करता हुशा.
मो-श्रक्तत्य. श्र-श्रव्त्त, श्र-नहीं सेवता हुश्रा, प-पिरेग्रह इस्त्री, मा-मान, मा-माया, प-ये पूर्व कहे वे, प-खराव समम्
कर प्रत्याख्यान में प्रवर्ते, द-इंद्रिय दमन करता हुश्रा ॥४१
सु-श्रद्धी तरह श्राश्रव रोके हैं जिनने, पं-पांच, सं-संवर कर्
इ-इस मनुष्य लोक में, जी-श्रसंयम जीवतव्य, श्र-नहीं चाहत हुश्रा, वो-ममता भाव कर वोकिरायी है काया जिनने, सु-मन् योग से पीवत्र, सुश्रूषा न चाहना श्रीर तजी है देह जिनने ऐसे साधु, ते-वे कर्म शत्रु का विजय बड़ाहै, ज-ऐसे यह में श्रेष्ट प्रधान यह, य-जो २ किया बहुवचन के स्थान पर एक वचन हैं इत्यादि व्ययके लिये॥ ४२॥

यह यह द्याम है पर इच्य यह द्याम कैसे माना जा सहा है ? तुम कहते हो पूजा नाम द्या काहै। तब ब्रह्मा और विष्णु की पूजा किसमें है ? यह भी तुम्हारे मत से द्या में ई रही तथा साधु को "समणे माहणे" कहे समण माहणे साधु तो तुम्हारे मन से समण साक्ष्यादि तथा माहणे ब्राह्म सब साधु ही होंगे। पेसे उपयोग शून्य क्यों होते हो? द्या क नाम मंगल भी है -तुम्हारे मत से ख्राट मंगलिक या श्राम के पत्ते की वंदनवार ये भी द्याके साट नाम में होंगे। इस प्रकार लौकिक एन के सुंदर नाम द्या के दिये पर कर्तव्य लौकिक नहीं गिने। दयाका नाम "श्रोसवी" कहा, उत्सव यह भी द्या इस हिसाब से नाटक उत्सव है श्रीर दया है तो फिर स्रिर-याम को श्राह्मा क्यों न दी ? तथा प्जा ही तुम्हारे मत से दया है तो साधु पूजा की श्राह्मा क्यों नहीं देते ? दया की श्राह्मा तो देते हैं।

फिर हिंसा धर्मी अपना ही महानिशीथ सूत्र मानेत हैं जिसके तीसरे अध्ययन में द्रव्य पूजा, भाव पूजा और साव-च पूजा का अधिकार है तथा द्रव्य पूजा और सावच पूजा के फल बतलाये हैं वह पाठ नींचे लिखते हैं।

मानवणं चरित्ताणुठाणं कहुग्ग घोरं तन चरणं दन्न
च्नरणं वीरिय सील पूरा सकार दाणादि चोक गोयमा
मानच्चणं ग्रुग्गिनहारी आय दन्नचणं जुएत्थं च गोयमा केई
ध्रमुणीय समय सन्माने उसन्न निहारी नियनासिणो अहिट्ठ
परलोग पच्चनखए संयमती इिंहुरस सायागारनाइ ग्रुच्छीए
रागदोसा मोहाहंकार मम कारीयं संजम सद्धम परं ग्रुहे
निद्धयं अक्लुण एगंत्रेण रोहकुराभिगहन मिच्छ दिष्ठिणो
कय सानजजाग पच्चनखाणं निष्पग्रुका से संगाहं परिगाहे
दन्नतातए मानत्तातए नाममेतं ग्रुंडु अण गारे महन्नयधारी
समणेनि मनित्ताणं एनं मन्नमाणे अमहे अरहंताणं भगनंताणं गंधमञ्जयदीन ध्रुयपूयासकारेहिं अणुदियह पद्भुन्नाणाति
छुद्धपण करोमितं तहित उत्तं च गोयमा समणु न जाणेजा
धृद्धि ही छकायहियं तु संजम नीजनकप्पए सन्नहा अविरए

सुउण्से कसीण्ड कम्मक्ख्य कारियतुं भावच्छ यमणुहे गोयमा मणीसे सयंदे सिवरय श्रविरयाणंतु भयछश्रवोद्धीन घोर दुगंघावय जिललेड उच्वेवेयसंसतो श्रणंत खुतो दुगंघा खार पीतवसज्जुस पुरं कढ कढत लटलट लसझंतो गोयमा।

श्रर्थः-( श्रब तीर्थंकर की भाव पूजा ) चा-चारित्र श्रनुष्ठान, क-उप्र घोर, त-तप, च-चारित्र को वंदना नमस्कार करना यह भाव पूजा, द-श्रब द्रव्य पूजा कहते हैं, वी-व्रत लेना, सी-सील श्राचार रूप पूजा, स-सत्कार करना, दा-दानशील तप भाव ये सब द्रव्य पूजा, गो-हे गौतम फिर भाव पूजा, भा-भाव पूजा, फिर मु-उम्र विहारी हो. म्रा-द्रव्य पूजा यतिको देना, प-जिन शासन में, गो-हे गौतम, के-कोई मुनि, स-सिद्धांत भाव जानते नहीं, उ-संयम से गिरे, वी-विहार से थके, नि-प्रतिवं-घन वास सहित, श्र-जिनको परलोक की पीड़ा दीखी नहीं श्रीर जानते नहीं, स-श्रपने मतसे चलते हैं, इ-रिद्धि, रस, शांति में लीन, रा-राग द्वेष सहित, मो-मोह श्रंधकार सहित, म-मम-ता में प्रतिबंघ सहित, संसंयम से श्रम धर्म से विरुद्ध, नि-द्या रहित, त्रास रहित, पाप के डर रहित, श्र-करुणा रहित, ए-एकांत, रो-रुद्रकर्म करने वाले, पापकर्म सहित, श्रमिश्रहित, मी-मिथ्यादृष्टी के स्वामी, क-सावद्ययोग के प्रत्याख्यान कर भांग डाले जिनने, से-श्रारंभ परिष्रह को तीन करण, तीन योग से श्रंगीकृत किया जिनने, द्र-द्रव्यमात्र, भा-भाव मात्र, ना-नाम मात्र, मुं-मुंडेश्रणगार, म-महाव्रतघारी साधु ऐसा मनमें, स-श्रमण्, भ-घारण् करेंगे, प-पेसा मानते हुए, श्र-हम, श्र-श्ररिहंत को, म-भगवंत को, ग-गंध द्वारा, म-फुलद्वार, दी-दीपद्वारा, धु-धूप द्वारा, पु-पूजा सत्कार से, अ दिन दिन उद्यम करते हुए, पंचलात्कार से हम तीर्थंकर की स्थापना करेंगे थे सब द्वव्य लिगी के दचन भले न जाने, वु-तिथिकर छःकाय के दितार्थ धर्म कहते हैं इसिलिये, सं-संयम के ज्ञाता वे पुष्पंदि से पूजा न करे, अनुमोहन न दें तो आयक को सावद्य पूजा करने की कैसे कहें ? स-सर्वथा अनृति को भी आदरने योग्य नहीं, पूजा करने योग्य नहीं, क कर्म क्य करने के लिये, आठ कर्म काटने के लिये, आ-भाव पूजा रंदम से कर्म क्य हो, गो हे गौतम, म-अयुवर्ता, देशमती, अ-समदशे अमित सब को, से भाव पूजा आदरने योग्य, अ-अव सादद्य द्य पूजा का फल दिखाते हैं, ज-जिन्हें शेंध दु-छ रवस्प अग्नि का जलता कुंड मिलेगा, अ-अनंती दक्ष दु ख पावेंगे, दु दुगेंघ मद से लित, खा-चार, पी-पिन्नेप्रेप्म जहां दहुत है, व-चवीं रुधिर का देर है, क-दूध की उरह उपलते हुए दु-ख में, ल-खुजली रोग की तरह वड़ वड़ शब्द करते, गो-हे गौतम ! सावद्य पूजा करने वाले ये फल प्राप्त करने, इत्यादि !

महा निशीय सूत्र के तीसरे श्रध्ययन में बहुत श्रधिकार है पर ग्रंथ वढ़ जानेके भय से यहां सारांश मात्र तिसा है। इस से विशेष श्रधिकार महा निशीथ से देसतेना। सिवाय इसी सूत्र के पांचवें श्रध्ययन में भी ऐसा ही श्रधिकार है वह भी देसतेना।

सूचनाः-( उपरोक्त महा निशीय का विषय यह प्रंथ छपना प्रारम्भ हुए गीछे श्री जाननगर के छुज शावकों की श्रीरसे लिखा हुश्रा श्राया। इस लिये उन सजनों के शाधह से उन के मान के लिये किंवित मात्र यहां लिखा है )

हिंसा धर्मी कहते हैं कि प्रवचन के श्रृ की मारने में कुछ भी दोष नहीं है, जिस की साल निशिध चूर्णि में कही है,

राह में बाघ का भय था, वहां श्राचार्य बहुत परिवार से श्राये वाघ का मय समझकर शिष्यों से कहा "गच्छ को रोको " तव शिप्योंने कहा " वयों रोके "तव गुरुने कहा 'यहां सिंह का भय हैं " तब शिष्यने रातको तीन सिंह मारे और गुरु से मायाश्चित् मांगा, गुरुने कहा 'तू लिखहै, तुसे मायश्चित नहीं लगता। तूने महाफल कमाया है 'ऐसा कह दूसरों के हृदय की दया दूर की जिसका उत्तरः—जो सिंह मारने में प्रायश्चित नहीं तो गौशाला को क्यों नहीं मारा ? उसने तो दो साधु मार डाल थे, भगवान् ने मारने का उपदेश भी क्यों नहीं दिया ? अपने इत को तोड़ दूसरों का उड़ार करने में पाप नही तो श्रंवड के सातसी शिष्य तुषा परिषद्द से क्यों मरे ? उन में से एकभी श्राहा दे देता तो सातसौ ही जीवित रहते। पर वीतराग की ऐसी श्राहा नहीं है कि श्रपने वतको तोड़ दूसरी का उद्धार करें, ये वाते सूत्र विरुद्ध हैं। भगवान का मार्ग तो यह है कि जब श्रंतगढ़ में श्री छुप्ए ने पूछा कि " गज सुख-माल कहां है '? तव भगवान् ने कहा-' साहिये अहे ' मुक्ति गमन रूप कार्य श्रर्थ सिद्ध किया। वहां भाई के वध करने वाले पर कृष्ण को द्वष श्राया। तव भगवान् ने कहा।

माणं तुम्मं कन्हा तस्स पुरिसस्स पवोसए मावजाहि एवं खलु कन्हा तेणं पुरिसेणं गयसुकमालस्स श्रणगारस्स साहिजं दिशे।।

श्रर्थः-मा-न करो, तु-तुम, क-हे छुष्ण, त-उस, पु-पुरुषपर, प-द्वेष, ए इस प्रकार, ख-निश्चय, क-हे छुप्ण, ते-उस, पु-पुरुष ने, ग-गंत्रसुसमाल, श्र-श्रणगार को, सा सहायता, दि-दी

जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध ईंट वाले पुरुष के फेरे टाले उसी प्रकार उस पुरुपने गजसुखमाल के फेरे टाले हैं। तब कृष्ण पृष्ठते हैं उस पुरुष को में किस प्रकार जातृंगा ? तव भगवान कहते हैं-" तुम्हें द्वारका में जाते हुए वह सन्धुस वेस "हिएचेव हिइभरएगां कालं करिस्सइ" खड़ा रहकर स्थिति पूर्ण कर काल करेगा" इस प्रकार संकेत से पिहचान ने को कहािक तुम्हें देख खड़ा रहजायगा श्रीर नीचे पढ़ मर जायगा। तव तू समभलेनािक यह पुरुष गजसुखमाल को मारने वाला है पर शकट नाम भगवंत ने नहीं कहा। तो देषी को मारना ऐसा कर्म जिन मार्ग में कैसे हो सक्का है?

हिंसा धर्मी जब आवश्यक करते हैं तय स्थापनाचार्य कौड़ा (कौड़ियां जानवरों की हड़ी को) लेकर के उन्हें गुरु मान खमासणा देते हैं पर उन स्थापनाचार्य को पुष्प, पानी, धूप, दीप कुछ भी नहीं देते क्योंकि गुरु महाबती है, उन्हें सचित्तका स्पर्श नहीं हो सक्का, पर विवेक विकल इतना भी नहीं जानते कि जो गुरु महाबती हैं तो देव क्या अवती हैं? सचित्त का स्पर्श देव को क्यों उचित है ?

४१ जिन प्रतिमा जिन सारखी (समान) कहते हैं इसका उत्तरः— अध्याद्धार्थ्या स्टाट्या स्टा देवलोक पर्वत पर जद्यन्य ७ हाथ उत्कृष्टी ४०० धनुष्य सम्वी तीर्थंकर की ऊंचाई के प्रमाण से ऊंची है, पूजा करते नमो-थ्युणं भी देते हैं तब पूछते है कि श्रवगाहना तो सरीखी है पर गुण सरीके क्यों नहीं ? ज्ञान, दरीन श्रादि क्यों नहीं ? तथा जिनवर के आगे पांच आभगम करते हैं और इस प्रति-मा को फूल, पानी, बस्त्र, श्राभूषण, धूप, दीप, गीत, चृत्य भोग क्यों देते हैं ? संसार के मनुष्य भी जैसा पुरुष होता है वैसी खुवी चित्रित करते हैं। म्लेच्छ लोग मांस श्रौर सुरा के भोगी हैं तो उनके देव भी मांस श्रीर सूरा का खाद करते हैं माता, भेरू, हनमान और योगिनी आदि के आगे श्रजा श्रौर महिष का वध करते हैं, विष्णु, देव, ब्रह्मा, शिव, श्याम. कार्तिक, गणेश, सरस्वती ये उज्वल देव हैं तो इन की पूजा में पान फूल, घूप, दीप रहता है पर मांस, स्रादि नहीं रहता है। जिस वस्तु के भोगी देवता हों वही वस्तु उसकी प्रतिमा को भी पूजा करने में काम में लाई जाती है. जैसे जो वस्तु वीतराग को क्लपती है वही वस्तु वीतराग को चढाते हों तो हम सममलें कि यह प्रतिमा वीतराग की है। पर जिन जीवों की रचा श्रोबीतराग करें श्रीर उन्हीं जीवों का वध कर श्रीवीतराग की प्रतिमा का पूजन करें यह वात कैसे मिल सक्री है जो वीनराग फूल, पानी, घूप, वस्त्र, भूषण के भोगी हों तो पूजा में निर्जरा हो, करने वाला भी संसार समुद्र तिर जाय इतना लाम हो । पर जिस वस्त के वीतराग त्यांगी हैं उसी का भोग उन्हें लगाया जाय तो महापाप ही लगेगा। श्रीर सिर्फ श्रामंत्रणा भी करेगा तो पाप लगेगा। उत्तराध्ययन सत्र के श्रध्याय वीसवें में श्रनाथी मृति से राजाने विना जाने भोग की आमंत्रणा की, फिर समाकित पाये तब पहिले जो भोग भोगने को कहा था उसके लिये अपराध खमाया। वह गाथा सत्तावनवीं लिखते हैं।

> पुच्छिऊण मए तुन्मं, साण दिग्धाश्रो जो कच्चो ॥ निमंतिया य भोगेहिं, तं सन्त्रं सिरसेहि मे ॥

श्रथः-पु-पूछकरः, म-मैंने, त श्राप को, सा-धर्म ध्यान का, वि-विघ्न घात,जो-जो, क किया, नि निमंत्रण दिया, भो-भोगकर हे संयति ! तू भोग भोग श्रादि, तं-वह सब, सि मस्तक मुका-कर ज्ञमाता हूँ। मैं मेरा श्रपराध सव । तो श्रीवीतराग के चोसिराये हुवे भोग कैसे काम श्रासकते हैं ! तथा देवता की तरह भक्ति पूजा करते हो तो देवता ने वस्त्र पिंडनाय हैं तो तुम भी वस्त्र क्यों नहीं पिंडनाते, इतना योगी पना क्यों रख रहे हो !

फिर जिन प्रतिमा जिन सरीखी है तो क्यों नहीं कहते हों जो भरत इरमरत में तीर्थंकर शाश्वते हैं तो तुम वीर्थंकर का विरद्द श्रविद्यमान क्यों कहते हो । फिर वलदेव से वलदेव, वासुदेव से वासुदेव, चक्रवर्त्ती से चक्रवर्त्ती, तीर्थंकर से तीर्थंकर ये एक क्षेत्र में दो इकड़े नहीं होते ऐसी श्रनादि काल की रीति है। श्रीर जिन प्रतिमा जिन सरीखी है ऐसा जो तुम कहते हो तो एक क्षेत्र में सैकड़ों प्रतिमाएं इकड़ी क्यों हुई। ऐसा श्रेष्ठरा क्यों किया ! फिर तीर्थंकर विचरते हैं वहां से एक्बीस २ योजन तक मार, मृगी, सचक्र, परचक्र का भय श्रादि मगवान के पुष्य के श्रातिश्य से उपद्रव नहीं हो सक्ता। श्रीर जिन प्रतिमा जिन सरीखी है तो इनमें से एक भी मय क्यों नहीं टलता! इसलिये ऐसी श्रमना में मत मूलो।

## 

गौशाला मित का मत सुयगडांग के दूसरे श्रुतस्कंघ के छुट्टे अध्ययन में लिखाहै:-

सीम्रोदगं सेवउ वीयकायं, म्राहायकम्मं तह इत्थि-याम्रो । एगंत चरिस्सिह श्रम्हधम्मे, तवस्सिणो णाभि-समेति पावं ॥ ७॥

श्रथः-सःसचित पानी पीना, घी-शाल-गोधुमादि का उप-योग करना,श्रा-श्राधा कर्मी श्राहार लेना,त-वैसे ही श्रीर इ-श्री का प्रसंग भी करना,श्र-एकान्त विहार में तत्पर,इससे श्रपना श्रीर श्रीरों का उपकार होता है ऐसा कहते हैं, श्र-हमारे धर्म में प्रवर्तने घाले, त-तपस्वी, पा-पाप नहीं लगता, यद्यपि-शीतोदक श्रादि कुछ कर्मवंघ के कारण हैं तथापि धर्म धार शरीर को रखने चास्ते ऐसा करना भी एकल विहारी तपस्वी के लिये वंधन नहीं।

(१) श्राद्र कुमार ने गौशाला से कहा शरीर रक्तार्थ हमारा क्रमें है। शितोदक पानी, वीजकाय, फल, फ्ल, श्राधाकमीं श्राहार और स्त्री सेवन इतने भोग में दोप नहीं। यही श्रद्धा सुम्हारी भी है। श्राद्रकुमार ने फिर उसी स्त्र में उसी स्थानपर नवर्षी गाथा में कहा:-

सियाय वीद्योदग इत्थियात्रो, पहिसेवमाणा समसा मवंतु ॥ श्रागारिखोवि समणा भवंतु, सेवंतिउ तेवि तहप्प-गारं॥ ६॥ श्रथं-सि-कदाचित्, वी-वीज, शाल, गोधुमादिं, उ-सचितः पानी, इ-स्त्रियादि, प-इतनी वस्तुपं भोगते हुए, स-तपस्वी हो, श्रा-वे गृहस्थ भी देशांतर में विचरते, स-साधु तपस्वी हो, से-सेवे, भोगे, श्र-उन्हें, त-यथा तथ्य रीति से जिस प्रकार यित पकल विहारी वैसे ही गृहस्थी भी धनार्थ मार्ग की हालत में श्राशावंत श्रकेला विचरता हुआ खुधा तृषादि के कप्ट सहता है इसलिये वह भी तपस्वी हुआ। ॥ ६॥

## (२) भगवती शतक १५ में गौशाला का मत कहा वह यह है:—

वेसियागं बालतपस्सि एवं वयासि किं मवं मुगी मुगीए उदाहु जूया सेझायरए,

उसी प्रकार हिंसा धर्मी द्याधर्मी को देखकर संताप पातेहैं।

(३) फिर गौशालाने पलनामा नपउउपरिहार मन से जोड़ फर कहा उसी प्रकार हिंसाधर्मी नये २ ग्रंथ "शबुंजय महा-तम्य" तथा 'विवेक विलास ' श्रादि चाहे जैसे मन गढ़ंत ग्रंथ बनाते हैं, देहरे, प्रतिमा वनाने श्रौर संघ कराने के लाम दिखाते हैं।

(४) फिर गौशालामित

श्रणति कम्मणि जाइं छ वागरणाइं वागरितितं लोमं श्रलाभं सुईं दुईं जीवियं मरणं ॥

इससे यह त्राजीविका मत कहाया। वैसे ही हिंसा धर्मी भी लॉम-त्रलाम, सुल-दुःख, जीवन-मरण, मंत्र, यंत्र, स्योतिष, चैदयक त्रादि कर श्राजीविका करते हैं।

(४) फिर गौशालान दो साधु जलाये भगवान पर तेजु.

लेश्या डाली पर पाप से न डरा । वैसे ही हिंसाधर्मी ने भी चौदहसी चवालीस वौदों को होमे, फिर दयामार्गी साधु को मारने का पाप सवा माखी का वताते हैं।

(६) गौशाला के शरीर में दाइज्वर हुआ तविमटी मिश्रित पानी छीटा 'अंवक्र्णग इत्थ गए ' अंव फल हाथ में लिये। कचे आमके फल इस पापको ढकने के लिये खाने लगा।

तस्सिवणं वज्जस्स पच्छ।दगाद्यगाए इमाई श्रष्ठ चरमाई पन्नवेहतं जहा चिरमे पाणे चिरमेगेय चिरमेगाट्टे चिरमे श्रंजिल कम्मे चिरमे पोक्खलस्ससंबद्धए महामेहे चिरमे सेयणए गंधहिथ चिरमे महासिलाकंटए संगामे श्रहंच गां इमीसे श्रोसाणिणीए चउवीसाए तित्थंकराणं चिरमे तित्थंयरे सिज्मिस्सं॥

श्रथः-उनने भी मद्यपान ढकने के निमित्त मद्यपानादि पाप के निमित्तः-ऐसे त्रमाण श्राठ वरिम से कहे । फिर पेसा नहीं हो सक्ता इसलिये वे कहते हैं:-चरिमपान १ वरिमगान २ वरिमनाटक ३ चरिमश्रंजुलीकमें ४ चरिम पुष्फल संवर्तकमेघ ४ वरिमसेचानक हस्ती ६ वरिम महासीला कंटक नामा संग्राम ७ श्रहंनामहुच पुनः इसी श्रवसर्पिणी में वौवीस तीर्थंकरों में चरम तीर्थंकर्से सिभूंगा जावत श्रंत करंगा। यहां पानकादिक चार को अपनी श्रपेत्ता से चरिमपना ऐसा श्रपने निर्वाण के गमन में जो जिन निर्वाण होते हैं उनके समय श्रवश्य होता है इसमें दोष नहीं और न इसे में दाह सम समस्तताहूँ। ऐसा प्रकाशित करने या श्रवघ ढंकने के लिये ऐसा होता है ऐसा कहा। इसी प्रकार हिंसा धर्मी भी श्रपने श्राचार में कुशील से चनकर शास्त्र के नये पाठ जोड़कर दिखाते हैं।

- (७) गौशाला ने तीर्थंकर नाम घराया कि तेवीस पहिले हुए श्रौर २४ वां में । वैसे ही हिंसाधर्मी भी कहते हैं कि महावीर के पश्चात् हम इतने पाट पर "गोयम सोहम " जंबू के पाट पर ऐसा कहते हैं।
- (द) गौशाला ने मरते समय कहा-" मेरा महोत्सव शिवि का पालकी कर वहुत श्राडम्बर से निकालना, चौर्वासवें जिन राज मुक्ति गय ऐसा कहना।' वैसे ही हिंसाधर्मी भी कह २ कर मांडवी कराते जय २ नंदा जय २ महा कहाते, मरेबाद-हरी, पगालिये कराते हैं।
- (ह) 'श्रंतिम राइयं सीपरिणममाणंसि पहिलादु समत्तं ' फिर गौशाला को सातवी रात में समाकत हुआ तव कडा— "हाय ! हाय !! में तो गौशाला हूँ, (मंखली पुत्र) समण्याती, श्रिरंडत का श्रविनीत, श्रपने शिष्य आवक को वुला कर कहा कि 'वायें पांव में रस्सी वांध कर सावत्थी नगरी में राजपथ, चौहटे, गली श्रादि सब जगह में मुक्ते खींचना, मुंह में थूक कर कहना कि यह गौशाला मंखली पुत्र, श्रमण् घातक महापापी, पाखंडी, छुदमस्थ था वह मरगया। ऐसा न करो तो तुम्हें मेरी सौगंध है"। ऐसा कह वह काल करगया। फिर शिष्य श्रावक ने लोक में लज्जा स्पद् जान द्वार बंद कर सावत्थी नगरी चित्रित की श्रौर स्थापना नित्तेप कर धीरे २ बोलते हुए रस्सी पांव में वांध घसीटा। इस प्रकार सौगंध पूरी की। इनने सावत्थी नगरी का चित्र वना सावत्थी नगरी के बराबर समका वैसे ही हिंसाधमीं भी स्थापना जिनराज जैसी मानते हैं।
  - (१०)उपासक दशाङ्गके छुट्टे अध्ययन में कुंड कोलिया आवक

से गौशाला मती देवता ने कहा ' उद्गा कम्म ' वलवांर्य के किये कुछ नहीं होता। जो होने वाला है सो होता है। वैसे ही हिंसा धर्मी भी कहते हैं कि किया करने से मुक्ति नहीं मिलती। मव क्रियति पकेगी तव विना ही श्रम के मुक्ति मिल जायगी।

(११) पंद्रहवें शतक में गौशाला का बढ़ा श्रावक श्रायंपल रातको विचार करता है कि मेरा धर्माचार्य गौशाला मंखली पुत्र, सर्वक, सर्वदर्शी, सब पदार्थ का जानने वाला 'तीयपढ़-प्पन्नमणाग्यं सन्वन् सन्वदंसी' कल श्रावेगा। उस से वंदना कर प्रश्न पूळूंगा। इन मूर्जी ने श्रजिन को जिनसे माने, वैसे ही हिंसाधर्मी भी झान, दर्शन, चारित्र, श्रतिशय, वाणी रहित प्रतिमा श्रजिन को जिन सरीखी मानते हैं इत्यादि कई उदाहरण देखते हिंसाधर्मी गौशाला के श्रजुगामी ही दृष्टिगत होते हैं। गौशाला के मत में स्थापना मानते हैं।



हिंसाधमीं द्याधमीं को कहते हैं कि तुम मुँहपित सदा क्यों रखते हो? विजयराजा की मृगा राणी से उत्पन्न पांच पुत्र थे जिन में सब से बड़ा मृगा लोढ़ा था श्रौर श्रेप चार उस से छोटे श्रौर महा सुंदरथे। बड़ा पुत्र मृगा लोढ़ा महा दुर्गेधी था इसलिये उसे तलघर में रखा जाता था। रानी हमेशा वेष बदल सूप में श्राहार लेकर उसे देने जाती थी। एक वार गौतम स्वामी उसे देखने गये। रानी ने गौतम स्वामी को देख बंदना

की श्रीर उनसे वहां पघारने का कारण पूछा। गौतम ने कहा कि ' तुम्हारे पुत्रको देखने श्राया हूँ। 'तब रानी ने चारों पुत्रों को श्रंगार करा गौतम स्वामी के पांव लगाये। तव गौतम ने उन सब को देख रानी से तलघर में रहने वाले पुत्र को देखने की इच्छा प्रगट की। तव रानी ने वस्त्र पलटे और तलघर के द्वार पर गई। वहां महा दुर्गेघ उड़ती देख गौतम से कहा ' स्वामी! बहुत दुर्गध त्रारही है इसलिये मुंह पर कुछ वांघ लीजिये ' तब गौतम ने रानी की मनसा रखने के लिये ' मंहपत्तियाए' मुंह बंधे 'कहा। पर गौतम स्वामी तुम्हारी तरह हमेशा मुंह पत्ति बांधे नहीं रहते थे। इसका उत्तरः—गौतम स्वामी ने तल-घर पहुंचने पर रानीके कहने से मुंह पर मुंहपात्त बांघी मानते हो तो क्या रानी से जो इतनी देर बात चीत की कि " मैं तेरे चार कुंवरो को देखने नहीं भ्राया तेरा पुत्र जो तलघर में है उसे देखने श्राया हूं " उघाड़े मुंह ही की ? उस समय मुंहपत्ति थी या नहीं ? तुम्हारे मत से तो वे ख़ुले मुंह ही बोले क्यों कि मुंहपाचि तो तलघर के वहां मुँह पर बांधी, पहिले तो मुंह के आगे हाथ लगाया पेजा भी तो नहीं कहा ? तब तो खुले मुँह गौतम स्वामी बोले या क्ष्या किया ? हे देवानु प्रिय ! साधु का वेष ही रजेर्हरेंग श्रीर मुंहपति है । जैसे ब्राह्मण को यहोपवित रहती है वैसे ही मुंहपत्ति तो गौतम के थी ही पर तलघर के द्वार पर विशेष दुर्गंध समस रानी के कहे श्रतुसार नाक में दुर्गध न जावे ऐसा किया। वे तो समता भावी महा पुरुष हैं जो इतने भक्तिवान का बचन रखा जैसे ऋषभदेव ने लोच करते समय इन्द्र के कहने से शिखा रक्खी थी पर गौतम खुले मुंह कैसे बोल सक्ते हैं ?

फिर कोई कहते हैं कि मुंह से वायु निकलती है जिस से व वायु काया के जीव मरते हैं उनकी यला के लिये साधु मुंह- पर मुंहपित वांघते हैं। तो क्या वायु का गोला नहीं निकल्ता ? फिर नाक की वायु क्यों नहीं रोकते हो ? इस का उत्तरः-जितना रुकता है उतना रोकते हैं सूत्र में मुंहपित का कथन है। नाकपित का नहीं। तव हिंसाधमीं कहते हैं कि नाक भी तो मुख मर्यादा में है क्योंकि पूर्ण चन्द्र जैसा मुंह कहा तो नाक की भी गिनतों उसी में हुई या नहीं ? तव तुम्हारें कह अनुसार नेत्र भी मुख मर्यादा में आये तो नाक की तरह नेत्र भी ढंकना चाहिये। पर ऐसा नहीं। सूत्र में जो मुंहपित का कथन है वह केवल मुंह ढंकने के लिये ही है।



सोहम्मकप्पवासी देवो, सकस्स सो अमरिसेणं । सामाणिय संगमओ वेइ सुरिदंपाडिनिविद्यो ॥ १-॥ तिल्लो-कं असमत्थंति, वेहएयस्स चालणं काउं । अक्षेव पासह इमं, मम वसगं मङ्क जोगतवं ॥ २॥

ये दो गाथाएं आवश्यक की निर्युक्तित कीहै। शकेन्द्र का सामानिक संगम नामक देवता अभवी, भिष्या दृष्टी, विमान का मालिक उसने वहुत प्रतिमाएं पूर्जी ऐसा कथन हैं। जो समिक्ति स्राते प्रतिमा पूजना चलाहो तो उसे मिथ्यात्वी, अभवी क्यों पूर्जे ? नमोध्युणं क्यों कहें ? मवी, अभवी दोनों पूर्जे इस लिये प्रतिमा पूजना संसार स्राते हैन कि मोस्र स्राते।



कितने ही हिंसाधमी कहते हैं कि श्रावक सूत्र नही पढते हैं और इसके लिये कई सूत्र की मिथ्या मिसालें देते हैं। इसका उत्तर:-तुंगिया के श्रावकों के वर्णन में 'लदद्दा ' कहे पर ' लइसुत्ता' नहीं कहें। इसका उत्तरः-ज्ञाता श्रध्ययन पहिले तथा मगवती शतक ग्यारहवें के उद्शे ग्यारहमें स्वप्न पाठक की " सुतत्थ विसारप ' कहे और ' स्वप्न शास्त्र के लदद्दां भी कहे। पर सूत्र का निषेध नहीं किया। वैसे ही श्रावक को भी समवायांग, नंदी सूत्र, उपासक की हुंडी में ' स्य परिगाहा , कहे, और तुंगिया के अधिकार में 'लइठा, कहे। स्वप्न पाठक की तरह तथा श्रावक की भी "श्रागमे तिविहे परणते तं जहा सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे," है या नहीं ? तथा श्री प्रश्न व्याकरण के दूसरे संवर द्वार का पाठ दिखाते हैं कि 'देविंद निरंद मासियत्थं महारिसीयसम-यप्पदिग्गां' सत्य वचन भगवंत ने, देवता या मनुष्य के लिये कहे वे महर्शि साधु ने सूत्र रूप दिये ऐसा पत्त खींचकर श्रर्थ करते हैं। पर यह तो सही पाउँहै। यहां स्थापना, उत्था-पना नहीं है। उनवाई में श्रीमहावीर ने उपदेश दिया वह ऋई मागघी भाषा में सूत्र रूप से दिया। वहां देवेंद्र नरेंद्र भी थे श्रीर ऋषि,मुनि,यति भी थे। सव को स्त्रार्थ में दिया। देवेद्र या मनुष्य की और महा ऋषि की मिन्न २ न कहा तथा देवेंद्र नरेंद्र को अर्थ रूप में कहा। फिर उत्तराध्ययन सूत्र के तेरहवे श्रध्ययन की बारहवीं काव्य में कहा 'महत्थ्रुवा वयग प्यभूया गाहाराप्रीया नरसंघ मज्मे 'यहां मनुष्य को सूत्र

रूपमें दिया और महाऋषि को भी सूत्र में दिया। ये भी सामा-न्य वचन हैं। गण्धर महाऋषि को अर्थ रूप में दिया कहा ' अत्थ मासइ अरहा ' अनुयोग द्वारमें साच है। तथा कोई हड वादी स्त्राचर सा ही अर्थ माने तो उसे क्या कहें। इसी सत्य के अधिकार में प्रश्न व्याकरण मे सत्य का वर्णन है, चहां ऐसा कहा "मणुयगणाणं वंदणिक्षं श्रमरगणाणंच श्रच गिर्ज असुर गणागंच पूर्या गुर्जं रस पाठ का इट करे। इस हिसाव से ये सत्य वचन मनुष्य गण को वंदनीक, पर देवता श्रसुर को बंदनीक नहीं, श्रौर देवता गणको श्रर्चनीक, पर मनुष्य श्रमुर को श्रचनीक नहीं। श्रमुर को पूजनीक, पर मनुष्य देवता को पूजनीक नहीं। ये तो सही वचन हैं वैसे ही देवता, मनुष्य के अर्थ रूप में और साधु के सूत्र रूप में सत्य कहा। ये सही वचन हैं। इन शब्दों पर हुठ न करना चाहिये। तथा श्रावक सिद्धांत पढ़ें तो श्रनंत संसारी हों ऐसा पाठकिस स्त्र का है? देश बत्ती आवक निर्मल वारह बत घारी,प्रतिका घारी ब्रह्मचारी, श्रनेक गुण मंडार "धम्मिया धम्माणु" श्रादि विरद के घणी सूत्र पढ़ने से ही श्रनंत संसारी हो जायँ तो अवती देवता "धिम्मयं सत्थं पोथरअणं वाएइ" कहा वह देवता श्रनंत संसारी क्यों न हुआ ? तथा ये "धिमिन एसत्थे" ये लौकिक या लोकोत्तर हैं कहो। जो लोकोत्तर हैं तो देवता पढ़े श्रीर श्रावक श्रनंत संसारी हों यह कैसा श्रन्याय श्रीर यदि लौकिक हैं तो जिन पूजा की विधि कहां की? यह कहो। लौकिक देव की पूजा विधि लौकिक शास्त्र में और लोकोतर देव की पूजा विधि लोकोतर शास्त्र में रहती है इस का यथार्थ उत्तर हो ।

निर्शेथ के प्रवचन सिद्धांत ही हैं। उचवाई में साधु का विरद् कहा वहां "एग्रोमेव निर्गंथे पात्र एं पुरस्काउं विरहंति" ऐसा कहा तथा भगवती में जमाली की माता ने कहा "एग्रा मेव निर्गंथे पात्र एं सन्चं अग्रुत्तरं" कहा तथा आवश्यक में "एग्रामेव निर्गंथे पात्र एं पात्र एं अग्रुत्तरं" कहा। ये तीन साच सिद्धांत के वचन को प्रवचन कहने के दिये तथा उत्तराध्ययन २१ वें में पालक आवक को निर्श्रंथ के प्रवचन का ज्ञाता कहा। निर्श्रंथ के प्रवचन सिद्धांत ही हैं अन्य कुछ नहीं। ज्ञाता वारहवें अध्ययन में सुवुद्धि प्रधान ने जित शत्रु राजा,को "संताणं तचाणं तिहयाणं अवितहाणं सद्भुयाणं " जिन प्रणीत सिद्धांत कहे। ये विरद् सिद्धांत के ही हैं तथा राजमती ने संयम लिया वहां शीलवती वहुसुया कही तो संजमतो तत्काल ही लिया और घरमें सूत्र पढ़ने की तुम मनाई करते हो तो वह वहु सूत्री कव हुई ?

फिर कोई कहते हैं कि आवक सूत्र पढ़े तो सिर्फ आवश्यक ही पढ़े। उन्हें यह पूछना चाहिथे कि आवश्यक में आवक को "सुत्तागमे अत्थागमें" कहा तो वे सूत्र पढ़े सिवाय कोन सा अतिचार लगाते हैं शामो नास्ति कुत सीमा शाव-श्यक तो अनुयोग द्वार में " अतो अहो निस्सेस" अकाल समय में भी अस्वाध्याय के दिन भी करना कहा। इस के तो "अकाले कुछ सज्मायं" आदि अतिचार नहीं लगते इस का उत्तर दो। तथा उचवाई में कौणिक राजा, सुमद्रा आदि रानी और अस्य लोग, शाता में मेघ कुंवार, भगवती में जमाली आदि,

रायपसेगी में राय प्रदेशी, चित सारथी, उपासक में आनं-दादि आवक ने उपदेश के अंत में कहा " सद्धहामियां भंत निग्गंथे पावयणे पत्तियामियां रोएमियां भंते निग्गंथे पावययां" जो प्रवचन सिद्धांत सुने नहीं, सुनाथे नहीं तो अद्धा आदि कैसे हुई ? इस हिसाब से देवेद्र, नरेंद्र की प्रवचन रूप सत्य दिया या नहीं ? नर, सुर की अध रूप में दिया यह हठ नहीं करना चाहिये। फिर भगवती शतक नववें उद्देशे वत्तीसवें में असोशा केवली के अधिकार में पेसा कहा:-

श्रसोचाणं मंते ! केवलिस्सवा १ केवली सावगस्सवा २ केविल सावियाएवा ३ केविल उवासगस्सवा ४ केविल उवासगस्सवा ४ केविल उवासगस्सवा ४ केविल उवासगस्सवा ६ तप्पिक्खिय सावगस्सवा ७ तप्पिक्खिय सावियाएवा प्रतप्पिक्खिय उवासगस्सवा ६ तप्पिक्खिय उवासगस्सवा ६ तप्पिक्खिय उवासियाए वा १०

श्रर्थः-श्र-विना सुने घम फल का फल वचन पूर्व कृत घम हा रागा भगवंत केवली जिन भगवंत का १ केवली से पूछा जिसने केवली के वचन सुने, वे केवली श्रावक कहाते हैं २, केवली की श्राविका २, केवली की उपासना के करने वाले ४, केवली की उपासना करने वाली ४, केवली का स्वयं वुध श्रावक ६, स्वयं बुद्धिका श्रावक ७, स्वयं बुद्धि की सेवा करता हुशा ८, स्वयं बुद्धि की श्राविका ६, स्वयं बुद्धि की सेवा करती हुई स्वयं बुद्ध श्रम्य को कहते सुना पहिले १०।

इन दस के पास केवली प्रकारित धर्म सुन कोई केवली कान पावे तो उन्हें सोच्चा केवली कहते हैं और इन दस के

पास केवली प्रकापित धम सुने विना केवल झान प्राप्त कर उन्हें श्रसोच्चा केवली कहते हैं। इस हिसाव से केवली प्रकापित धर्म के कहनेवाले ये 'दस' सममना चाहिये। तो क्या केवली 'पन्नतं ध्रमं'' ये सिन्हांत से श्रलग हैं ! इतनी सूत्र साल में नर, मुनि, सुर, ऋषि सव सूत्र श्रथं पढ़े उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर कोई निशीथ की साल दे कहते हैं कि:-

"भिक्खु श्रय्या उत्थिएण वा गारित्थएण वा वायइ वायंतं वा साइङ्जइ"

उन्हें कहना चाहिये कि इस पाठ में समुचय बांचणी निषेधी है। सत्र पढ़ना ही नहीं निषेधा और अन्य तीयीं के यहस्य और अन्य तीयीं निषेधे है। अमणो पासक नहीं निषेधे। उपासक में भगवंत को वंदना करना जाते समय आनंद को गाहावई कहा और वत लेकर घर को पीछे लौटते "आणोंदे समणोवासए" कहा। वैसे ही निशीथ में अमणोपासक आवक को पढ़ाना नहीं निषेधा तथा समवायांग में चौतीस अतिशय में कहा "भगवं चणं अद्भागही भासाए धम्मे परिकहेइ " वहां मनुष्य, देवता ऋषि को अलग २ कहने की नहीं कहा। ऐसी अनेक दलीं हैं।

१६ देव, गुरु श्रीर धर्म इन तीन की तत्वो की पहिचान कि तत्वो की पहिचान

## चौपाई

परम पुरुष परमेश्वर देव । तेह तथी नित करजे सेव! भव दुःख मंजन श्री श्ररिहंत । राग द्वेष का कीना श्रंत ।। चौत्रीस अतिशय शौशित काय। त्री भोवन जगनायक जिनराय पांत्रीस वाखीवचन रसाल । शिव सुख कारख दीन दयाल ।। सुर नर किचार वंदित पांय। जय जगदीश्वर त्रिभोवन राय। सिद्ध पुरुष त्र्यविचल सुख घणी। सेवकरो भवियण जिनतणी।। श्रष्ट करम दल कीधा चूर । चिदानंद सुख लिये मरपूर । श्रनंत ज्ञान दर्शन श्राधार । इंद्री देह रहित निराकार ॥ तेहने जन्म जरा नहीं रोग । नहीं तस दारा नहीं तस भोग । नहीं तस मोह नहीं तसमान। नहीं तस माया नहीं श्रज्ञान।। नहीं तस वैरी नहीं तस मित्र। ज्ञान सरूप जगन्नाथ पवित्र। ते प्रभ्र नहीं सरजे संहरे । राग देप चित नवि घरे ॥ ते प्रमु निव पार्वे श्रवतार । श्रादि श्रंत नहीं तेनो पार । ते प्रभ्र लीला चित निव घरे। ते प्रभ्र हांस क्रीड़ा नवी करे।। ते त्रश्च नवि नाचे नवि गाय। ते त्रश्च भोजन कांइ न खाय। ते प्रश्र पुष्प पूजा सं करे । ते प्रश्र चक्र गदा नवि घरे ॥

ते प्रभु त्रिशूल घरे नहिं पाण । सांचा जगदीश्वर ते जाण । वेद पुराण सिद्धांत विचार। एवा जगदिश्वर नहीं संसार ॥ ए जगदीश्वर माने जेह । निरावाघ सुख पामे तेह । एह तजी बीजो कौ ग घ्याय। अभरत छांडी विष की ग खाय।। रतन चिंतामग्री नाखी करी। कौग्र ग्रहे कर कांच ठीकरी। पोली मुठी दीसे श्रसार । पत्थर बांदे नहीं भव पार ॥ श्रथवा मोह ग्रंथील निव लहे। देखी पत्थर सोवन कहे। नंत्र रोग पीड़ित होय जेह। पीत स्वेत नर भाखे तेह॥ सत गुरु मले जो पुराय संयोग। तो मिध्या मत जावे रोग। सत गुरु तारे ने पाते तरे। उपकार नावतकी परे करे ॥ क्रोध मान माया परि हरे॥ त्रस थाबर नी रचा करे। सत्य वचन मुख थी आचरे ॥ कूड़ कपट चित्त र वि धरे ॥ श्रयादी धुं ते गुरु निव प्रहे । द्या धरम भवियण ने कहे । नारी तुंगे संगत परी हरे ।। ब्रह्मचर्य चोखं ऋादरे।। नव विधि वाड विशुद्ध बत घरे । ए गुरु तारे ने पोते तरे। काम भोग लालच परि हरे । सीलांग रथ गुण ते आदरे ॥ ब्रह्मचर्य पारवे जो गुरुहोय । तो गुरु थाए जग सह कीय। गृहस्थ गुरु प्रही ने सुंकरे । लोह संग पत्थर केम तरे ॥ तारे श्री ग़ुरु महा वंत धार । पंडित जन एम करे विचार। क्नक रजत धन ममता तजे। लोम छांडी ने सिद्ध ने मजे।। एगी परे पंच महा व्रत घरे । चार कषाय ग्रनिवर परिहरे ।

शास्त्र तखो नित दिये उपदेश। सतगुरु टाले सकल कलेश॥ राग द्वेष मोह टाली करी। एवा मुनिवर लहे शिवपुर वरी। तरवा जो वंच्छो संसार । तो आराघो गुरु व्रत घार ॥ द्या धर्म उपदेशे सार। जीव सहुने करे उपकार। दया धर्भ जग मोटो सही । जेथी दुःख कोई पावे नहीं ॥ कै जन दया दया मुख भगो । धर्म कार्य त्रस थावर हणे। वोले सांचु पण निव करे। कही ते भवसागर केम तरे॥ दया बिना जो थाये घरम । तो हिंसाए नवि लागे करम । जो तपस्या घर वैठां थाय । तो घर छोड़ी वन कौण जाय ॥ शास्त्र तखो ते अनुवय सही । दया विना धर्म थाये नहीं । ज्यां हिंसा तहां पातक होय । पंडित शास्त्र विचारो जीय ॥ पृथ्वी पानी अग्री वाय । बनस्पति छुट्टी त्रस काय। बे, श्री, चोरेंद्री पर्चेद्री सार। त्रस, थावर, श्रागम, विचार॥ जैन, शिव पण एह जीव कहे। एहने राखे शिव सुख लहे। एहं वचन निव माने जेह। मन बंधन निव छुटे तेह ॥ हरि हर ब्रह्मा बुध जिनराय । तेह तगा जो सेवे पायँ । ते प्रा धर्म करे तो तिरे। पाप करे तो मव मां फरे ॥ देव निरंजन ग़ुरु व्रत धार।धरम दयामय शिव सुखकार। ए त्रण तत्व समिकत् कहेवाये। एह आराध्ये शिव सुख थाय।। मनीयस्यापानी मनुष्य अवतार । ए समिकत आराधो सार । ऋपिलाल तथा पसाय । राम म्रानि एम कहे सीकाय ॥

% प्रतिमा पूजन % मनहर छुंद

लकड़ा की असी लेंड, सरो सेना माहीं जाई, कहो एतो शरो सेना, केटली संहार शे। चीतारे चितरी सरस, पुतलि ओ सदन मां, कहो एते संदरी, अध कशो सार शे॥ कंदोईनी कारीगरी, खांड नी बनावी गाडी, कहो एते बोक्स पंथ, केटलो बिदार शे। तेम करी पाषाया नी, प्रतिमा ने पूजे जन, अमरचंद कहे एतो, केम करी तार शे॥ मांदा ने मोकन्यो वलीं, सेना मांही सज करी, कहो एतो मांदो, अरी मारश के मरशे॥ सिल तखु नाव करीं, तरवा ने बैठो नर, कहो एते नाव, एने तारश के तर शे॥

चोर तथो संग करी, घम हरवाने चल्यो, कहो एने घम ए हरावशे के हरशे ॥ तेम करी पाषाण नी, प्रतिमा ने पूजे जन, अमरचंद कहे एतो, केम करी तारशे ॥ अ इन्द्र विजय छंद अ

सिर जटा घरने सुख थायज तो बढ़ वृच जटाज घरे छे। बानी ग्रंश्याथी मले कदीज मोचज, तो खर कामज एज करे छे। सिर गुँडिया थकी शांति मिले कदी, गांडरडा सिर गुँडी फरेछे। डाड़ी घरे दुख दूर करे कदी, सही डाड़ी वकराज मेरे छे।।१।। ठंडक ताप खमे थी मटे अघ तो, तरु थंडक ताप सहे छे। अम्बुज स्नान थकी अधी जायज तो मछ अंबुज मांहीज रहे छे। जागरण निशि कर्या थी मिले शिव तो घुड उँघज त्याग करे छे। आसना सर उंघे थी मले शीव तो वड वांदरी एम करे छे। २।। तिलक ताणे त्रिवीघी टले कदी तोज ग्रुनी वत केम घरे छे। आग मांही बलवा थी दहे अघ, तो तन त्याग पतंग करे छे। सारूं थसे जन जे निज कामज जे सत निमित्त चाह चहे छे। अमरचंद करे नकी एकज दया थकी अघ दूर रहे छे।। ३।। बहु बन्या एक अवनीमां तेने पंथ अगटा नवीन हजारो। केंक तो स्वादार्थ धर्म ग्रहे अने सिरा पुरी थी कहे पंथ सारो। ताल कुटी दिन रात गुमावे खावा पीवा थकी लागेज प्यारो। सांचु कहे सुर इन्दु सुखो जन महेर विना उगवानो न आरो।।४॥

#### नीति वचन

- (१) मूंजी का दान देना ग्रुश्किल।
- (२) कायर को वृत प्रत्याख्यान पालना ग्रुश्किल।
- (३) वड़ों को चमा करना मुश्किल ।
- (४) यौवनावस्था में शीयल (शील) पालना मुश्किल।
- (४) त्राठ कर्म में मोहनीय कर्म जीतना मुश्किल ।
- (६) पाच इन्द्री में जिहा इन्द्री जीतना ग्रुशिकल ।

- (७) चार कषाय में लोभ कषाय जीतना मुश्किल ।
- (c) तीन योग में मन योग जीतना म्रिश्कल I

- (१) श्री वीतराग की बानी सुनने से पाप हटे।
- (२) चमा किये क्लेश मिटे।
- (३) धर्म का बिचार, उद्यम किये दीनता कटे।
- (४) जागृत रहे तो चोर हटे।

€0\$0

- (१) समकित का पात्र जीव।
- (२) जीव का पात्र शरीर ।
- (३) शरीर का पात्र लोक।
- (४) लोक का पात्र अलोक।
- (५) अलोक का पात्र केवल ज्ञान ।

~~~~

- (१) धर्म का ज्ञाता होने तो दया पाले ।
- (२) ज्ञान का बल हो तो थोड़ा बोले।
- (३) बुद्धिमान हो तो सभा जीते।
- (४) साधु की संगति हो तो संतोष पाने।
- (५) वैराग्य होय तो इन्द्रिय दमे ।
- (६) सूत्र सिद्धांत सुने हो तो धैर्यता आवे ।
- (७) प्राग्री जीव की हिंसा न करे तो निभय बने ।
- (c) मोह मत्सर त्यागे तो देवकी पदवी मिले !
- (६) चार तीर्थ को शाता उपजाने तो शाता मिले।

- (१०) न्याय मार्ग से चले तो शोभा पावे।
- (११) दया, शीयल पाले तो मोच के अनंत सुख प्राप्त करे। ॐ%-०-%%>
- (१) क्रेश घटाने से घटे और वढ़ाने से वढ़े।
- (२) हिंसा घटाने से घटे और बढ़ाने से बढ़े।
- (३) आहार घटाने से घटे और वढ़ाने से बढ़ें।
- (४) मैथुन घटाने से घटे श्रीर बढ़ाने से बढ़े ।
- (५) खाज घटाने से घटे श्रीर बढ़ाने से बढ़े।
- (६) शोक घटाने से घटे श्रौर बढ़ाने से वहे ।
- (७) चिन्ता घटाने से घटे और बढ़ाने से बढ़ें।
- (८) भय घटाने से घटे और बढ़ाने से बढ़ें।
- (६) निद्रा घटाने से घटे श्रीर बढ़ाने से बढ़े।
- (१०) तृष्णा घटाने से घटे और बढ़ाने से बढ़े।

~~~ 米田 の(観光・八~~

- (१) दया पाले वह दानेश्वरी।
- (२) धर्म विचार जाने वह ज्ञानी।
- (३) पाप से डरे वह पैंडित ।
- (४) कुल में दाग न लगाने वह चतुर।
- (५) पांच इन्द्रिय का दमन करे वह शुरा।
- (६) सत्य वचन बोलने वाला सिंह समान है।
- (७) धर्म बढ़ावे वह धनेश्वरी।
- (c) निर्धन से स्नेह रक्षे वह अजर अमर l

## 8 मिध्यात्व का वर्षन 🎖

॥ मनहर छंद ॥ मिथ्याति कुमति कोस, हिंसा तणी श्रति होस । श्रदत्त मैथुन मृषा, दोप मन्पूर जी II मद मगरूर श्रंध, करे पाप का प्रवंध। मूंठ वचाही को वंध, करवे मां सूरजी ॥ वृत पचलाण हींग, विषय प्रमाद लीन। नाचत कूदत कर्म, करत करूरजी ॥ हिंसा में घरम वाल, करत श्रधम ख्याल । खोड़ीदास कहत, मिथ्याति ऐसा मूरजी ॥ १॥ भुक्यो राग द्वेष मूढ़, गहत घरम रूढ़ । पाप में अरूढ अहो, निशि जीव घातकी ॥ धृप दीप पुष्प फल जल में किलोल भये। गावत धवल ते मिथ्याति महा पातकी ॥ पूजे पत्थर का देव, करे कुगुरु की सेव । हिंसा में घरम गम, नाहीं दिन रात की।। मोह में छकेल छेल, करत मंड़प खेल । खोडीदास मेल मेल, सोवत मिथ्यातकी ॥ २ ॥

हु इति प्रथम भाग समाप्त

600001000010000160001600160010000

# \* समिकत सार भाग २ \*

~91818\*~

## "श्री जैन घर्मी जयतु"

मंगला चरण

🛞 शार्द् ल विक्रीड़ित वृतम् 🏶

श्री श्रादी जिन गुण निधि थिरता तीर्थोदि घुरे कता। इत्यादि ष्टदमान नाण विमला, चांती घर्मो वाग्रता। दाता, शांत सुधाज सूमति कला त्रीरतन वंदू ग्रदा। भक्ति भाव जनो सदा चित रमे, विशो न श्रावे कदा। १।

### 🛞 मनःहर छुंदः 🛞

जय जय जगपित समरूं हूं श्रंतर थी, अकल श्रगम गति न थी जनं मरना। सकल करम नार परब्रह्म निराकार चिदानंद पारावार मन मय हरना। लोका लोक चरी सन श्रजाण न रहे कन द्वी गुण कीं एही ढन लय गत चरनां ऐसा है श्रगम नाथ त्रिहु तनं निरलात जीह नासे तुज ख़्यात करीली थुं चरना॥ २॥

### 🛞 दुर्मिला छंदः 🏶

चरणांबुजं श्राप तथे निज सेवक तथी सदा शिशु काज सरे। तुम नाम तथी गुण कीर्ति तथी शुद्ध बोल

<sup>[</sup>१] जम्म [२] ज्ञान दर्शन [३] गति करना नष्ट होगमा (४) तीन गरीर (४) कमल स्वरुपी चरण

तणी चित आश घरे। समकीत तणो गुण सार चहीं भुज माग धुंथे उड़ जात हरे। घनरे ! घनरे ! तिहुं लोक घणी तुम ज्ञान सुणी हट वादि हरे ॥ ३॥ जिन कार कही खट काय हणे न गणे पर पीर भनो रटवा। जिन घात करी प्रतिमा कुं घरी परपंच वरी घनने मटवा। गुण हिन समों मरपूर तमों नहीं खंतिं स्वमान तपा कटवा। त्रस थावर देख न मेर घरे मुसकों पर ज्यों मिनकी लटवां॥ ४॥

### 🛞 मत्तगयंद छंदः 🛞

श्वान परे ग्रुख सुं प्रातिमा मित ग्रन्थ भिस २ ग्रुग्ध फसाने । देन कुगुरु की मिक्क नणां फल मोच रु लच्मी मोग नसाने । संत्रति नाम लजावत पारिध दुरती पूजन पाप रचाने । तस समानि मया मृग सेनक दौरही दौरत मांहि धसाने ।। ४ ।।

### % मनः हर छंद अ

समकीत सल्योद्धार रच्यो ए प्रपंचगार हिंसा तणी पृष्टी लार परीचाव्यो त्रापक्षं । ठाम २ निन्दा युक्त शब्द धरी बुध-लुप्तं मानत हे श्रहं ग्रुक्त तेतो महा पात क्षं। एसो नाहीं ज्ञान भेद जेथी लहे सब खेद आणा दया तणो छेद कियो मिध्या दात क्षं। विज्ञ सुनो मेरी लया चाहो" जो

<sup>[</sup>१] लेकर (२) ख्राजा (३) समूह (४) तमी ग्रुण (५) चुमा (६) चूडी (७) विज्ञी (=) मत्पट (६) समभाव (१०) अलोप (११) वाणी

### श्राणाने द्या परिहरो सन्योद्धार पंथ महा घातकूं ॥ ६ ॥ द्या धर्म स्थापनार्थ

वीत्या जेने राग द्वेष मोह ने अंतरे लेश केवल नाण ने दसे लेइ वदे ज्ञान कूं। स्याद वाद निरापक संग्रही आतम लच खटकाय जंत रच दीए अभे दान कूं। आप दया करी पर दया से उमंग धरी निर वद्य वेद चरी सुख सव जान कूँ। एसा ए अगमनाथ आणा कु ही दया साथ, रुदे धरो एही वात हु यो मन प्राया कूं। ७॥

### द्या धर्भियों को स्चना

### मनः हर छुंद

पद्काय जंत को डगारनार माने वंधु वांचि समकीत सार दया करो सनको । दया सुख सिंधु सही भन्न में भमत नहीं शिनगत गेह नहीं फेरी मिटे कनकी । निगुरयो अनंत काल हिंसा मिध्या तथी ढाल खोलो देन हर्ग अन जागो जागो सन की दया ही को धर्म द्वार खोलो जिन ज्ञान लार गहो समकित सार तजो चिंता जग की ॥ = ॥

#### मंगल भावना

ग्रन्थराम्स के पूर्ण जगत्-माता, भक्तों के स्मरणाघार श्री जिनेश्वर की स्तुति करता हूं कि जिनके भजनानंद द्वारा भव दावाग्नि की विकट ज्वाला से ज्यलित सब भव्य जीवों के

<sup>(</sup>१) वाणो (२) प्राणो (३) सागर (४)प्राप्त करे [४] व्यतात हुआ (६)नेत्र

अन्तः करणों को शांति मिलती है, तथा जिन जिनेश्वर देव के ध्यान स्मरण रूप पुष्कल संवत मेघ की घाराएं भव्य प्राणियों के अन्तः करणों को शीतलता प्रदान करती हैं। वे जिनेश्वर देव, श्रकल अर्थात् किसी की समभ में न श्राने वाले, श्रगम्य अर्थात् ज्ञान विना सुगमता से नही पहचाने जाने वाले, श्रविनाशी अर्थात् जिनके जन्म मरण नष्ट हो गये हैं। सब कर्म रूपी मेघ नष्ट हो जाने से पर ब्रह्म निरावरण श्रशीत जिन्हें श्रावरण रहित ज्ञान रूपी सूर्य प्रगट हो रहा है जिस ज्ञान रूपी प्रकाश में वे लोकालोक के भाव अवलोकन कर परम पद को प्राप्त हुए हैं,जिन्हें फिर इस संसार में श्रव-तार लेना शेष नहीं रहा है,ऐसे विश्ववंद्य परमात्मा के समस्त गुणों की स्तृति कर यह समिकत-सार भाग २ द्याधम वृद्धि श्रीर हिंसा बुद्धि से मुक्त होने पवम् मेरे स्वधर्मी विवेकी वीर नरों की शुद्ध श्रद्धा की पुष्टि के लिए घम वन्धुश्रों की पवित्र सेवा में अर्थण करता हूं। श्राशा है, सब जीव-द्या प्रति पालक जैन बन्धु इस में लिखे हुए भावों पर विचार कर दया धर्म की बुद्धि करने में किञ्चिए बुद्धि न करेंगे। तथा तमागु-गादि से सर्व कंचुकी वत् शीघ्र ही दूर हो जायंगे। यही झान धर्मियों का मुख्य विवेक है।

### 🛞 आत्म बोध परीचा 🛞

ए धर्माभि लाषी वीर जनो ! पहले अपने अन्तः करण सिंहत प्रवृत्ति सम्बन्ध त्याग कर निवृति के साथ स्वस्थ चित्त हो निर्वध-वचन गुरु मुख से सुन कर विचार करो-अनुसन्धान लगाओं कि यह आत्मा इस जगत् के फंदे में क्यों फंसता है ! दिव्य झान करी नेत्रों को खोल कर देखोंगे तो तुरंत झात हों

जायगा कि अनादि काल से आज तक राग हेपादि ममता रूपी फांसी के वंघन में फंस कर यह आतमा महा विटम्बना में रहा है। श्रपना रमगीक तत्व स्वरूप मृल कर पौद्रलिक भाव में लीन हो, चौदह राज लोक में सच्म श्रीर बाहर वन चारों गति के स्थानों में नथे २ भेष से जन्म मरण कर स्पर्श कर सुका है, श्रीर वहां श्रनंत दुःख मोगे है, जिसका मृल कारण यही मतीत होता है, कि वीतराग मापित दया-धर्म तथा समकित शान सिहत कर्म के विरुद्ध, श्रशान वृद्धि से मिण्यात्व धर्म पाल कर संसार में परि भ्रमण किया है। जब तक ज्ञान दर्श-नादि उपयोग में स्थैर्य भाव नहीं आता, तय तक चतुर्गति के वन्धन से मुक्त हो जाना अत्यन्त कठिन है। इस लिए धर्म प्रेमियों ! इस अन्यायी संसार में मनुष्य जन्म पाकर अपनी श्रमूल्य श्रात्मा की सार्थकता के लिए प्रथम विनयादि गुणों का श्रतुसरण कर ज्ञान सागर ग्रद्ध धर्माचार्य के विनयादि गुणों से संतुष्ट कर, उनके श्री मुख से वीतराग मापित निर्वध श्रान श्रवण कर यथा शक्ति श्रानभ्यास करो। फिर उसी श्रान शक्ति से सत्यासत्य पदार्थ का निश्चय करो । इस प्रकार प्रति दिन ज्ञान वृद्धि के साथ २ समिकत की पुछी होगी और स्वपर के पहचानने की शक्ति बढेगी। जिससे अनादि काल से स समाव का त्याग होगा श्रौर पर भव में श्रहंपद स्थापित है, इसका निराकरण हो जायगा। किसी कवि ने क्या ही ठीक कहा है।

श्रे दोहा 🌿

तज विभाव हूजे मगन, शुद्धा तम पद मांहि। एक मोच मारग यही, अवर दूसरो नाहिं॥ १॥ भावार्थ—विभाव श्रर्थात् जगत् की ज्वाला मे पौद्वालेक धर्म वस्तुश्रों को नाशवान् समस्र कर त्याग दो।श्रीर तुम्हारी श्रद्धात्मा रत्न-त्रय श्रर्थात् ज्ञान-दर्शन में सदा मश्ररहो। सारांश यह है कि इन तीनों रत्नों के श्रतिरिक्त मोच्न प्राप्ति का श्रन्य कोई साधन नहीं है।

#### **ब्लि** दोहा 🦫

जे पूर्व कृत्योदेय, रुचि शुं भुजे नांहि। मगन रहे आठों पहर, यहा शुद्धातम पद मांहि।

माचार्थः सुझ वर ! जिस समय शांत दशा प्राप्त हो कर अनुभव गुण के आधार से आतिमक उपयोग में स्थित होने का समय प्राप्त हो उस समय जो २ शुमाशुम कर्मोदय हो उन्हें निर्मोह ममता से भाग ले। पौद्रलिक भाव में रुचि उत्पन्न न हो और आठों पहर शुद्ध आत्म उपयोग में ही बीते तो यही धर्म पाने का सुबूत है। सारांश यह कि आत्मा अनन्त झान का मंडार है। सदा परमानंद स्वरूपी आप ही कर्ता और आप ही भोक्षा है। अपनी ही शक्ति से मोच पद पाने की सामर्थ्य विना किसी अन्य पुरुष में मोच प्राप्त कराने की शक्ति है ही नहीं। उदाहर आर्थ निम्नाह्नित दोहा पढ़िये।

#### 🐯 दोहा 🚳

ज्यूं सब रतनादिक सदन, महि बिन और न कीय।
त्यूं शिव सुख रतने भरी, तुक्त ब्यात्मा मन सोय।।१॥
मावार्थ-सम्पूर्ण प्रकार के रत्न उत्पन्न होने का स्थान पृथ्वी
के अतिरिक्त दूसरा नहीं है, इसी प्रकार मोन्न प्राप्त होने वाला
रत्न तेरी ही आत्मा में स्थित है। हे चतुर ! उन रत्नों का भोक्ना
तेरे सिवाय दूसरा दृष्टि गोचर नहीं होता। और भी कहा है।

#### 🕶 दोहा 🗠

ज्यो श्रंकर से महि गरी, जल विन नहिं प्रगटाय। त्यों तुज गुण श्रंकर सबै, प्रवचन विन सब छाय ॥१॥

मावार्थ-जैसे पृथ्वी में सभी प्रकार के श्रंकुर सर्वदा रहते हैं, किन्तु वे श्रीष्म ऋतु की प्रवल उष्णता से संतप्त हो वाहर से सुखाकर जमीन में लुप्त हो जाते हैं त्यों ही हे शुद्धात्मन्? मोल सुख के श्रंकुर शुद्ध ज्ञानादिक सब तेरी इस श्रम्ल्य श्रात्मा में ही भरे हुए हैं। वे इस जुल्मी जगत्-ज्वाला में भयानक पाप कर्म कपी ताप से श्रति संताप पाकर लिपे हुए हैं। उन पर प्रवचन-पञ्चम ज्ञानी की ज्ञान वर्षा की सड़ी लगने से वे श्रापही प्रगट होंगे। जिस प्रकार श्राषाढ़ मास में वर्षा ऋतु की सड़ी लगने से वृणांकुर श्राप ही प्रगट होते हैं। इसी प्रकार सिश्चित है कि श्रात्म गुण भी प्रगट होंगे।

#### **∄ दोहा** हि

ज्यों सारंग लखे नहीं, मरी सुगंध निज देह ।
त्यों तुं निज गुण नहिं लखे, शुक्क ध्यान विन देह । ११
भावार्थः-जिस प्रकार सारंग (सृग) श्रद्धानता के कारण स्वदेहोत्पन्न नामिस्थ कस्त्री की सुगंध श्राने के कारण इधर उधर ढ्ंढता है, कि यह सुगंध कहां से श्रा रही है। इसी प्रकार हे जड़ मित श्राश्रव धारियों १ में ज क्यी सुगंध तो श्रात्मा में ही भरी हुई है। परन्तु शुक्क (शुद्ध ) झान से उदस्वल ध्यान प्राप्त किथे विना यह वस्तु हिए गोचर नहीं होगी। केवल श्रपनी मदान्धता के कारण × पद काय-मदंन धर्म चला कर

<sup>×</sup> पृथ्वी, जल,श्रिप्त, वायु,वनस्पति इनके। नाश करने में धर्म मानना ।

पहाड़ पहाड़ घूमते और वहां नाना प्रकार के आरम्भादि पाप कृत्य करा कर यह मानते हो कि "आहंधर्मात्मास्मि" कितनी मूर्खता है। अहह १ कुछ भी नहीं सोचते कि यहां से गमन के पश्चात् तुम्हारी क्या दशा होगी १ किन्तु इसकी चिन्ता तो शानियों को हो रही है,

### **स्दोहा** 🚱

माखन घृत वत् जानिये, विमल अग्नि संयोग।
त्यों द्वादश विधि तापतां, होय आत्म अमोग। १।
भावार्थः-जैसे मक्लन घत ही है, किन्तु अग्नि से तत हुए
विना निर्मल घृत नंहीं होता, इसी प्रकार हे भोले मनुष्यों १
आत्मा तो मक्लन के पिंड समान है, जब वह बारह तरह के
प्रव्यभाव तप रूप अग्नि के तप पर रखा जाता है, तब कर्म
मैल जलकर शुद्ध आत्मा रूपी घृत रह जाता है। परन्तु
भाना प्रकार की मिथ्या बुद्धि से अनन्त प्राणियों को
दुःख देकर आत्म कल्याण का लाम लेने की इच्छारखना खुन से भीगा वस्न खुन से साफ करने के समान है।

प झानाथीं बन्धुओं ? श्रोध संझा में लीन, संझादीन बिकलेन्द्रिय समान, मिथ्यात्व बुद्धि से पुष्ट ऐसे मनुष्यों से केवल
इतना ही कहना है, कि निष्पन्न और निर्मल सूत्र सिद्धांत एढ़
कर भी भव-लत्ता की वृद्धि करने के लिए षद काय का मर्दन
कर श्रक्षान स्वभाव से मोन्न लेने की इच्छा रखते हो, यह कहां
का न्याय है ? किश्चित् बिचार तो करो कि यह उत्तम नरभव
श्रायं कुल-नेत्र पाकर व्यर्थ खो दोने तो फिर यह कब प्राप्त
होगा ? इस श्रार्थ मनुष्य जन्म में श्राकर धम साधन करने
की तो सन्यक्त्वी देव श्रीर देवेन्द्र भी इच्छा करते हैं । किन्द्र

श्रापके लिए तो यह सर्वोत्कृष्ट मनुष्य जन्म नहीं के बरावर है। क्योंकि इस अमुल्य मनुष्य भव में श्राकर कुलाचार की लका से और जाति पांति की शरम से सच्चे दया धर्म की मिथ्या श्रीर मिथ्या हिंसा धर्म की सचा मानना यह श्राख्रयं की बात नहीं तो क्या है ? कितने ही महानुभाव तो हट वाद से हिंसा धर्भ को हड़ दनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे सज्जन रत तुल्य मनुष्य जन्म को पत्थर के भाव खोदेते [हैं। यह केवल निरी मूर्खता ही समभी जा सकती है। यह अवश्य है कि जब परभव में यहां के किये हुए आरम्भ स्थापनादि कृत्यों के भोगने का समय आवेगा तब जाति, पांति, भाई, पिता, या पत्थरादि मूर्तियां कोई भी सहायता नहीं कर सकेगी। परन्तु श्रक्षानता के कारण जीवन की घाच्छा रखने वाले श्रनाथ प्राणियों के प्राणों की संतप्तकर भारी कमी का जो संप्रह कर रखा है। उसके बदले में अघोगति की राजधानी के राजा तो पापी प्राणियों की खातिर-तवज्जह करने में कभी कभी नहीं करेंगे। यह विश्वास पूर्वक समभ लेना चाहिये। सारांश यह है कि जैन शास्त्रों में सर्वह पुरुषों ने भन्य प्राणियों के लिए जब धर्मीपदेश फरमाया है, तब शिप्य ने प्रश्न किया कि स्वामिन ? श्रवानी पुरुष कितने कारणों से नारकीय श्रायु-ष्य बांधते हैं ? इस विषय में श्रीमद् डाणांग सूत्र के चतुर्थ डांगे का सूल पाठ यह है।

च उहिं ठा गोहिं जीवा निरयाउयं पकरेंति महा श्रारंभियाए महा परिगहियाए कृषी महारेशं पंचेदियं वहेशं ।

भाषार्थ-जीव चार प्रकार से नारकीय आयुष्य बांधता है।(१) अन्याय-(पद् कायादि का आरम्भ करने से)(२) श्रत्यंत परित्रह रखनेसे (३) मांस खाने से (४) पंचेन्द्रिय प्राणियों की। सा करने से। ये चार कारण नरकाय वंघाते हैं। ऐसा शान होते हुए भी श्रश्नानी मनुष्यों का विचार उप-राक्त कारणा से पीछा नहीं हटता। किन्त ऐसा समभ में श्राता है कि यतः " कड्डाण कम्माण न मोक्ख श्रस्थि" सारांश यह है कि वंधे हुए कर्म बिना भुगते नहीं छूटते। इसलिए आश्रव मति मित्रों से इतना ही निवेदन है कि जाति पांति श्रौर मत का पत्तपात न रख कर निष्पन्न विचार करे। कि उन प्रन्थों में कार्मिक मिथ्या बुद्धि से हिंसा पुष्ट की गई है। श्रीर करिएत देवों की सेवा भिक्त या पूजा स्लाघा आरंभ कर सावद्य पद् काय मर्दन करने में महाने लाभ का कारण दिखा कर तुम्हें श्रज्ञान की ढाल पर चढ़ा दिये हैं। इसलिए हे पामर प्राणियों । उन पीत बस्त धारियों के वसनो में न फस कर उनकी लजाका किनारा कर श्रपनी श्रमूल्य श्रात्मा की दया लाकर निम्नाद्वित कारणों या पदार्थों पर खूब ध्यान देकर बुरे का त्याग करों श्रौर सत्य को श्रह्य करो। सत्य को सत्य श्रीर फूंठ को भूंठ कहने में कभी संकुचित न होश्रो। कारण कि मिथ्या कहने से कहीं तुम फिर दुःख सागर में न इव जाञ्चो ।

संसार में धर्म का अवलोकन करने के लिए मुख्य तीन तत्व हैं। उन्हें पहचान कर यथा योग्य प्रहण करो। इन तत्वों के नाम हेय श्रेय और उपादेय हैं। इनमें से संसार में जितनी नाशवान् और असत्य वस्तुएं हैं, उन्हें त्याग देने का नाम 'हेय' है। इस विश्व में सभी पदार्थ जानने योग्य है, इसलिए उन्हें जानने का नाम 'श्रेय' है। और सत्य पदार्थ का प्रहण इसी को उपादेय कहा है। इन तीनों तत्वों के अंतिरिक्त संसार मे चौथा तत्व है ही नहीं। इसिलिए अघो लिखित पहचान इन तीन तत्वों के साथ मिलाकर यथा स्थित करना यही विद्वता का लक्ष्ण है।

इत्याद्धारा के साथ मिले हुए पदार्थ । इत्यादिक स्थाप मिले हुए पदार्थ ।

१ शुद्ध ज्ञान २ सुधर्भ ३ सुदेव ४ सुगुरु ४ सम्यक्त्व ६ सुमार्ग ७ सुमिति ८ न्याय ६ तत्व ।

१ अशुद्ध ज्ञान २ कुधर्म ३ कुदेव ४ कुगुरु ५ भिध्यात्व ६ कुकर्म ७ कुमति ८ अन्याय ६ अतत्व ।

१ पुराय २ पुरायानुपाप ३ पुरायानुपुराय ४ द्रव्य ५ भ्रुव ६ त्त्रय ७ लोक ८ मन्य ६ मोत्त ।

१ पाप २ पापानुपुराय ३ पापानुपाप ४ अद्रव्य ५ अध्रव ६ अत्तय ७ अलोक म् अभवी ६ नर्क ।

१ सजन २ मित्र ३ त्रस ४ भूचर ५ स्थलचर ६ कर्मी ७ धर्मी ८ जीव ६ त्राश्रव १० वंघ ११ निर्जरा।

१ दुर्जन २ शत्रु ३ स्थावर ४ खेचर ५ जलचर ६ अकर्मी ७ श्रधर्मी = श्रजीव ६ संवर १० मोच ११ श्रनिर्जरा

्र उदय २ अन्य संसारी ३ किव ४ सुकाल ४ कर्म भूमि ६ उर्द्धलोक ७ सकामी ८ रागी।

१ उदीरणा २ श्रनन्त संसारी २ कुकवि ४ दुकाल

थ अकर्म भृमि ६ अधोलोक ७ अकामी ८ वैरागी।

१ सरागी २ भोगी ३ साधु ४ धर्मज्ञान ५ नीतिज्ञान ६ अमृतज्ञान ७ तारकज्ञान ।

१ निरागी २ श्रयोगी ३ गृहस्य ४ श्रधमेझान ५ श्रनीति झान ६ विष झान ७ वालक झान ।

१ तरण तारण ज्ञान २ डूबने वाला श्रीर हुवाने वाला ज्ञान।

इत्यादि अनेक पदार्थ संसार में हैं। हर एक एक दूसरे के प्रतिपत्ती हैं। इस लिये ज्ञान और चतुरता का यही कर्तव्य है। जौहरी विना परीका किये हीरे को नहीं खरीदता। तोता फल खाता है, श्रीर उसमें से सड़े हुए भाग को फोरन ही फेक देता है। इसी प्रकार सुक पुरुषों को चाहिये कि यह संसार दुःख सागर है, इसके दुःखों से खुड़ाने वाला श्रीर कर्म बंघ से मुक्त कराने वाला एक दया धर्म ही है। उसकी परीचा कर उसे प्रहण करें। उपरोक्त छोटी २ स्वनाओं को वुरी न समसे । यदि विस्तार पूर्वक विवेचन किया जाय तो एक २ सूचना के अनेक पृष्ट भर जायं। किन्तु प्रनथ बढ़ जाने के भय से विवेकी और सुझ पुरुषों को थोड़े में ही बहुत भावार्थ समसा दिया है। उन पदार्थों को जब उपयोग में लाझोगे तो स्वयं ज्ञात हो जायगा। क्योंकि प्राचीन काल से जैन धर्म आदि से लेकर अन्त तक दया से ही भरा हुआ है। जैन शासों में भी महज्जनों ने 'द्या' ही घर्म फरमाया है। इस को तो भव्य प्राणि को सुनिश्चित ही समभना चाहिए। इतना ही नहीं किन्त जैन धर्म के प्रति पश्चियों ने अर्थात् अन्य धर्माव-

लिम्बर्यों ने भी शास्त्रों में दयः धर्म सिद्ध कर दिखाया है। जिस की साची के लिए महाभारत का निम्नाहित स्रोक ही पर्याप्त है।

"यो दघात् कांचनं मेरुं; कुत्स्तां चैव वसुंधराम् । एकस्य जिवितं दघात्; न च तुन्यं युधिष्ठिर ॥ १॥

भावार्थः-कोई मनुष्य सुमेरु पर्वत श्रीर सम्पूर्ण पृथ्वी को दान दे दे श्रीर कोई दूसरा मनुष्य एक प्राणी को दया करके वचाले तो हे युधिष्ठिर! वह दान इस श्रमय दान की समानता में कुछ नहीं है।

यह महाभारत का फोक है। इस फोक में सय प्राण् भूत जीव, सत्व के विना, पाईचान ही जीव द्या स्थापित की गई है। तो हे विवेक ग्रन्थों! क्या जैन धर्म में द्या की वृद्धि कर ने वाले जैन शास्त्रों की कमी है! जो तुम नवीन किएत कार्मिक प्रन्थों के आधार से पद काय मईन करके जन्मान्तर की वृद्धि करने का लाम ले रहे हो! क्या अज्ञानता की वृद्धि के कारण् मूल शास्त्रों पर अद्धा नहीं है! अरं! तिनक विचार तो करो कि जिस शास्त्र में द्या को धर्म का मूल श्रीर निर्दय स्वमाव को श्रधमें का मूल माना है। तथा विद्वानों ने भी यह प्रमाण् ठीक समका है। तब किर हे धर्मेच्छुकों! ऐसी अम्ल्य श्रीपधि के मूल स्वरूप पर लक्य लगाश्री। इस द्या सिद्धान्त के श्रनेक भेद हैं किन्तु पुस्तक बढ़ जाने के भय से संक्षिप्त में ही दिया जाता है। धर्म की मुख्य साधना द्या के दो भेद हैं। (१) स्वद्या (२) श्रीर पद द्या:-

स्वद्या-श्रर्थात् श्रपना श्रात्मा श्रनन्त, श्रद्धय, श्रविनाशी श्रीर सुख का भएडार है। जिस के श्राट कर्म, रूप ताले लगे है। उन तालों को; खोल कर श्रनन्त श्रात्मिक शक्ति रूप लक्ष्मी का भोगी बनने के लिए सहज स्वमाव से पौद्गलिक से निर्मोही बनना ही स्वदया है।

पर-दया-यह सांसारिक सुख का निदान है। श्रर्थात् व्यव-हारिक सुख देने वाला है। परन्तु स्वद्या प्रगट करने के लिये पर-द्या मुख्य साधन है। जिसके प्रसाद से देव मतुष्य के श्रत्यन्त महत् सुख भोग कर श्रन्त में स्वद्या का गुण प्राप्त कर मोत्त पद को प्राप्त हो जाते हैं परन्तु पर-द्या में विशेषता यह है कि इस जगत् के जीवों के ४६३ भेद हैं। उनकी पहचान कर उन पर सदा रहम करना श्रीर उन्हें करणा बुद्धि से वचान का प्रयत्न करना इसी का नाम पर-द्या है। ऐसी द्या पालन से श्रनेक शारीरिक लाभ हैं, वे निन्म लिखित न्होंक से शात होंगे।

दीर्घमायुः परं रूपमारोग्यं श्लाघनीयता ।

श्रहिंसायाः फलं सर्वे किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ १॥

भावार्थः-सव प्राणियों को जीवन दान देने से दीर्घ श्रायु-ण्य की प्राप्ति होती है। उत्कप्ट रूप श्रीर खस्थता मिलती है। तथा लोक में प्रशंसा होती है। इन चार मुख्य लामों के श्रतिरिक्त श्रन्य कई लाभ जीव-द्या पालने से होते हैं। इस पर भी मित्रों! क्या इच्छित वर देने वाला देव सव से श्रेष्ट है! सर्वथा नहीं-कदापि नहीं। इस लिये हे जन्तु द्रोही श्रज्ञानि यों! ज्ञान चचु खोल कर देखों तो सही विचारों तो सही। यदि तुमेन ठीक विचार किया तो यह जीव दया तुम्हारे हृद्य में स्थान कर जायगी श्रीर यही दया धर्म चित्र कर हो जायगा धर्मार्थ्युवाच—हे विश्ववर! श्रात्मा के तारने के लिए धर्म का मूल दया फरमाई,सो तो ठीक है, परन्तु दया कहते किसे हैं ?

गुरुवाच-हे मद्र ! श्रम्लय द्या का मूल कान है। जिस की सहायता से द्या दृढी भूत हो सकती है। द्या पालने के लिये क्षान का विवेचन दशवैकालिक के चौथे श्रम्याय की दशवीं गाथा में इस प्रकार है।

"पढंमं नागं तउ दया, एवं चिठई सव्य संजए। श्रनागी किं काही वा नाहिइ सेय पावगं॥"

भावार्थः-शिष्य!प्रथम गुरु मुख से ज्ञानाभ्यास कर स्व पर की पहचान कर। पश्चात् स्व और पर दया ज्ञात होगी। इसी प्रकार वीतराग की आज्ञा का पालन कर सब दया धर्म पालने वाले संयित स्थिरता भाव लाकर आनन्द में मग्न रहते हैं। परन्तु जिन्हें ज्ञान दशा नहीं है, वे अज्ञानी दया धर्म क्या है? कल्याण मार्ग किसे कहते हैं दे सी नहीं समभते। ज्ञान से ही द्या पलती है, और यही सत्य है।

द्या का मूल ज्ञान है। जिसका सविस्तर वर्णन श्री नंदीस् त्र में है। परन्तु इस स्थान पर विशेष विवेचन न कर नाम मात्र देते हैं।

- (१) मित-क्वान-बुद्धि या श्रक्षमंदी यह क्वान सव मतुष्य श्रौर जानवरों में श्रपने २ पुर्य के श्रतुसार स्वमाविक उत्पन्न होता है। जिसके २८ भेद है। श्रौर सविस्तर ३४० भेद होते हैं।
- (२)श्रुत ज्ञान-यह ज्ञान पढ़ने, लिखने, सीखने एवं ध्रवण् करने से पुण्यानुसार प्राप्त होता है। जिसके १४ भेद हैं, और २० भेद भी कहते हैं।
  - (३) अवधि-ज्ञान-जिस के मुख्य तया छः मेद हैं।
  - (४) मनःपर्यव ज्ञान जिस के दो भेद हैं।

(४) केवल झान यह झान अनन्त शक्ति शालि है। यह झान जिसे प्राप्त होता है, वह चोदह राज लोकों को अपनी हथेली में रखी हुई वस्तु की भांति देखता है। समस्त जगत् के जीवों के परिखाम विना उपयोग लगाये ही हमेशा देखता रहता है।

इन पांच कानों में से शुक्त के दो क्षान तो स्वमाविक ही हैं। ये तो थे, हे बहुत सब की प्राप्त होते हैं। परन्तु तीसरा चौथा और पांचवां ये तीनों क्षान आतिमक हैं। ये क्षान जब आतमा कार्मिक स्वमाव से हटकर स्व स्वमाव में पदार्पण करता है, तब आप ही प्रगट होते हैं। परन्तु किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं आते। उपरोक्त क्षान के बिना स्व और पर स्या विलक्त नहीं पत सकती। इस लिए धर्म का मृल स्व पर द्या क्ष कान है। क्षान का मूल विनय है, जिसके अनेक भेद हैं, वे गुरु से प्राप्त करने चाहिए। विनय यहां जैन धर्म का मूल है। जिस के विषय में शास्तोक्त गाथा निझाद्वित है,

"विणाउ जीण सासण मूलं विणाउ निव्वाण साहगी। विणाउ विष्य ग्रुकस्स, कडभम्मो कड तवी "॥

भावार्थ-विनय अर्थात् गुण सम्पन्न वयोवृद्धों की नम्नता पूर्वक पद वंदना करना, आसन सम्मान सहित आदर देना और जिकरण से शुद्ध सेवा करना। यही जैन शासन का मूल धर्म है। जिसके बदले में आचार्य ज्ञान दान देते हैं, जिससे मोझ की माप्ति होती है। जिस मनुष्य के अन्तः करण से अभिमान के कारण विनय और नम्नता नष्ट हो गई हैं, वह मनुष्य अभिमानाश्चित धर्म कार्य करता है, तो भी क्या शिस की वह धर्म किया सब निष्फल है। इस कारण दया धर्म और ज्ञान प्राप्त करने के लिए नम्नता रखना परमावश्यक है।

इस धर्म की श्राराधना के चार कारण प्रधान हैं, जिनकी विवेचना नीचे की जातो है।

\* द्या धर्म श्रीर दान का विवेचन \*

धर्म के मुख्य दो भेद हैं। एक साधु धर्म और दूसरा गृह-स्य सागार धर्म या एक निराग धर्म और दूसरा सराग धर्म। निराग धर्म तो उत्कृष्ठ दशा प्राप्त होने पर दी होता है। जिस से जीवन मुक्त हो विदेह मुक्त पद प्राप्त होता है। परन्तु सरागी धर्म के ग्रसंख्य भेद हैं। उनमें से मुख्य चार हैं।

- , (१) श्रमयदानः-इस के भी दो मेद हैं। स्व श्रमय दान और पर-श्रमय दान। श्रपनी श्रातमा को श्रमय श्रमीत् भय रहित कर जन्म मरण के भय से बचाने का प्रयत्न करना इसी का नाम श्रमय दान है। श्रीर यही मुख्यत मोच्च मार्ग है। इसके श्रनेकों भेद हैं, जिन्हें गुरु मुख से श्रमण करना चाहिए। दूसरा पर श्रमय दान श्रमीत् संसार में जितने अस श्रीर स्थावर जीव हैं, उनको श्रपनी तरफ से श्रमय कर देना। किसी भी पाणी को श्रपनी श्रोर से मन, वचन, काया द्वारा मरणांतिक भय न होने पाये। जिसके श्रनेक भेद हैं। जिनके पालन से जीव मोच्च की प्राप्त होता है।
- (२) सुपात्र दान-यह भी मोत्त का निदान है। इसके अनेक भेद हैं, परन्तु मुख्य दो भेद हैं। (१) जो प्राणी सुपात्र हो, अर्थात् स्व, पर अभयदाताहो ऐसे प्राणी की परीत्ता कर उसे अन्न वस्तादि योग्य वस्तु देना। (२) दान दिये जानेवाली वस्तु तथा दाता ये दोनों सुपात्र हों। अर्थात् शुद्ध वस्तु और शुद्धही दाता हो। इसके भी अनेक भेद हैं।

- (३) अनुकम्पादान-यह मी महा पुराय बंधन कारी है। इस दान से देव तथा मनुष्य जन्म के सुख मोगकर अंत में इसकी सहायता से अभयदान तथा सुपात्र दान देने का मार्ग समभ में आजाता है। अभयदान और सुपात्र दान के निर्भरा के कारण हैं, जिनसे मोज् प्राप्त हो जाता है। पेसे ये दोनों दान अनुकम्पा दान से प्राप्त होते हैं।
- (४) कीर्ति-दान-भाट, याचक, भांड ग्रादि याचकों को देना। कारण कि ये लोग कीर्ति दान के लाम से संसार में अन्य ' लोगों के सामने कीर्ति करेंगे परन्तु वे सकाम निर्जरा से दान देतें हैं, इसलिए केलेके फल की तरह श्रव्य लाभ प्राप्त करेंगे।
- (४) उचितदान-श्रपने नौकर,चाकर,खंग, सम्बन्धी,जाति, श्रीर कुटुम्य श्रादि को देने से श्रात्मा को न्यवहारिक लाम होता है। उपरोक्तत द्या धर्म के चार भेद है, जिनमें से द्या धर्म के भेद कह दिये हैं।

#### ----

- (२) ब्रह्मचर्य है। इसके मुख्य प्रभेद हैं। नव वाद सहित विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करना। जिसके गुरु गम से १८००० भेद होते हैं।
- (३) सुमाव श्रधीत् उत्तम भाव है। जिसके चार तथा श्राठ भेद हैं। यह चौथा भाव धर्म भेद सर्चोत्कृप है। श्रोर महा सुख दाता है। जिसकी श्राकांत्ता में सम्पूर्ण जगत् त्वातुर् सा है। जिसका स्पष्टी करण गुरु मुख से श्रवण करने के लिए विवेकी पुरुषों से हमारा निवेदन है।

धर्मार्थियां ! उपरोक्त चार भेद धम के अमृत्य कार्य सिद्ध करने वाले हैं। इस लिए उनकी आवश्यकता अत्येक धर्मार्थी पुरुष को है। किन्तु जो अधम घुरंघर आश्रव मार्ग में मस्त हैं, वे षद काय मर्दन धर्म की वृद्धि के लिये सोत्साह साहिसक वन कर प्रमु तथा गुरु की मिन्त के लिये वेचारे श्रनाथ प्राणियों के प्राणों का हरण कर निर्जरा का कारण मानते हैं। श्रीर अल्प पाप महा निर्जरा की स्थापना करके कमों से मरे हुए अस स्थावर जीवों पर पीत वस्त्र वेषघारी राजा पीले तिलक करनेवाली निर्दय-हदय की सैन्य ले श्रनेक किएत-प्रन्थ रूप हथियारों से पंक्ति वंघ हो, देवताओं के प्रतिमा रूप मंडे को गाइने के लिए छः कार्य के साथ पूर्व के वैर सम्बन्ध ढूंढ कर उन्हें प्रवाह कर मर्दन कर अघोगित नामा राजधानी के विजय लाम को प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान द्या धर्म की प्रणालिका से तो यही विश्वास होता है। परन्तु दीघीश्रवी वंघुश्रों के हदयों में तो दूसरी ही वार्त जचा रखी है।

किन्तु ये तो धर्म के लिए छः काया का नारं करके ऐसा मानते हैं कि ऐसे आरम्भ के कार्यों से हमारे निर्करा कारक गुण प्रगट होंगे। किन्तु ए भोले आवकों? यह नहीं सममते हो कि मोल कर्म के बंध का पुंज बंध जायगा। और यह तो जब समय आयगा स्वयं ही जात हो जायगा। यहां तो केवल यही कहना है कि आरम्भ करने वालां की ओर से निर्मल ज्ञान द्वारा शुद्ध बुद्धि से सब प्राणियों की रक्षा करने की वड़ी कमी है। कारण वे पूर्व जन्म के बंधे हुए अन्तराय कर्म की प्रवलता के कारण आश्रव मार्ग को त्याग कर संवर मार्ग को कैसे प्रहण कर सकते हैं?

कितने ही मूढमति अम वश यो कहते हैं, कि हम धर्म

कार्य के लिए आरम्भ करते हैं। वह दूसरों को हिंसा रूप हिए गत होता है। जिसकी हमें हिंसा नहीं लगती। ऐसे चचन कहने वालों पर ज्ञानी पुरुष चिकत होते हैं। आहह! कितनी अज्ञानता!! कितनी भयहर भूल!!! उन धर्मामिलाषियों से इतना ही कहना है कि इस जनातिमक धर्म में तो भगवान वीतराग देव ने आदि मध्य से अंत तक द्या रूप बोध का ही प्रवाह प्रवाहित किया है। यह सुलभ बोधी मनुष्यों को निडर होकर समझ लेना चाहिए अन्य धर्म शास्त्रों में भी सत्यांश के वाक्य रचे हैं। और वे शास्त्र कर्ता जीवादिक पदार्थों से ज्ञान श्रूत्य होने पर भी दया धर्म की दढ़ता दिखाते हैं। देखिये सोम सुन्दर के इस स्होक में क्या कहा है।

कृपानदी महा तीरे, सर्व घमीस्तृणांकुश। तच्छोषे शोषमायांति,तद् दृद्धौ दृद्धि मान्युयुः॥१॥

मावार्थ - छपारूपी नदी के किनोर सब धर्म तृणांकुट के समान सुशोभित हैं। उस छपा नदी के शोषित होत ही सब धर्म रूपी श्रंकुर स्व जाते हैं, और उसकी चृद्धि होते ही सब धर्म बढ़ जाते हैं। किन्तु जब धर्मात्मा होकर ही उनके श्रन्तः करण से छपा रूपी प्रवाह स्नोन स्वने लग जाय तो उनंक धर्म का निर्वाह कब तक हो सकता है। श्रर्थात् निर्द्यता मांच की श्रुष्ठ है। इस लिथे को घित हिंसकों से निवेदन है। के श्रन्य धर्मावलम्बी भी जब इस तरह हिंसा का मृलोच्छ्रद कर द्या का प्रतिपादन करते हैं, किन्तु तुम तो मुख से द्या र चिल्लाकर धर्म के लिए दीर्घ श्राश्रव रूपी तोप की श्रावाज करते हो। जिससे तुम्हारी द्यालुता का लोप हो जाता है। कारण कि कितने ही प्राणी मुख से तो द्या शब्द बोलते हैं। किन्तु जब

समय आता है तो वे छः काया के अनाथ प्राणियों को देखते ही पूर्व के शृतु भाव के कारण उन पर चूहे विल्ली का सा हुएं त उपस्थित कर देते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे षद काय के विनाश में ही सदा तोष मानते होंगे किन्तु उनसे हतना ही कहना है कि हे विश्वमियों! यदि हिंसा से धर्म होता है, तो अमृत से विष भी होना चाहिए। अग्नि से शीतल जल, सर्प के मुख से अमृत रस, दुष्ट मुख से पर गुणोच्चारण, समु द्र के चारीय जल से दुग्ध, कीचड़ से कपूर, सोमल से शकर मिट्टी के तिलक से केशर का तिलक और मृन प्राणी में जीवन न तो कभी देखा और न कभी सुना। किसी देवके सानिध्य से यदि ऐसा हो जाय तो आश्चर्य नहीं। किन्तु हिंसा से मोक्ष फल और धर्म प्राप्ति तो भूत भविष्य और वर्तमान् किसी में भी सम्भव नहीं। यह एक सुनिश्चित बात है।

इस सत्योपदेश से तुहारे दिल में पूर्ण विश्वास तो हुआ होगा, परन्तु ज्यों हारा हुआ जुआरी दुगुना जुआ खेलता है, वैसे ही पापाश्रयी प्राणी पूर्व जन्म के क्र्र कमें दिय से दयारुप ल्हमी हारकर अठारहवें पाप स्थानक की पराधीनता में आश्रव करी जुआ खेलकर केटियाधीश बनना चाहते हैं। यह कैसे आश्चर्य की बात है। इसलिए हे अमियों! थोड़ासा तो विचार करो कि इस संसार में कौन २ से प्राणी मृत्यु पसंद करते हैं! और कीन २ से प्राणियों को जीना और सुख मोंगना अप्रिय है! इसका कोई शास्त्रोक्त प्रमाण तो हो। जीवन और सुख की आशा के लिए हास-समुख्य प्रन्थ में कहा है।

श्रमेष्य-मध्ये कीटस्य, सुरेन्द्रस्य सुरालग्रे ।-

·समाना जीविता कांचा, समं मृत्यु मयं द्रयोः ॥

भावार्थ: पाखाने के मेल में रहनेवाले जीव और इन्द्रलोक निवाकी देव, दोनों ही समान ही जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, और मृत्यु भय भी दोनों को तुल्य ही है। इसी मकार प्राणियों के रहार्थ कितने ही प्रन्थ कितने ही प्रकार से सांची देते हैं। जैन शास्त्र में केवली महाराज ने दशवे कालिक के छुट्टे श्रध्ययन की ख़्यारहवीं गाथा में भी ऐसे ही स्पष्टी करण किया है।

> सन्वे जीवावि इच्छंति, जीविड न मरि जीउं। तम्हा पार्य वहं घोरं, निरगंथा वज्मसंति सं॥

मावार्थः-केवली महाराज फरमाते हैं कि हे मन्य जीवों ? इस विश्वके स्थावर जंगम सभी माणी जीवित रहने और सुख पाने की इच्छा रखते हैं। परन्तु दुख और सृत्यु नहीं चाहते। इसिलए हे सुझ मजुष्यों ? प्राण्वघ जीव हिंसा के कार्य आतमा को महा भय के देने वाल समभकर निर्प्रन्य अप रिप्रही साधु चारित्री उन का परित्याग करते हैं। इस उपरोक्त गाथा के आदि से लेकर वीसवीं गाथा तक साधु के पांच महावत और छुटे रात्रि भोजन का वर्णन किया है। प्रथम पांच महावत के आरम्म में ही नो प्रकार से साधु जीव हिंसा नहीं करते। न किसी के द्वारा कराते और न जीवित हिंसा करने वाले को ही अच्छा समभते। ऐसे ही साधुजी के सब वत निर्वेद्य है। ऐसा सिद्धान्तों में प्रत्यन्त पाट है। तो भी मुख़ जनों के अन्तः करण में मही हिंसा क्पी रीष्ट्र मावों का समावेश हो गया है। जिसके कारण ऐसी अझानता की हाल पर चढानेवालों का जन्मान्तर में वंघे हुए कमों

द्वारा दुःख से वदला चुकाये विना छूटना कठिन है। सारांश यह कि मोद्य मार्ग को हिंसा क्रिंग कीचड़ चढ़ाकर लेप करना चाहते हो यह कितनी भारी भूल है। देखो, दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की गाथा क्या कहती है।

धम्मो मंगलम्बह्वं, ऋहिंसा संजमो तवा । देवा वितं नंमसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

मावार्थः-जैन श्रातिमक घर्म मोत्त मार्ग की साधना करेन के लिए परम मांगलिक है। सारांश यह कि इस संसार के अनेक कार्मिक धर्मों से सर्वोत्कृष्ठ है। इसकी सम कन्नता का दूसरा घर्म नहीं। इसे श्रेष्ठ घर्म क्यों कहा है ? श्राईसा श्रर्थात् माणियों के प्राण को नहीं सताना इसी का नाम जीव दया श्रीर यही धर्म का पहला पाया है। ऐसी दया की प्राप्ति के लाभ में १७ प्रकार का संयम प्रगट होता है। अर्थात् आश्रव रुकता है। श्राश्रव रुकने से निर्भरा होती है। जो पूर्व कर्मों को जला देती है। निर्भरा के छ वाह्य और छः आभ्यन्तरीय इस प्रकार बारह भद है। जिनके नाम द्रव्य श्रीर माव तप है।ये तीनें। मुल भेव धर्म के श्रादि में बतलाये हैं। उपरोक्त श्रहिंसा.संयम श्रीर तप इन तीनों का त्रिकरण श्रद्ध भाव से श्राराधन करने वालों के चरण, देव श्रीर मनुष्यादि सभी श्राकर पूजते हैं. श्रीर संतोष मानते हैं। वे पुरुष कैसे हैं!जिनके सदा सर्वदा उपरोक्त धर्मारा-धन ये ही मन, वचन श्रीर काया के योग स्थिर हैं। वे ही पुरुष रत्न देवादिकों से वन्दनीय हैं। परन्तु जो षद् काय मदर्नीद सारंभ में मतावलंवित होकर स्वतः श्राश्रव करते हैं। दूसरों को उपदेश करते हैं, और ऐसा करने वालों को अच्छा समक

ते हैं। ऐसी श्रहान दशा वालों को भी पनद्रह जाति के श्रधोगति स्वामिदेव सेवा मिक्क करने में कभी कमी नहीं करेंगे। यह सिद्धान्तों में बानी पुरुषों ने प्रत्यच्च फरमाया है। देखिय ! उपरोक्त गाथा में तो स्वश्या श्रीर पर दया इसी का नाम धर्म है। श्रव इस गाथा का 'संवेगी' नाम घराने वाले मनुष्य पीले विलक घारियों की सभा में क्या अर्थ करते होंगे? यह सव विचारणीय है। केवल क्रमतावलम्बी वाल मित्रों को हितेच्छु की दृष्टी से इतना उपदेश देने की आवश्यकता है कि तुम्हारे कर्मापार्जित दो नेत्र तो खुले हैं, किन्तु झान रूपी चचु मृषावाक्यों से रचित प्रन्थों का श्रावरण श्राजाने से जैन शासन रूप आर्थ भूमि पर दया रूप अंकुर श्रानीपदेश मेघ की धारा से प्रगट हो रहे हैं। और गणधर महाराज ने अनंत ज्ञानी तीर्थेकरों की सहायता से सूत्रार्थ में रचकर सब मन्य जीवों के लाभार्थ प्रगट कर दिये हैं। तो भी तुम्हारे पाषास कठोर हृदय में वे दृष्टि गत नहीं होते। तथा वे वाक्य तुम्हें रुचिकर नहीं होते। उलटा उन पर शत्रु माच लाकर नये प्रन्थों के निवन्घ रच कर षद् काय रचक धर्म को देश निकाला देने के लिए होशियार हुए हो श्रीर श्रनन्त झानी के निष्पद्म सूत्रों का उल्लंघन करना चाहते हो तो क्या इतनी मूर्वता और श्रहानां-घकार से दया धर्म का नाश हो जायगा ! अरे वाल मित्रीं दया रूपी सूर्य के प्रवल प्रकाश के आगे अज्ञान रूपी हिंसा मृषादिक श्रंघकार कभी उहर नहीं सकता । शाणियों के रज्ञार्थ अन्य धर्म शास्त्रों के कितने ही प्रमाण मौजूद हैं। भी महाभारत के शांति पर्व के पंचम पद में श्रीर विष्णु पुराखादि में भी क्या धर्म प्रतिपादन किया है।

श्री महाभारते कृष्णोबाच— सत्यनो त्पद्यते घर्मः, दया दानेन वर्धते । चामया स्थाप्यते घर्मः, क्रोधाल्लोमाद्विनश्यति ।

भावार्थः-सत्य से घर्मीपत्ति होती है श्रोर दया दान से बढ़ती है। जमा करने से घर्म स्थिर होता है, श्रीर कोघादिक से घर्म नाश को प्राप्त होता है।

> श्रहिंसा सत्यमस्तेयं, त्यागो मैथुन वर्जनम् । पंचस्वे तेषु मान्येषु, सर्वे धर्माः प्रतिष्ठिताः ।

भावार्थः-म्रहिसा-द्या, सत्य, भ्रद्तत्याग, दान, मैथुन त्याग इन पांच प्रकार के धर्मों में जो विवेकी मनुष्य प्रवृत्त होते हैं, उन सर्जनों की भ्रात्माम्रों में सर्व प्रकार के धर्मों के सस्य प्रगट हो जाते हैं।

वेदाः सर्वे किलाधीताः, सर्वे यज्ञाश्र मारत । कृतस्तीर्थामिषेकश्र व्यर्थे तद्द्यया विना ।

मावार्थः सव वेद पढ़ लिये, सम्पूर्ण यज्ञ कर लिये, सकत तीर्थों में स्नान कर आये, किन्तु यदि दया नहीं है, तो यह सव व्यर्थ हैं। अर्थात् जो प्राणियों पर निर्दय भाव रखते हैं, उनके उक्क सब कृत्य बृथा हैं।

श्रहिंसा लच्चणो धर्मः, श्रधमः प्राणिनां वधः तसाद्धमीर्थिमिलेंकिः, कर्तव्याः प्राणिनां दया ।

भावार्थः-अहिंसा अर्थात् द्या ही धर्म का लक्षण है। और सब आत्मा धर्म के आरम्भ में स्वद्या तथा पर द्या हो ना ही चाहिए। स्व तथा पर प्राणी का वध यही अधर्म का लक्तण है। इस लिये हे धर्मार्थी बंधुश्रों! सब प्राणीयों की रक्ता करो।

शोशिताई मवेत् वस्तं, शोशिते नैंव शुन्यति । एवं पाप युतं कभे, पापेन नव शुद्धति ।

जिस प्रकार खून से भीगा हुआ वस्त खून ही से घोने पर कभी स्वच्छ नहीं होता, इसी प्रकार पर प्राण-हिंसा के अनादि काल से लगे हुए भयानक पाप, विना पुण्य जल के कभी नहीं छूट सकते अर्थात् खून से रंगा हुआ वस्त्र पानी से ही साफ होता है, इसी प्रकार पाप रूपी मैल दया करने से ही छूट सकता है। ऐसा अन्छिष्ण महाभारत में कहते हैं।

श्चिष्णु पुराण का श्लोक श्चि श्रहिंसा सर्व जीवेषु, तत्वज्ञैः परिमापिता ।

इदंहि मूलं धर्मस्य, शेषस्तस्यैव विस्तरः "

भावार्थ-सेव प्राणियों पर ज्ञानियों को दया करना चाहिए। दया यही धर्म का मूल है, श्रौर दान, शील, तप, भाव ये दया-धर्म की शाखाएं है। इसलिए कभी जीव हिंसा मत करो।

श्रहिंसा सत्यमस्तेयं; ब्रह्मचर्य सुसंयमः। मद्यमांसमधुत्यागोः; रात्रि मोजन वर्जनम्।

मावार्थः - श्रिहिसा, जीव दया, सत्य भाषण, श्रस्तेय (चोरी न करना) ब्रह्मचर्य, सुसंयम, पांचौं इंद्रियों की विषय शक्ति को दवाना, श्रौर चार महा विषय, मिद्रा, मांस, मद्य श्रौर रात्रि भोजन इन सब का त्याग करना ही धर्म है। इन सब कारणा में प्रधान कारण दया हो, तभी ये सब त्याग निभ सकते हैं। प्राणिनां रचणं युक्तं, मृत्यु भीता हि जन्तवः । आत्मीपम्ये न जानीया दिष्टं सर्वस्य जीवनम् ।

भावार्थः—धर्मार्थियों को प्राणिमात्र की रक्षा करना उ-चित है। क्योंकि मृत्यु से सभी जीव भयमीत रहते हैं। इस-लिये सव जड़म स्थावर प्राणियों को श्रपने प्राण की तरह समक्षना चाहिए। जीवित रहना सब को प्रिय है, श्रीर मृत्यु श्रप्रिय।

उद्यतं शस्त्रमालोक्य, विषादं यान्ति विह्नलाः । सर्वे प्रकंप्यते जीवाः, नास्ति मृत्यु समं भयम् ।

भावार्थः-इस संसार में मित भ्रम से निर्देय स्वभाव वाले अज्ञानी मजुष्यों ने पाप चुद्धि में लीन हो, पर-प्राण-हरण के लिए वनाए हुए शक्त तथा संसार में दीर्घकाल तक जन्म सृत्यु के लाम प्राप्त करने के लिए अज्ञान बुद्धि से त्रस स्थावर प्राणियों के प्राण् हनन करने के लिए रचे हुए हिंसा विधि के शास्त्र जिन्हें शास्त्र नहीं एवं शस्त्र ही कहना चाहिए ऐसे उज्वल हिंसा क्षणी श्रस्त शस्त्र देखकर ही विषाद प्रस्त वन सव त्रस स्थावर प्राणी थर २ कांपने लगते हैं। सारांश यह है कि देह घारी प्राणियों को मृत्यु के समान दूसरा भय नहीं है।

कंटकेनापिविद्धस्य, महती वेदना भवेत् । चक्र कुंता सियष्टयाद्ये, मीर्य माग्यस्य किं पुनः ।

केवल एक कांटे के लगने से ही जब श्रंसहय वेदना होने लगती है, तो चक्र, माला, तलवार, लकड़ी आदि से मारने से क्या प्राणियों को कए नहीं होता होगा ? अर्थात् होता ही है। किन्तु उक्त शुक्षों के पत्तपाती हिंसाचार्य इन्द्रिय धर्म में लुब्ध हो, तथा नास्तिक जगत् फांस की फांसी में फंस परा-धीन हो अपनी देह के साधन प्राप्त करने के लिए अनेक कपोल किएत कुतकों से भरपूर दीर्घ आश्रवी कुशास्त्र रूपी शस्त्रों की प्रक्षपण करते हैं। तो क्या वे पर-प्राणियों के प्राणों को सकुशल रहने देंगे? नहीं, कभी नहीं। हां, इतना अवश्य है कि हिंसा करने वाले प्राणियों ने तो त्रस स्थावर जीवों के प्राण् हरण के लिये ही शस्त्र रूप कांटे की जाल विद्याकर इस जुल्मी कालिकाल में जन्म लिया है। पर उन कंटक शास्त्रों की वचन रूपी तीचण धार को चूर्ण करने के लिए झानोदय से दया वाक्य मिश्रित शास्त्र के उपदेश-जूते पहन कर, धर्म रूपी पृथ्वी पर दया मार्ग में चल मोच्न रूपी शहर में जाने के लिए सदा आनन्द उत्साह से निर्भय बन विचरना चाहिए।

इस प्रकार श्री महाभारत और विष्णु पुराण में द्या धर्म को दढ़ीभूत किया है। इतना ही नहीं किन्तु अन्य दार्शनिकों के शास्त्रों में भी प्रत्येक स्थान पर दया धर्म के विषय में नाना प्रकार का विवेचन किया है। दया धर्म के बिना जितने भी शास्त्र बने हैं, वे सब बिना मूल के ठहरे हुए वृक्त की भांति है अन्य दर्शनी जीव दया जानते और न जानते हुए भी प्रत्येक धर्म सम्बन्ध में उसे आगे रखते हैं। तभी वे शास्त्र सर्व मान्य और पूज्यनीय हैं। परन्तु उन धर्म शास्त्रों के रचयिता खयं विशेष झाता न होने से विभंग झान से जो कुछ देख सके, उतना पर द्या स्थापन धर्म कह सके हैं। क्योंकि स्वद्या के स्वरूप का उन्हें लक्ता झान न होने से वे एक पाक्तिक उप-देश दे सके हैं। परन्तु अन्तरात्मा परमात्मा के अतिरिक्त स्वद्या अन्य किसी के लक्त्य में नहीं आसकती। पर-द्या

ही महा पुरुष है, और यही स्वद्या का आधार भूत है। परन्तु स्व श्रीर पर पत्त की द्या के विना जो २ पुरुष धर्म क्रिया करते हैं, श्रीर केवल तप्त स्वभावी श्राश्रव मति एक पत्त लेकर निर्देशी होकर कहते हैं, कि भाक्त के लिए आश्रव हो तो " अप्यक्रममं वृहु निजरा " ऋथीत् अल्प कर्म लगते हैं, और अनेक कमों की निर्जरा होती है। इस अम वश अपनी आत्मा की आप ही टग रहे हैं। वे भयानक जन्म से कैसे छूटेंगे ? श्रीर इस संसार में उनका शरणागत कीन होगा " वराणु वद्धा नर्यं उर्वेति " अर्थात् जा दया धर्मी होकर पर-प्राणियों की रक्ता में सहायक न हो, प्रत्युत इसके विप रीत ' दयाधर्मी ' ऐसा श्रमूल्य नाम स्थापन कर परमेश्वर या गुरु के लिए भाक्त की कल्पना कर श्रस स्थावरों के प्राण हर शत्रु भाव दिखाने में पीछे पैर नहीं रखते, वे कालान्तर में जब कर्मोद्य होगा, और हिंसा करने वाले शांख्यों की ओर से सहायता के लिये पंद्रह जाति की काली पलटन तैयार होगी, तव न्याय कोर्ट में अपने कृत कर्मों का क्या उत्तर देंगे ? श्रीर श्रात्म सुधार के समय श्रपनी कुवुद्धि द्वारा श्रपने लाम को खो वैरने वाले जड़ मति उस विपत्ति के समय कितना पश्चाताप करेगें ? क्योंकि नीति ज्ञान और दर्शन का लाम प्राप्त कर निर्मल द्या धर्म में ग्रग्नसर वन कर धर्म सम्ब-न्धी कार्य में प्राण वध करते किञ्चित भी नहीं उरते। यह कितने अन्याय की बात है। इसी के लिये एक तत्कालीन दृष्टांत आप के सामने रखा जाता है।

सं० १६४० के फालान मास में भावनगर में जैन धर्मी नाम घराने वाले तपालोकों ने एक समोसरण वनाया । उस

समय एक तपा श्रावक की स्त्रीने घी पीने के श्रपराध में एक गाय को मृत्यु दगड दिया। गो इत्या का पाप अगागित है। इसी तरह सं. १६४१ में पर्युषण के पहले भाव नगरा तपगच्छ की सुधरी हुई सामा में शास्त्र झान का अभ्यास करने वाले ने एक बकरे का होम कराया। जब तुम्हारी ऐक्य-विहीन जाति में इसकी चर्चा चली थी, तब सुनने में श्राई थी। इस सम्बन्ध में सच भूंठ तो परमेश्वर जाने, परन्तु जैन घर्भी नाम घरा कर ऐसे कृत्य करने वाले " जैन " सिद्ध नहीं हो सकते। हॉ, श्रजैन अवश्य होंगे। फिर बेचारे ऐसे श्रनाथ पंचेन्द्रिय जीव गाय तथा बकरा श्रपने पूर्व कृत्यों से तो मर ही रहे हैं, परन्तु तुम्होरे अन्यायी हार्थों से दो जीव निरपराध मार डाले गये वे जन्मान्तर इस वैर को कभी न भूलेंगे, यह तो निश्चित ही है, किन्तु वर्तमान समय की प्रधा के अनुसार भी इस अन्याय को छिपा कर सुधरी हुई सभा के सहायक वन, इस वात की कुछ भी छान बीन न की। यही नहीं, किन्तु श्रनेक प्रकार के कापट्य जाल से इस बात को हवाकर आनंद मनाय। लोको-पवाद की भी किञ्चित् परवाह नहीं की। तब क्या तुम्हारे पीत वस्त्र घारियों से इस सम्बन्ध का प्रायश्चित्त या श्रालोयना तेकर, शास्त्रानुसार शुद्ध हो गये होंगे ? किन्तु हमें तो यह भी विश्थास नहीं होता। क्योंकि लोकोपवाद या बाति धर्म रखने के लिये दएड लिया होता तो धर्मापराध टालने में भी सम्भव है। परन्तु वे दोनों श्रोर की निन्दा से निरपराधी नहीं बन सकते । इसलिये समभ में आता है, कि जीव हिंसा द्वारा बंधे इए कमीं से श्राप सुधरे हुए वकील कायदा कानून लगा कर दुर्गति के खामियों की भपट से भी बच जांयगे। किन्तु

मित्रों ! श्राप स्वम में भी ऐसा ख्याल न करे कि हम नर्का-धिपति से वच जायंगे। क्योंकि तुम्हारी चतुर जाति ने दो प्राणियों के प्राणों की परवाह न कर केवल तुम्हारी दया के हेतु दया धर्म पाला है। परन्तु जन्मान्तर में तो नरकाधिपति न तो तुम्हारी रिश्वत लेंगे और न सिफारिश ही का ख़्याल रखेंगे प्रत्युत् सृत प्राणियों का फर्ज तुमसे वजवायंगे, यह सुनिश्चित सममना। जय इतने वहे प्राणियों के बघ का भी तुम्हारे पापाण हृदयों में किञ्चित् भी दुःख या शोक नही हुआ ता, वेचारे पृथ्वी आदि असंकी पंचेन्द्रीय जीवो के वघ तक का आरम्म तो तुम मोल और महा निर्जरा के लिये ही गिनते हो। उनकी चिन्ता तो होने ही क्यों लगी! तब हे दया धर्म के प्रतिपक्तियों ! तुम से केवल हमारा इतना ही प्रश्न है कि तुम लोग जो जगह २ प्रन्थों तथा चोषियों में दया २ चिह्नाते हो, वह द्या किन प्राणिया की पालनी चाहिए! उन प्राणियाँ के नाम और स्थान तो कृपा कर वतार्वे । किर प्रत्येक जगह कहते हो कि हिंसक नरक जाते हैं, तो किन जीवों की १ श्रीर कौन ? इसका तो स्पष्टी करण करें। श्रन्य धर्मावलम्बी तो श्रपने शास्त्रानुसार दया पालेन का उपदेश करते होंगे किन्तु तुमने किन प्राणियों की दया पालने का विचार किया है ?

श्रन्य घर्मीवाल झानावलम्बी वन श्राश्रव करके छः काया का श्रारम्म श्रद्धानता से करते हैं, उन्हें तो तुम भारी कर्मी बताते हो, श्रीर खयं खवं शास्त्र-पारंगत विद्वान छः काया के जानकार वनकर घर्मान्धता के कारण घर्म निमित्त प्राणियों को नष्ट करते हो तो क्या तुम्हें आश्रव कम लगता है ? श्रीर उन्हें विशेष इसका कारण ? उत्तर सूत्र न्यायानुसार होना चाहिए। हां, सम्यक्त्वी श्रीर भिष्यात्वी के किये हुए श्रारम्म में न्यूनाधिक पाप लगता है, यह हम भी जानते हैं। क्यांकि
भगवती जी में कहा है, कि किसी अनार्य पुरुष ने कोधित हो
किसी स्थान को जलाने का बिवार अग्नि लगादी। उस अनार्थ के मन में तो सब प्राण्यों के नाश करने की उत्कर्ण है,
किन्तु उसी समय एक आयं पुरुष उस दावानल को देख कर
सब प्राण्यों के रक्षार्थ अग्नि शांत करने की इच्छा से जलादि
छःकाय के आरम्भ द्वारा उसे शांत करने की इच्छा से जलादि
छःकाय के आरम्भ द्वारा उसे शांत करदे तो दोनों महा आरमियों में अग्नि लगाने वाले के विकने और बुमाने वाले के
हलके कर्म लगे हैं। इसका समाधान तो वीतराग प्रभु ने कर
दिया है। परन्तु तुम अपने धर्मारम्भ पर इसे घटित न कर
वीतराग भगवान के वचन की मान देकर उत्तर दो।

अन्य दर्शनी जीवादिक के झाता न होने से सारंभी धर्म मानते हैं, तो तुम उन्हें दुर्गित दायक गिनते हो, किन्तु तुम सव प्राणियों को पहिचान कर भी शास्त्रा—धार से प्राण्, प्रजा, इन्द्री, योग संझा जानकर भी धर्म के निमित्त तीव्रदस के साथ उन्हें हनते हो तो प्रति पित्तयों की अपेता धर्म समस कर हिंसा करनेवाले तुम कितने श्रंश में सिद्धहुए? क्या तुमने भी पाताल तक जाने का विचार किया है, थोडा तो विचार करे। क्या तुम नहीं जानते कि जीव कितने प्रकार से नरक का आयुष्य बांधते हैं, जानते हो तो सूत्र पाठ के साथ दिखाओ।

फिर पीत वस्न घारियों से पूछना है कि तुम अपने श्रावकों को पूर्ण रूप से शास्त्र झान वताते हो या केवल गप्पाएक मरे प्रथों से कान मर देते हो। क्योंकि यह व्यवहार जैन-ज्यवहार या श्राचार नहीं मालूम होता। श्रन्य दर्शनी तो

कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में दया पालने के लिये महा पुरुपों ने श्रस्यन्त विवेचन किया है, किन्तु हम विवश हैं, कि उनके कथनानुसार नहीं चलते । क्योंकि व्यवहाराधीन हैं । वे तो यह मंजूर कर के भी निरंपराधी बनजाते हैं. किन्त तुम दया धर्म का ढोंग बनाकर अनन्त प्राणियों को धर्म के निमित्त मार कर द्या समभते हो तो यह दया कौन से शास्त्राधार से हैं ? इसिलए हे डीघांश्रवियों ! साद्यन्त शास्त्राध्ययन कर फिर 'दया ' शब्द निकालो तो उचित भी समभाजाय। किन्तु इस समय तो -द्या घर्म के प्रति पन्नियों की भांति दीनता पूर्वक श्रारम्भादिका अपराध जमा करवाना चाहिए कि हम हमारे दया धर्म के नाम गुण के रीत्यानुसार चल नहीं सकते श्रौर श्रारम्भ मार्ग की कहि में फंसे हैं। जब ऐसी उदासीनता हृदय में लात्रीने तभी कृत्यारम्म कर्मी की बाद घटने लगेगी श्रीर उन कर्मा के घटने से बीतराग भगवद् प्रशीत धर्म की रुचि बढ़ेगी । द्या स्वभाव निस्संदेह प्रगट होगा । क्योंकि भगवान ने ग्यारह श्रङ्ग श्रीर बारह उपाड़ो में श्रादि से श्रन्त तक कहीं भी ऐसा चाक्य नहीं रखा है कि जिससे 'हिंसा से तिरते हैं. पेसा ध्वनी त होता हो। हां, सिद्धान्तों में हिंसा करने वाले की किया को साचद्य किया तो अवश्य वतलाई है। परन्तु येसी किया निर्जरा का कारण समसना चाहिए ऐसा शास्त्र में नहीं है। ऐसी सावद्य क्रिया श्रकाम निर्जरा का कारण है। यह शास्त्र देखने पर तुरंत मालुम हो जायगा । देखो, श्रीमदुत्तराध्ययन के छटे भध्ययन की छटी गाथा-

भ्रज्यात्थं सच्वउ सच्वं; दिस्स पार्थ पियायए। न हर्षे पाणियो पार्ये, भय वेराउ उवरए॥ भावार्थ- इस प्रकार के इष्ट संयोग से उत्पन्न सुख सब की प्रिय लगता है। तथा शास्त्रानुसार सब प्राण धरने वाले प्राणियों को जीवन प्यारा है,इसलिय "प्राणियों को मत मारो श्रर्थात् दया पालो श्रीर तुम्हारी श्रोर से उत्पन्न सातों भय से तथा वैर भाव से निर्भय कर श्रभय दान दो,तो तुम भी श्रभय पद पाश्रोगे। इसी सूत्र के श्रठारहवें श्रध्ययन में कहा है,

सगरोवि सागरंतं, भरहवासं नराहिवो । इस्सारियं कवलं हिचा, दयाइ परिनिन्बुडो ॥

भावार्थ-सागर नामक एक वक्रवर्ती तीनों दिशा में समुद्र तक आज्ञा चलाई और उत्तर में लघु हेमवंत तक शासन किया। वे भरत क्षेत्र के राजा केवल या सम्पूर्ण टकुराई छोड़ कर स्व और परद्या संयम से श्रंत कर योग्य सिद्ध पद् प्राप्त हुए। यह द्या का ही प्रभाव है।

न तं अभी कंठछेत्ता करेई। जं से करे अप्पाणिया दुरप्पया। से नाहइ मच्चु ग्रुहंतु पत्ते। पद्याणुतावेण दया विद्यो।

उसी स्त्र के वीसवें श्रध्ययन के काव्य में कहा है कि जो जैन लिक्न घारण कर इन्द्रियों की पराधीनता से मिथ्यात्व से वन करता है, श्रीर फिर श्रपनी सहायता के लिए दूसरों से सेवन कराता है, वह महापराधी है। सारांश यह है कि प्राण् हरने वाला श्रीर वेरी जो बुरा कार्य नहीं कर सकता है, उससे श्रधिक बुरा उस वेष को लजाने वाला करता है। श्रथीत् स्वयं वेषधारी हिंसा मार्ग प्रहण कर शरणागत से भी वैसाही बर्ताव करना चाहते हैं। वे असयंमी अपना और दूसरों का कार्य विनाश करने से मृत्यु समय मारी पश्चाताप करेंगे।

इन्दियत्थे विवर्जेता, सज्भायं चेव पंचहा। तम्म्रात्ते तप्पुरम्कारे, उव उत्ते रियं रिए॥

भावार्थ-इसी सूत्र के २४ वे श्रध्ययन मे कहा है कि हे संयमार्थियों! तुम पंचेन्द्रिय के विकार तथा पांच प्रकार की सभाय इन दस वोलों को छोड़ कर गुद्धातम उपयोग से इरिया श्रथात् राह चलते सुमीत श्रर्थात् ज्ञान बुद्धि लगाकर चार हाथ दि श्रोगे डाल कर पद काय प्राणी की रक्षा करना-द्या के निमित्त सावधान हो कर चलना।

एवमेयाणि जाणिता, सन्त्र भावेण संजए।

ऋष्यमत्तो जये निच्चं, सिन्चिदिए समाहिए॥१६॥

भावार्थः—दश्चै कालिक सूत्र के आठवें अध्याय की सो
लहवीं गाथा के पहले भगवान ने पद काय जीवों की पहचान
बताई, फिर उपरोक्त गाथा में फरमाया कि पद काय जीव का
स्वरूप पहचान कर अपने आत्मा के सुधार के लिए मन,
वचन, काया स्थिर करके संयति कहे हुए आठ स्थानक की
अप्रमादी वन रज्ञा करे अर्थात् दया पाले। अपनी पांचों
इन्द्रियों का निग्रह करके झानवान साधु हो सकता है, ऐसा
कहा है। इसलिए सर्व प्रकार से द्या पाले और दूसरों से भी
दया पलाने में कभी नहीं चूके। परन्तु किसी भी प्रकार हिंसा
करने की आज्ञा तो है ही नहीं।

संधए साहु धम्मं च, पाव धम्मं निराकरे । उवहार्णं विरीए भिक्ख्, कोहं मार्णं च पत्थए। भावार्थ-स्य गडांग स्त्र के ग्यारहवें श्रध्याय की ३५ वीं गाथा में कहा है कि हे संयतियाँ ! अच्छे धर्म की साधना रख हिंसा धर्म को त्यागो और उत्कृष्ट तप कर के कोधादिक को छोड़ो, क्योंकि कोधादि से तप का नाश होता है । यों तीर्थंकर भगवान ने सब स्त्रों में हिंसा धर्म त्यागने की आझा फरमाइ है। किन्तु हिंसा करने की आझा कहीं नहीं दी। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में हिंसा का त्याग ही प्रधान उद्देश्य है। हिंसा स्थापनार्थ कमी उपदेश नहीं विया हैं, इस के लिये जैन शास्त्र साक्तीमृत है।

गारंपि श्रावसे नरे, श्रणु पुन्वं पागिहिं संजए।
समया सन्वत्थ सुवए, देवाणं गन्छे सलोगयं॥३॥
भावार्थः- फिर उसी स्त्र के दूसरे श्रम्याय के तीसरे उद्देशा की तेरहवी गाथा में ऐसा कहा है कि जो गृहस्थावास में वसंन वाले श्रावक श्रनुक्रम से युक्ति पूर्वक यथा शक्ति यस पूर्वक सुव्क स्वार पालकर सव जीवों को श्रपने श्रात्मा के समान गिन दया, धर्म, संवर, सामायिक कर देव लोक में चले जाते हैं। फिर उत्तराध्ययन के श्रठारहवें श्रध्याय में शक्तेन्द्र की प्रेरणा से व्सारण मद्र राजाने कार्मिक रिद्धि का श्रभिमान त्याग धर्माभिमान रखने के लिए दया धर्म श्रथात् स्व तथा पर की दया हप संयम का श्राराधन किया। तब उसी समय इन्द्र श्राकर सब देव श्राद्ध के साथ नमस्कार करने लगा। यह देव

श्री झाता सूत्र के प्रथम श्रष्याय में मेघ कुंबर ने पूर्व जन्म में हाथी तिर्थञ्च के भव में भद्र स्वभाव के कारण वन में दाबानल प्रज्वलित होने से उष्णता से भयभीत एक शशक

ऋदि का प्रभाव है।

को बचाने के लिए अपने पैर को ऊँचा रख भारी शारीरिक कष्ट उठाया, इस कारण उनका देहावसान भी होगया। वहां से भद्र परिणामों के कारण मनुष्य भव का आयुष्य वांघ कर मेघ कुंवर हुए और संयम लेकर मृत्यु पा विजय विमान में ३२ सागर के आयुष्य की स्थिति पाई। महा विदेह चेत्र में मनुष्य भव प्राप्त कर संयमानुष्ठान साधकर मोल प्राप्त करेंगे। यह सब दया का ही प्रभाव है!

इली प्रकार शांति नाथ मगवान के पूर्व जन्म का वृत्तान्त धुनिये। ये दश्वें भव में मेघरथ राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। वहां देव कृत कृत्रिम परेवा के रत्तार्थ कार्मिक देव कृत पारधी के कहने से अपने शरीर का मांस काट २ कर तराजू पर घर दिया, किन्तु फिर भी पारधी की इच्छा तृप्ति नहीं हुई, तय उन्होंने अपना सारा शरीर ही तराजू में रख पारधी ने अपंण कर दिया। वहां दया के परिणाम से तथिंकर गोत्र उपार्ज के किया। यह भी दया का प्रभाव है। जैसे देव कृत परेवा के रत्तार्थ मेघरथ राजा ने अपना सर्वाङ्ग शिकारी के मन्त्रणार्थ अपंण कर दिया, तो स्वभाविक सञ्चे प्राण्यिंग के रत्तार्थ दया धर्मी क्या कुछ भी नहीं करे ! जितना वन सके उतना करने में कभी शृदि न रखे। उपरोक्त फल दया के प्रभाव से ही प्राप्त हुए न कि हिंसा से। प्रश्न व्याकरण के छुट्टे अध्ययन में कहा है कि हे पूज्य ! दया को धारने वाले कीन २ पुरुप हैं, वह पाठ यह है। " सञ्चजग व्यक्त हिं तिलोगमहिएहिं"

भावार्थः-सम्पूर्ण विश्व के स्वामी श्रीर त्रिलोक में पूज्य तीर्थकर महाराज स्वयं द्या पालने के निमित्त प्रस्तुत हुए। इसी तरह सामान्य केवली मनः पर्यव हानी, श्रवाधि हानी, मित श्रिति हानी तथा लिधिधर श्रादि जो २ द्या धर्म में उत्तम पुरुष हुए वे सब दया धर्म के ही वृद्धि कर्ता हैं। यह सब सूत्रों से निष्णद्म प्रति ध्वनित होता है। तीर्थंकर चक्रवितें वासुदेव, बलदेव श्रादि पदकीधर हुए यह सब संयम दया का प्रभाव है। हिंसा पूर्ण कृत्यों से किसी भी सिद्धान्त में किसी ने विजय प्राप्त की एसा कहीं भी हृष्टी गोचर नहीं होता। इसी कारण विश्वास पूर्वक दया धर्म सर्वोत्कप्ट धर्म है, श्रीर श्रात्म मेद खुलन की दया रूप कुन्जी है। क्योंकि दशवैकालिक सूत्र के खुट श्रध्ययन की नवमीं गाथा में कहा है कि—

तितथमं पढमं ठाणं, महावीरेख देसियं।

श्रहिंसा निउणा दिठा; सन्व भूएसु संजमो ॥

भावार्थः-मोत्त साधन करने के लिए द्या धर्म का पहला पाया है। प्राणी मात्र की रत्ना करना यही संयम गुण धर्म की चृद्धि करने वाला है। यही समक्ष कर केवल ज्ञानोदय के समय ही भन्य प्राणियों को निन्माद्वित उपदेश किया है।

जार्वति लोए पाखाः; तस्सा अदुव थावरा ।

ते जाग मजागं वाः न हणे नो निघापए।

मावार्थः-दसर्वी गाथा में कहा है कि हे धर्मार्थियों ! इस लोक में जितने पाणी हैं, वे त्रस और स्थावर दो जाति के हैं। उन सब को जान या अजान में किसी कार्य वश मत मारो, कमी मत मारो। अर्थात् दया करो। फिर उत्तराध्ययन के सत्तरहवें अध्याय की छुट्टी गाथा में कहा है कि जो साधु नाम धराकर हिंसोपदेश दे, वह महा पाणी है।

> समइ मार्गे पाणागि, बीयागि हरियागि य । श्रसंजए संजयमन मार्गे, पाव समग्रे ति बुचई॥

यावार्थः-जो पुरुष साधुत्व घारण कर पान, फल, फूल हरीकाय तथा वीजादि जाति की हिंसा करता है,तथा कराता है, या करने वाले का भला चाहता है, वह पापा श्रमण है। इसिलप दया श्रेष्ठ है।

तािश ठाणािश गच्छंति, सिक्खिता संजमं तवं।
भिक्खागेवा गिहित्थे वा, जे संति पीर निव्वुडा ॥
मावार्थः-उत्तराध्ययन के पांचवें अध्याय की अद्वाईसवीं
गाथा में कहा है कि जो २ धर्मार्थी साधु तथा गृहस्थ थे
दोंनों मोत्तार्थी संयम तप की आराधना कर मुक्ति पर् के
योग्य हो जाते है।

उपरोक्त विधान से गृहस्थों को भी तप संयम की व्या करना वतलाया है। और आश्रव त्यागने के लिये कहा है। फिर जिनेश्वर देव की आज्ञा तो एकान्त निर्वेद्य है, और भूत मावेष्य तथा वर्तमान में नहीं संवर करणी की बोधक होगी, किन्तु आश्रव स्थापनार्थ किसी तीर्थद्वर ने कुछ नहीं कहा। सव जगह व्या स्थापित की है।

सवरो नार्णेय विष्णार्गे, पचक्लार्णेय संजमे । अर्थाएहए तवे चेव, वोदार्गे अकिरिया सिद्धि ॥

मावार्थः-मगवती जी में कहा है कि जो साधु मुनिराज की सत्संग करता है, १) उसे सूत्र सुनने की मिलते हैं, '२' सुनने से झान प्राप्त होता है।(३) ज्ञान से विज्ञान श्रर्थात् श्रनुमव प्राप्त हे(ता है, '४) श्रनुमव से त्याग,(४) त्याग से संयम गुण,(५) संयम गुण के फल से जिनाझानुसार श्रनाश्रवी,(७) श्रनाश्रवी के फल से वारह प्रकार का तप श्राराधते हैं,(८) जिससे निश्चय कमों का निकंदन होता है, श्रार (६) किया रहित हो जाते हैं, (१०) तथा

सिद्ध पद प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार साधु मुनिराज के सहवास से दस फल प्राप्त होते हैं। इस लिए बानी पुरुषों के समागम का लाम ज्ञान वृद्धि के खाथ २ आत्म कल्यां व्या, संयम श्रीर तप का लाम दाता है। यह सूत्र वाक्य प्रसिद्ध है, और अज्ञानी वेषघारी माया, कपटी, पड्वाई रस लोलुप, छकाय के श्रव्हित वांछक, पेसे मारी श्राश्रवी आरंभियों का सहवास उपरोक्त दस गुणों का नाशक श्रीर इनके विपरीत दस गुणों का उत्पादक दुर्गति दायक है। इस लिए उपराक्त गाथा का सारांश यह है कि हिंसा बोधक की संगति नहीं करना चा-हिए। अब हे धर्मार्थियों ! दीर्घाश्रवी श्रारम्भ कर्ता का संग त्याग श्रद्ध दया मार्ग भजो। फिर वीतराग देव ने मोत्त मार्ग प्रकाशन में प्रथम षद् काय के दितेच्छु होकर दया धर्म मूँ अपनी तथा पर प्राची की दया बताकर फिर श्रावक धर्म श्रौर साधु धर्म के मेद बताये हैं। उसमें पूर्ण दया का समा-वेश होगया है। किन्तु केवल दया ही घारण न कर यह घा-रण करे कि सब सिद्धान्तों का सार (' श्राया भावं जाणंति तं सर्व्व जागाई ') जिसने श्रपने श्रात्मा का स्वरूप कार्मिक जगत् से पृथक समभा है, उसने सब कुछ समभा है। श्रौर जिसने अपने भारिमक माथ को न समका यह सब पदार्थी से अनिमन्न है श्रीर जगत् के पर पौद्रतिक भाव में रमता है। इसिलए हे भोले प्राणियों ! वीतराग प्रभुने जगत् के भन्य जीवों को तिराने के लिए प्रथम दंशा धर्म का उपदेश दिया है। यह सब ध्यान में श्राते हुए भी इस प्रकार प्रविकृत प्रवृति में फंसकर महा श्रारम्भ की श्रावृत्ति में श्रात्म साधन की कल्पना कर के उत्साह दिखाते हैं, यह कितना आश्चर्य है। फिर दशवै कालिक के चौथे श्रध्ययन में कहा है कि:~

## जयं चरें जयं चिहे, जयं श्रासे जयं सए । जयं ग्रंजंतो भासंतो, पावं कम्मं न वंघई ॥

भावार्थ-श्राद्वीं गाथा में संयम घारी मुनि ने कहा है कि हे धर्मार्थी ! इःकाय जीवों की रज्ञा करने के लिए और तुम्हारे श्रात्मा को कर्म रूप वंधन से मुक्त करने के निमित्त मोज्ञ मार्ग में यत्ना सहित चलने, खड़े रहने, वैदने, निदींच भाषा वोलने का हमेशा उपयोग रखोगे तो जीव हिंसा रूप पाप कर्म में न फंकोगे । इस गाथा का अर्थ विस्तार किया जाय तो उसका पार नहीं श्रासकता । इस लिए सुलम वोधी सज्जनों को सधे झान से समस्ताने के लिए गण्धर महाराज ने सर्वश्च केवली भगवंत की साज्ञी से ये सिद्धान्त रचे हैं। इन सब का भावार्थ श्रादि से अंत तक सर्वथा एकसा है, श्रीर श्रंशमात्र भी फेरफार नहीं है।

परन्तु कालान्तर में केवल ज्ञानी महाराज के विरह के प्रधात् जिन र आचार्योंने सिद्धान्त के आघार पर ध्यान रख अपनी महत्ता वढ़ाने के लिए अन्धों की अवन्ध रचना की है। उनमें कितना ही भाग तो मूल शाखों के अनुसार या पब्चम काल के उत्पात से समम में न आने अथवा अपने मरत्त पोपण में हरकत न होने देने आदि अनेक विचारों से अपब्बी शब्दों का समावेश कर मूल शाखों से वाहर अन्य करीव एक लाख और अड़तालीस हजार रचे गये हैं। उनमें से कितने ही प्रन्थों में तो आरम्भ समारम्भ पूजन आदि का ही पाठ है। तथा कितने ही में सारंभ से गुरु भिनत का समावेश किया है। कितने ही में पहाड़ पर्वतों को तथाँ की

कल्पना कर मंदिर बनाने उसमें पाषाखादिक की प्रतिमा स्थापन करने में महान फल दिखा महा श्रारम्म का समावेश किया है। कितने ही प्रन्थों में उपरोक्त तीथीं की यात्रा करने से उस आरम्भ से प्राप्त लाभ का वर्णन किया है। इस प्रकार जिन २ प्रन्थ कर्ता प्राचार्यों ने काल की महत्वता के अनु सार श्रपने तथा श्रपने सेवकों के मन को प्रसन्न रखने के लिए जो २ कारण प्राप्त होते गए, वे वे उनमें रखकर स्वेच्छा से प्रन्थ रच २ कर उनका माहात्म्य बढाते गये। परन्तु उन ग्रन्थों में उन्होंने लोकोपयोगी व्यवहारों का समावेश किया उसी के साथ श्रपने शारीरिक सुख के लाभार्थ भी उपदेश देते गये। इस कारण मूल सूत्रों का भाग श्रल्प रह गया, श्रौर प्रन्थों का व्यर्थ माग बढ़ गया ! इस स्थान पर उन धर्मात्मात्रा से कहने का तात्पर्य यह है कि उन आचार्य द्वारा लिखित मिश्र प्रंथों का तथा गण्धंर महाराज द्वारा केवली महाराज की साज्ञी से रचे हुए मूल सूत्र दोनों का परस्पर मीलान करें तो तत्काल भिन्नता सिद्ध हो जायगी। सारांश यह है कि अनन्त क्षान शक्ति से जो सूत्र रचे हैं, उनसे श्रादि से श्रन्त तक निर्वय श्रीर निर्लेप सुख प्राप्त होता है, श्रीर कलिकाल के श्राचार्यों ने जो प्रन्थ रचे हैं, उनमें जहां तक मूल सूत्रों का श्राधार रख कर रचना हुई है, वहां तक निलेंप और निवेद्य उपदेश दिया है, परन्तु जहां कलिकाल की प्रवृत्ति का समाव उत्य हुआ है. वहां सूत्र के विरुद्ध हिंसा उपदेश में पहुकर उपरोक्त प्रयों में द्यों रूप वाक्य तो बिल्कुल कम लाये हैं, श्रीर हिंसा वचन रचना में तो कुछ कमी नहीं रखी है। तब भित्रवर ! उन प्रन्थों को सिद्धान्त कैसे कह सकते हैं, यह विवेकी पुरुषों को शान चलुश्रो द्वारा विचार लेना चाहिए।

यहां तो हमारे कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है कि जिनर प्रन्थों में जो २ वार्ते और जो २ अर्थ और जो २ शब्द मूल शास्त्र के उपदेश के विरुद्ध न माल्म हों, वीतराग मगवान के निर्वेद्य वचनोपदेशानुसार ही हो, वे ही सव मान्य है वे विहत्ता और स्वधम के पुष्टि कर्ता है। सारांश यह कि श्राचारांग सूत्र तथा नंदी सूत्र में कहा है कि जो मिथ्यात्वी सूत्र सम्यक्त्वी के हाथ में आजाय तो उसपर से भी जीव निर्वेद्य उपदेश देकर धर्म को प्रदीस करें और दया का विस्तार करे।

कारण यह है कि सम्यक्ति के हाथ में आने से वेद, कुरान और पुरान सब सम्यक्ति शास्त्र हो जाते हैं। किन्तु इसके विपरीत ग्यारह श्रंग वारह उपांगादि जो सम्यक्ति सूत्र है, वे यदि अन्य दर्शनी के हाथ में चले जायं तो वे अत्यन्त निर्वच्य माषा में होनेपर भी अन्य दर्शनी उन सूत्रों पर से सावध उपदेश देने लगजाते हैं। तब वे सूत्र मी मिथ्यात्वी के हाथ में जान से मिथ्यात्वी हो जाते हैं। इसलिए हे मित्रों। जिन २ शास्त्रों के वाक्यों से निर्मल गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की पृष्टि होती है, वे सब वाक्य मान्य हैं—पूज्य हैं—कारण कि वीतराग प्रभु ने सब सूत्रों में निर्वध उपदेश दिया है। अन्य मत के शास्त्रों में शुद्ध धर्म के साधनार्थ श्रीमद् भगवद्गीता के वारहवें अध्याय के तीसरे और चौथे श्रोक में कहा है कि:-

येत्वचर मनिर्देश्यमन्यकं पर्युपासते। सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थमचलं ध्र्वम् ॥ ३ ॥ सान्नियम्पेद्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्व भृत हितेरताः॥ ४ ॥ भावार्थः - जो सब प्राणियों का भला चाहने में हमेशा उद्यत हां श्रोर इन्द्रिय समुदाय का निग्रह कर सब पर समान { दृष्टि रखें तथा श्रात्म भूत, श्रव्यक्त, सबं व्यापक, श्रचिन्य, क्टस्थ, श्रचल ध्रुव पेसे सुस्वरूप में हो रमण करें तो परमात्म पद प्राप्त हो इसमें श्राक्षर्य ही क्या है ?

> श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानात्ध्यानं विशिष्यते । ध्यानात् कम फल त्यागस्त्यागाच्छांतिरनंतरम्॥१२॥

मावार्थः - उसीका जन्म श्रेष्ठ है, जो श्रात्मिक सार्थतकता के लिए हानाभ्यास करेगा, क्योंकि उस हान वृद्धि के लाभ से महत् श्रुद्ध ध्यान प्रगट होगा। तथा श्रुद्ध ध्यान के प्रभाव से जन्मान्तर में उपार्जित कर्मों के फल का त्याग होगा। श्रूर्थात् त्याग धर्म के प्रगट होने से ही मोच धर्म प्राप्त हो जायगा। इसलिए हानाभ्यास करते समय शांत स्वभाव रहना प्राकृतिक है। श्रीर उस स्वभाव के कारण श्रपनी तथा सब जंतुश्रों की रच्चा किस प्रकार कर सकते हैं, यह श्रध्यो लिखित श्रीक से मालूम होगा।

श्रद्वेष्टा सर्व भूतानां, मैत्रः करुण एवच। निर्ममो निरहंकार, मम दुःख सुखः चमी ॥१३॥

मावार्थः-जो ज्ञानी घर्मात्मा पुरुष हैं, उन्हें द्वेष नहीं रहता, वे सर्व भूतों पर मित्र भाव रखते हैं, और अहंकार तथा ममता भी नहीं रखते। जो सुख और दुख को समान गिनते हैं, तथा सर्वदा दया और समा में मग्न रहते हैं। ऐसे पुरुषों का संसार से तिर जाना सहता है। फिर गीता के तेरहवें अध्याय का सातवां स्टोक इस प्रकार है:-

## श्रमानित्व मदं भित्वमहिंसा चांति रार्जवम् । श्राचार्यो पासनंशीचं स्थैरमात्मविनिग्रहः ॥७॥

भावार्थ —हे श्रजुन ! जो निरिममानी, श्रदंभी, श्राहंसक शांत, जमावान, श्रपनी श्रातमा को सदा शांत रखने में लीन रहे। जिन्हों ने धर्म का मार्ग वताया है, उन श्राचार्य की यथा शक्ति, त्रिकरण शुद्ध भक्ति करे। तथा मूल गुणों के श्राधार पर से श्रशुद्ध कमों पर विजय प्राप्त करें। ये सब गुण जिनमें हों वे सिद्ध गुणी झानी श्रातमा है। फिर तेरहवे श्रध्याय के ग्यारहवें स्ट्रोक में कहते हैं।

अध्यातम ज्ञान नित्यत्वं, तत्व ज्ञानार्थ द्शेनं ।

एतज ज्ञान मिति प्रोक्तमज्ञानं पदतो उन्यथा ॥११॥

मावार्थः-जिनके विचार हमेशा अध्यात्म ज्ञान में लीन है,
और जो तत्व ज्ञान के अर्थ के ज्ञाता है, वे ही ज्ञानी है। इस।लिए हे अर्जुन! इसके विना जो २ अनेक कार्य होते हैं, वे
सव अज्ञानता के ही रूप है। फिर पन्द्रहवे अध्याय का ग्यारहवां स्रोक वेखिये।

यतंतो योगिनश्चैनं, पश्यंत्यात्मन्यन स्थितम् । यतंतोप्य कृतात्माना नैनं पश्चत्यचेतसः ॥११॥

भावार्थः स्व तथा पर आतमा का यत्न करने वाले योगी पुरुष अपनी ज्ञान वुद्धि में स्थित जीवों को हमेशा देखते हैं। वे पुरुष इस संसार में सर्वोत्कृष्ठ हैं। परन्तु जिन्होंने ज्ञानी वनकर अपने चित्त का साधन नहीं किया है, वे मूढ़ जड़ वुद्धि यतनावंत नाम धराकर भी अपने की तथा दूसरे की देखने में असमर्थ हैं। ऐसे अज्ञानी मोक्त पाने के योग्य भी नहीं हैं। फिर सोलहवें स्ठोक के अध्याय के दूसरे स्ठोक में संसार से तिराने वाले सद्गुणी पुरुप के लक्षण दिखाये हैं:-

श्रहिंसा सत्यमक्रोध स्त्यागः शांतिरपेशुनम् । द्याभृतेष्त्रलोलुप्तं, मार्दवं ही रचा पत्तम् ॥२॥

भावार्धः-म्रहिंसा, जीवदया, सत्य, क्रोघ हीनता, त्याग शांत स्वमाव तथा श्रवैश्वन्यता जिन्होंने त्याग दी है, तथा जो सव प्राणियों की दया पालते हैं, एवमेव अलम्पटी, माईव श्रर्थात् सदा निरमिमानी है, लज्जाशील, स्थिर स्वभाव तथा श्रचल हैं वे ही पुरुष तरण तारण है। इन गुणों से हीन कोई पुरुप तिराने वाला नहीं है। ऐसे पत्तवात हीन उपदेश वाक्य पर घर्मियों के प्रत्यक शास्त्र में भिल जाते हैं। उपरोक्त म्हेकी का उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों से मिलता हुआ समक कर ये वाक्य घार्मिक पुरुषों के व्यवहार में लाने योग्य है। इस्रोतिए जितने भी वाक्य पत्तपात हीन वाक्य हैं वे सम्य-क्त्वी सूत्र के ही समभाग चाहिये। परन्तु जो २ वाक्य सम्य-क्तवी ज्ञान शास्त्र के मत से भिन्न हों वे सव हेय हैं-त्यागेन थीगा है। यह शास्त्रानुसार झान दृष्टि से विचार करने पर मालम होता है। परन्त किसी भी धर्म में दया के प्रतिकृत हिंसा विक से जीव का कल्याण होगा पेला नहीं कहा है। फिर तम दया धर्मी नाम धराकर सब धार्मिक कार्यों में आहि ले ही हिना का प्रतिपादन कर स्वात्म कल्याण के निश्चित सच्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जैन घर्म शास्त्र के अनुसार इसे सम्यक्ती नहीं कह सकते । क्येंकि समिकत घारी ज्ञानी पुरुषों का निर्मल विच तो सदा पाणियों के रचणार्थ ही उद्यत रहता है। यहां तक कि किसी भी प्राणी के प्राण वचाने में नहीं हिचकता। यह शास्त्र से पूर्णतया सिद्ध है। परन्तु जयामित अत्यन्त गरम अग्नि कप स्वभाव के वाक्यों से दया रूप बोध देने वाले उत्तम धर्मियों के सामने हिंसा मितपादन करने के लिए अनेक कुतर्क सिहत विवाद करने को तैयार होते हैं। और स्वाभिमानी होने के कारण हिंसा धर्म की पुष्टि करते २ वे वीतराग भाषित मूल शास्त्रों का भी उझंधन करजाते हैं। ऐसी अज्ञान बुद्धि रखने थाले हिंसा मितयों का जैन धर्म के मूल शास्त्रों की प्रणालि का देखने से तो सांसा-रिक दु: कों से मुक्त होना महा कठिन है। परन्तु अन्य धर्म शास्त्रों में भी कहा है—

श्रहंकारं वलं, द्यें, कामं क्रोघं च संश्रिताः। ममात्म पर देहेषु, प्रद्विपंतोऽम्य स्रयकाः॥ १८॥

भावार्थः-गीता के सेलहवें अध्यायके अटारहवें क्लोक में कहा है कि इस संसार भें ज्ञानी मनुष्य मद और अहंकार से छक जाते हैं। और कहते हैं कि हमारी जाति उच्च है, सब से वड़ीहै। हमारा कुल श्रेष्ठ है, तथा हम चड़े धनाट्य और कई शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं। इन कारणों से तथा अन्य कई कारणों से जिनका अन्तःकरण स्वामिमान तथा काम राग से पुष्ट है, तथा जो स्ववृद्धि से अहण किये हुए मार्ग पर आढ़ हो, अपनी महत्ता वढाने के लिए सब मनुष्यों के साथ कोध करते हैं। एवम् उपरोक्त दुरावरणों के आश्रव द्वारा यह श्रेष्ठ और निष्पत्तपात मार्ग की निन्दा करते हैं। वे निन्दक कुमार्गगाभी मनुष्य स्वयं देव कर समुद्र में स्वकर उत्तम धर्मियों को भी इवोना चाहते हैं इसलिए हे अर्जुन! वे प्राणी मेरे कहर देवी है। ऐसा अन्य शास्त्रों में भी पाया जाता है

तो जैन शास्त्र ऐसे प्राणियों को धुतकारते हों, इसमें श्राश्चर्य ही क्या है !-नवीनता ही क्या है ?

इस अवसर पर इतना है। कहना है कि इस प्रथम प्रश्न में द्या-पालन का विवेचन शास्त्राधार से दिया है, जिसमें कितने ही अन्य शास्त्रों के खोक जैन शास्त्रों के वाक्यों से मिलते हुए समस सूत्र वचन की पृष्टि के लिए लिखे हैं, किन्तु सब का मूल मतलव यही है। कि जैन धर्म के मूल शास्त्र तो निर्वध उपदेश में ही रचे गये हैं। अन्य दर्शनियोंने षद कायका आरम्भ करते हुए भी कितनी ही जगह उनके बनाये हुए प्रन्थों में पत्तपात हीन बुद्धि से उनकी समस के अनुसार द्यापालने का उपदेश किया है। तब बीतराग प्रमू ने तो छःकाय के जीवों की रचा करने के लिए सिद्धान्तों में निष्पच्चपात देशना देने में कुछमी बुटि नहीं रखी है। यह सूत्रों के दया रूप घावन्यों और अन्य दर्शनियों के शास्त्रों से पुष्टि प्राप्त होती है। मगवान वीतराग देव की आज्ञा द्यामय है, परन्तु हिंसा करने की नहीं है।



प्राचीन समय में कई घनाट्य श्रावक गृहस्य तथा कई देशाधिपति जैन धर्मी राजा थे। वे सद् गृहस्थ श्रपने रहने के लिए मकान वनवाते तथा सोने, वैठने, स्नान-मञ्जन करने, श्राभृपण पहनने श्रादि के मिन्न २ स्थानक वनवाकर श्रपना गृहस्य घर्म निमाते थे। जय कभी उन गृहस्थों के घर माङ्ग लिक कार्य होते तब प्रत्येक गृहस्थ स्नान गृह मे श्रासनासीन होकर तैलादिक सुगंधित पदार्थों का अभ्यंग करवाते और नौकर लोग श्रनेक प्रकार के पानी से स्नान कराते थे । स्नान विधि से यही तात्पर्य है कि उनके शरीर को पुष्टि-प्राप्त हो, उनका वल वीर्य श्रौर पराक्रम वढ़े। इस विधि का जिन २ सूत्रो में वर्शन है, उसे " कय विल कम्मा " कहते है। इस पाठ का अर्थ शरीर के वल को पुष्ट करना है, परन्तु यहां कितन ही मतावलम्पी पुरुष मिध्यात्वादय से श्राश्रव मार्ग की पुष्टि करते हुए ऐसा श्रर्थ करते है कि " उस घर के देव की पूजा करना" इस पर कितने ही अपने मत जंग में मस्त हो कुयुक्ति के साथ इसका ऐसा अर्थ रचते हैं, कि सम्यक्त्वी आवक के घर तो तीर्थद्वर की प्रतिमा है। इसलिए श्रावक को घर के देव तीर्थद्वरा , की प्रतिमा पूजना चाहिए। ऐसा लिखने वालों से केवल इतना ही कहना है कि तीर्घड़र महाराज ने व्यवहारिक मागावली कर्म के पश्चात् वैराग्य दशा का लाभ प्राप्त कर श्रनित्य संसारी जनाँ को तथा चुनेहुए घर द्वार श्रादि को त्याग कर दीचा ग्रहण कीं। पश्चात् चार घन घाती कर्म चय हो जाने से केवल ज्ञान प्रगट हुआ श्रौर चार तीर्थ स्थापित कर उनके हितार्थ उपदेश व्यवहारिक वन्धन से छुड़ाने लगते । पवस् शाध्वत् सिद्ध

पद रूप घर के वहां पहुंचाने का उपदेश देते हुए स्वयं वायु की तरह निर्वेध हो विचरने लगते थे, परन्तु किसी के मोह वंघन में नहीं फंसते थे। क्या उन तीर्थंद्वर महाराज के गृहस्थावास में रहने के लिए घर नहीं था, जिससे वे तुम्हारे भोदूं कुएं में आकर अन्याय पराधीनता वश तुम्हारी वजाहुली के ठोंसे खाने के लिये घर के देव बने रहते ? वे कमी किसी के वश में नहीं रहते। वे तो वीतः गतः रागः यस्य स "वीतरागः" अर्थात् जिस के राग द्वेषादि दूर द्वागये हैं, पेसे वीत राग हैं। वे किसके घर के देव हैं ? जिन्होंने भाता, पिता, स्त्री पुत्रादि का भी बन्धन नहीं रखा, तब क्या तुम उनके विशेष कुडुम्बी हो जो तुम्हारे लिए वे घरके देव वन वेंडे रहें ? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जो देव घर द्वार के वन्धन में फंसकर घर में विराजते हैं, वे पित्र, सती, कुलदेव, या देवी श्रादि व्यवहार भोगी देव हैं। कदाचित् इन्हें कोई घर में न पूजे तो उसे डरा धमका कर या बुया फिरा कर मी घर में बैठते हैं। हां, ये तुम्हारे घर के देव हों तो इन्कार नहीं कर सकते। परन्तु वीत राग प्रमु तो जिस दिन से घर छोड़ा, उस दिन से विहार कर जिन २ शहरों में वे गये, वहां २ स्त्री पुरुष नपुंसक रहित बाहर उद्यान शाला, राज समा प्रभृति निर्दोष स्थानी पर स्वतन्त्रता के साथ निर्वन्ध हो समीसरण में विराजे हैं। परन्त त्यागावस्था में किसी भी समय भोगियों के घर नहीं रहें। श्रंत समय विदेह युक्त हुए हैं जब से उन्होंने, संयम लिया था,तब से शिवपद प्राप्त होने तक बाहर ही बाहर विचरे किन्तु फिर कमी किसी के घर में आकर नहीं वैठे।

फिर तुम जो घर में विठाने का अर्थ लगाते हो तो व देव

किस दशा के हैं ? हां तीं श्रद्धर की त्यागावस्था को घर में विठाने के लिए कहोंगे तो वहां पड़वाई होना सम्मव है, परन्तु हमारे ध्यान से तो अनन्त ज्ञानी तीं श्रद्धर महाराज अपड़वाई होते हैं। इस लिए वे घर में कैसे बैठ सकते हैं। फिर तुम्हारे घर में बैठे हुए देव को प्रतिमा कह सकते हैं, परन्तु तीं श्रद्धर देव कैसे कहें ?

- (२, चले हुए विषय के शन्द का अर्थ तुम्हारे माने अनुसार देव पूजा हो तो कुल देवादिकों को सम्यक्त्वी आवक सांसारिक व्यवहारार्थ पूजे अर्चे, तो इसमें क्या आश्चर्य है ? परन्तु इतना तो निश्चय है कि व मोच धर्म के लिए नहीं पूजते हैं। उदाहरणार्थ वर्तमान समय में कितने ही आवक व्यवहारी मनुष्य जगत् व्यवहारार्थ व्यवहारिक सुख के लिए विवाहादि प्रमोद महोत्सव में गणेश, भैरव, नवश्रह की तथा दिवाली में लच्मी तथा सरस्वती का पूजन करते हैं, व उस में कुछ मोच खाता नहीं सममते। वे निजरा के लिए पूजन अर्जन नहीं करते हैं, यह निश्चित बात है।
- (३) भरत चक्रवर्त्ता चक्ररत की पूजा करते हैं, यह सव ध्यवहारिक खाता हैं, उस जगह का पाठ जम्बू द्वीप विक्रित सूत्र में देखें।
- (४) इता सूत्र के आठवें अध्याय में अरण्क श्रावक का अधिकार है। वहां अरण्क श्रावक ने यात्रा के समय जहाज में वैठते समय भोगी देवों को विल वाकले दिये और कई व्यवहारिक कार्य किये,वे भी व्यवहारिक सुख के लिए ही किये हैं,किन्तु निर्जरा के लिए नहीं।
  - (४) अन्तगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग के आठवें उद्देश्य में

भइलपुर नगर के रईस नागसेठ की स्त्री सुलसाने पुत्रेच्छा से कई दिन हिरणगमें देव की पूजा की वह भी सांसारिक सुखों के लिए ही की हैं। यों कितने ही स्थानों पर संसार व्यवहार के लिए सारम्भी देवों की गृहस्थ लोग पूजा करते हैं, परन्तु तीर्थं इर तो सारम्भ से कभी पूजे ही नहीं जा सकते। मतलब यह है कि मूल से तो 'कयवलिकम्मा' शब्द काश्रंथं देव पूजा करना नहीं होता। परन्तु इसका श्रंथं तो स्नान गृह में श्रीर की विम्षा शोमा तिलकादि करना बल पुष्टि के लिये होता है। जिसको सूत्र की साची से कहते हैं।

- (६) भरतेश्वर के स्नानाधिकार का सविस्तार से पाठ है। तहां कयवाल कम्मा शब्द विलक्कल नहीं है तब क्या वहां उनके घर के देव न थे? थोड़ासा विचार कर अर्थ करों तो मालूम होगा।
- (७) उचवाई सूत्र में कौ णिक राजा के स्नानाधिकार में उप-रोक्त पाठ विलक्कल नहीं है। श्रौर कौ णिक राजा को 'पेमाणु राग रत्ता ' अर्थात् श्रत्यंत प्रेम से भिक्त रंग में लीन ऐसा कहा है। परन्तु कयवालि कम्मा का पाठ वहां नही है। तव उन्होंने किसकी पूजा की होगी श्वात यह है कि सिद्धान्तों में जहां र सविस्तार स्नान मञ्जन का श्रिधकार चला है, वहां र तो उपरोक्त पाठ नहीं है। श्रौर जहां र विधि पूर्वक पाठ नहीं है, वहां र उपरोक्त पाठ दे दिया है, इसलिए इस शब्द का श्रर्थ बल पुष्टि के लिए ही ठीक है।
- (८) ज्ञाताजी के दूसरे अध्याय में मद्र सार्थ वाह की स्त्री का अधिकार है। वहां वह सार्थ वाहिनी पुत्रकामना से नगर वहि-र्हिंथत नाग मूतादिकी सेवा मानता के लिए पूजा लेगई/है।

वहां स्नान के समय सब पूजादि सामान वायव्य तट पर ग्ख आप वावड़ी में उतरी और वहां स्नान करते समय कयवाल कम्मा का पाठ है तो वहां कौन से तीर्थंकर या देव की पूजा की श अगर पूजा की भी हो तो किससे ? क्योंकि पूजापा तो सव वाहर रखा था, और पूजा विधि तो पूजापा से ही होती है, यह भी तुम लोग कहते हो। यदि उस समय जल की अञ्जली लेकर पूजा की हो, ऐसा तुम सममते हो तो वास्तव में तुम वड़े बुद्धिमान हो! केवल जल अर्पण करदेने को ही पूजा सममते हो, मंजूर करते हो तो तुम्हारे मंदिर या घर मे वैठे हुए देवां को भी अञ्जली अर्पण कर क्यों नहीं वोसिराते। और इतने छःकाय के भाण हरण का अन्याय क्यों करते हो! कारण कि धर्म खाते तो एक अंजली का आरंभ करना भी शास्त्र में नहीं कहा है, किन्तु फिरभी आप जैसे वाल मित्रों ने छःकाय के जीवों से कालान्तर का प्रा २ वैर लेना सोचा है। यही हमें प्रतीत होता है।

वहां भद्रा सार्थ बाहिनी ने वायव्य में पूजापा रखा, परन्तु उसमें श्रञ्जली श्रादि का जो तुमने वैप्णवों का उटा-हरण दिया है, तव तुम्हारी श्रीर वैष्णवों की पृजन में क्या श्रन्तर है ? इस कारण तुमने उनका उदाहरण दिया है । इस उत्तर में तो तुम्हारे कथन से ही पगट होता है कि तुम भी भद्रा की भांति घर के देवों को जल देकर श्रपना समय ववाते हो ।

ज्ञाताजी के लोलहवें श्रध्ययन में द्रोपदी के स्नानाधिकार के समय नग्न भाव के वहां 'क्य वालि कम्मा' का पाठ है। जहां द्रोपदी स्वमावस्था के उत्पन्न हुए पाप को नष्ट करने के लिए व्यवहारिक स्नान मञ्जन कर श्रधीत् वल वृद्धि के लिए

श्रनेक प्रकार के जल से मञ्जन कर माङ्गलिक व्यवहारादिक वस्र पहन स्वेच्छित फल पृति के लिए घर के व्यवहारिक जिन देव की पूजन करने गई है। परन्तु स्नान के समय, कय बिल कम्मां के स्थान पर तीर्थं द्वर या अन्य देव की पूजा करना कहते हो, यह सम्बन्ध कैसे मिल सकता है ! पूजन करने के स्थान का मूल पाठ तो प्राचीन समय की लिखी हुई पुस्तक में इस प्रकार है-

"जिया पार्डमायां श्रचणं करेइ करेइचा,,

इस पाठ के श्रातिरिक्ष मूल में नमोत्थुएं, चैत्त वंदन, प्रद चिया। तिख्तुसी या स्री श्राम देव की साची का किञ्चित् भी पाठ नहीं है। कारण कि देहली में उदयचंदजी यति है, उनके पास छः सौ संवत् वर्ष का झाता सूत्र लिखा है। तथा कन्हैयालालजी गृहस्थी के पास भी कई वर्षों का लिखा हुआ प्राचीन बाता सूत्र हैं। उन दोनों का पाठ परस्पर मिलता है। इतना ही नहीं परन्तु व सूत्र वहीं उपस्थित हैं, श्रतः जिन्हें देखने की उत्करठा हो, व देख सकते हैं। पश्चात् लिख हुए ज्ञाताजी की प्रतियों में जो इतना परिवर्तन हो गया है, वह कल्पित है। राय प्रखेणी सूत्र में केशी स्वामी ने परदेशी राजा से किये हुए प्रश्न के उत्तर में कठियारे का उदाहरण दिया है वह कठियारा जंगल में दिन भर लकड़ी काटने के परिश्रम से थक गया तो, उसने भोजन बनोन के पहले यथोचित रीति से स्जान मंजन किया। वहां 'क्यब्रिलिकम्मा 'का पाठ है। वहां घर देव या पर देव कौन श्राकर वैठे थे ? जिनकी कि उसने पूजा की ! इस का उत्तर आश्रव मति इस प्रकार देते हैं कि

वहां उसने उसके मान्य देव पूजे होंगे, इसमें क्या आश्चर्य है इस प्रकार अपने ही मुँह से वकालत करके कुतर्क उत्पन्न कर ना ठीक नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आश्चर्य मीतयों ने छः काय जीवों के छेदने के लिए मयानक शास्त्र रूपी अन्याय को जन्म दिया है। कारण कि ने प्रत्येक वात में हिंसा की पृष्टि करने वाला विवाद आगे रखते हैं। यह कुछ कम आश्चर्य कारक वात नहीं है।

श्रूष्ट्रिश्टर्ट्स्ट्रिश्चे के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर र्रे दीचा महोत्सव के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर श्रूष्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रि

कितने ही मतान्ध हिंसा की पुष्टि के लिए ऐसा कहते हैं
कि प्राचीन समय में अनेक गृहस्थों ने वहुत सा धन खर्च कर दीला-महोत्सव में वहुत धन-खर्च करना, जिससे संयमार्थी की मिक्त होती है, यह वृथा वाद है। कारण कि पिरप्रह को खर्च कर जो भाव वढ़ाना चाहते हैं, तो भावों के
भएडार नहीं मरे हैं, जो आरम्भ से निजरा रूप भावना का
लाभ प्राप्त हो जाय। यह तुम स्वमित द्वारा क्यों नहीं विचारते,
क्योंकि शुद्ध भाव या शुद्ध ध्यान ये दोनों तो झान
दर्शन के उपयोग से ही वढ़ सकते हैं। इसिलए परिप्रह से
आरम्म कर संयमार्थी की मिक्त के लिए उपरोक्त माव की
श्राशा रखना यह वात-श्रज्ञान है। क्योंकि ज्यवहारी लोग
गृहस्थावास में शिक्त शाली हो तो स्वेच्छानुसार दीला महोत्सव में खर्च कर चाहें उतना व्यवहारिक लाम ले सकते हैं।

चे स्वेच्छा से चाहे सो करें, परन्तु यह कोई शास्त्र प्रमाणित निर्जरा का कारण नहीं समभना चाहिए। वैराग्यावस्था प्राप्त होने पर दीसामहोत्सव किया जाय अथवा न किया जाय, दोनां समान हैं। क्योंकि बिना दी चोत्सव के ही दी चित हो, तो झ्या उनके चरित्र में कोई न्यूनता आजाती है ? और महोत्सव करके जो दीचा लेते हैं, उनका चारित्र उच्च हो जाता है ? यह कुछ नहीं है। क्योंकि संयति राजा, दशारण भद्र राजा, गौतमादि ग्यारह गण्धर,मरतेश्वर,मख्देषी माता भ्रष्यमदत्त, देवानन्दा, श्रादि श्रनेक साधु साघ्वी तथा श्रंत-गढ़ केवल हानी हुए जिनके दीचा महोत्सव सिद्धान्तों में नहीं चलें। परन्तु उन्होंने ज्ञान दर्शन के अवलम्बन से आत्म साधन किया है। भगवती जी के नवमें शतक के तेंत्रसि वें उद्देश्य में जमाली का दीचा महोत्सव हुआ है। परन्तु अन्त में वे पड़वाई हो गये तो यह सब पूर्वोणार्जित कर्माधीन है ? इसी लिए महोत्सवादि व्यवहार संसार व्यवहार के लाम की निस्सन्देह चुद्धि करने वाले हैं।

्रांध्रे अवक तीर्थक्षरों के दर्शनार्थ स्नान करके हिं अ आवक तीर्थक्षरों के दर्शनार्थ स्नान करके हिं जाते हैं, इस विषय में प्रश्नोत्तर

कितन ही भ्रम मित यह कहते हैं कि जब श्रावक मगवान् के दर्शनार्थ जाय, तब स्नान करके जाय। नहीं जाना भी श्रयोग्य है। उनसे कहना है कि हे श्राश्रव मितयों! जो मनुष्य सम्यक्तवी या मिथ्यात्वी समोसरण में जाते समय स्नानादर्क

शरीर की शोभा करते हैं. वे श्रपने गृहस्थ धर्म के लिए करते हैं। गृहस्थ को हमेशा व्यवहारिक शृंगार करना शोमा वढ़ाने वाला है, निर्जरा हेतु नहीं। क्योंकि सिद्धान्तों में जिन २ श्रावकों ने यथा शक्ति वत लिये हैं, उस समय संसार में रहने स जो २ नियम ऋसिद्ध थे उनके लिए छूट रखी थी। परन्तु वह छुट घर्म खाते नहीं गिनाती थीं, इसलिए स्नान करके जायं तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। हां अपने पास वत्तीस श्रसन्काइयों में से एक भी श्रसन्काई न हो तो स्नान न करते इए जाने में भी क्या हानि है ? इसपर थोड़ा सा विचार तो करो। भगवती सूत्र के वारहें शतक के पहले उद्देश्य में साव-त्थी नगरी के निवासी शंख नामा श्रावक पौपध शाला से पौषध में ही भगवान बीर प्रभु को संमवसरण में बंदन करने गये थे। वहां भगवंत ने शंखजी को उत्तम जायना जग रहे हैं. ऐसा कहाथा। उस समय शंख श्रावक जी विना स्नान कियें ही गये थे। इसलिए यहां विशेष यही कहना है कि श्रावक धर्म पालने वाले गृहस्थों ने जो २ सागारी वत लिये हैं, उन वर्तों की ग्रद्ध अद्धां से आराधते हुए वे रखी हुई छुट के आर-मा को हिन प्रति दिन त्यागने का विचार करते हुए विचरें. परन्तु उन श्रारम्मां को पुष्ट न करें। विना कारण से निरारंभी रह सके तो ऐसे विचार कार्य रूप में परिणित करने में भी न चूकें। ऐसा करने पर वे आवक बहुत वर्ष तक सामान्य श्रावकत्व पालते हुए भी उत्हुप्ट-श्रावक का धर्म पालन करना चाहें, तो ग्यारह श्रावक की प्रतिमा श्रद्गीकार करें। श्रीर उसमें यह विशेषता रखें कि वारह वत स्वीकार करते समय जो छ:छंडी के आगार रखें हैं, उन्हें पहली प्रतिमा आ-दरते समय त्यागर्दे । यो चढ़ते २ छुट्टी प्रतिमा के समय स्ना-नादिक कितने ही छूटे व्यवहार भी त्यागर्दे, और श्रावक कर्म

करते रहें। ऐसी प्रतिमा घारण करने वाले गृहस्थ स्नानाना-दिक न करने से तुम्हारे से तुम्हारे कथनानुसार समवसरण में नहीं जा सकते। इस स्थान पर तुम्हारे विरुद्ध विचारों से जाना जा सकता है कि तुम ऐसे निराश्रवी पाट के उदा-हरण सुनकर अत्यन्त लिजित होस्रोगे। कारण कि जिन २ गृहस्थों के व्यवहार का श्रजुकरण कर संसार के लिए किए. हुए श्रारम्म की रीति के पाठ सन्मुख रखते हो, उस समय तो तुम्हारे स्वभाव से यही प्रगट होता है कि तुम षद काय के जीवों से अनिभिक्ष हो। तब क्या समय २ पर आरम्भ वढ़ाते जांय ऐसा मानते हो ? प्राचीन काल के श्रावक गृहस्थां ने ज्ञान वैराग्य से कितनी ही वस्तुर्थ्यों का त्याग किया श्रीर धर्म ध्यान ध्याते समय उत्पन्न हुएँ देव परिषद्व को सहा । इस मकार आवक का उत्क्रप्ट कर्तव्य आवक को न बतलाते हुए नाचना, कूदना, खाना, धीना, गाना, बजाना, शोभा श्रंगार करना हमेशा चाहते हो तो क्या सिर्फ संसार के लाम की ही इच्छा रखते हो।

दोहा

जब लग तेरे पुर्य का, पहुंचा नहीं करार । तब लग तुम्क को माफ है, अवगुरा करो हजार ।

भावार्थः-ए श्रक्षानी मित्रों ! तुम्हारे मन में तो विश्वास होगा ही, परन्तु श्रव निश्चय कर लेना कि जब तक पूर्वो-पार्जित पुर्य उदय में है, तब तक जड़ मित स्वेच्छा से धर्म विरुद्ध चलते नहीं चूकते । क्योंकि किये हुए कर्मी का श्रपराध समा होगया होगा, ऐसा समभते हो । परन्तु जव समय पक जायगा, तब बीतराग प्रभू के श्रमृत्य द्या रूप वाक्य याद श्रायेंगे।

कितने ही विवेक हीन मिथ्यात्वोदय से ऐसा कहते हैं कि प्रतिमा देखने, वंदन करने, एवं पूजने, से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। परन्त ऐसा कहना वृथा है। कारण कि सम्यक्त प्राप्त होने का मार्ग तो शास्त्र में ज्ञान द्वारा वताया है । क्यों कि इस श्रनित्य श्रन्यायी संसार की ज्याला में श्रनन्त काल से सम्यक्त के विना मिथ्यात्व धर्म की प्रवलता के कारण जन्म, जरा और मृत्य करता हुन्ना यह जीव परिभ्रमण कर-ता है। और अनन्त कोड़ जन्मान्तर में रमते हुए तथा अनेक प्रकार के कर्षों से अकाम निर्जरा करते हुए प्रवृत्ति करण का सुम्रवसर हाथ श्राता है। फिर श्रनन्त करोड़ श्रशुम कर्मी का नाश होने से श्रपूर्व करण का समय मिलता है. उस श्रपूर्व करण की उदयार्थी में प्रन्थी भेदकर तीसरे श्रानिवर्ती करण प्राप्ति के समय में द्रव्य भाव गुरु के आश्रय से यह जीव सास्वादन सम्यक्त छोड़कर रही हुई चार सम्यक्तों में से कोई एक प्रकारकी समकित प्राप्त करता है। परन्तु उस समय प्रतिमा मिलने से सम्यक्त्व प्राप्त होता है. ऐसा तो समक्त में नहीं श्राता ।

उपासक दशाङ्ग सूत्र में आनन्द आवक को प्रथम मिथ्या-त्व वोसिराने के समय श्री महावीर स्वामी का समागम मिला है। उस समय उन्होंने यथोचित रीति से पद वंदन कर निकरण शुद्ध माव से सेवा कर सागार श्रणगार धर्म का

उपदेश सुन, फिर उठकर विनय पूर्वक नम्रता के साथ भग-वान् को कहने लगे कि है भगवन् ! मैंने निर्प्रन्थ के प्रवचन " सद्दामि जाव रुययामि " ऐसा कद्दकर " एवंमेय भंते तहमेर्य भंते " अर्थात् जैसा श्राप फरमाते हैं, वैसा ही निरा-अवी निर्यन्थ का धर्म है। और वैसा ही में श्रद्धान करता हूं। पेसा कहकर फिर कहते है "देवाणुपियाणं अन्तिए बहवे जाव मुंडे भवित्तानो खलु ऋहं तहा संचाएमि " ऋर्थात् श्रापके पास बहुत से हलुकर्मी दीचित होते हैं, किन्तु में श्रस-मर्थ हूं। इसिलए मैं श्रापके पास श्रावक के बारह वर्त श्रावरना चाहता हूं । पेसा कहकर विधि सहित सब व्रत श्रंगीकार किये। फिर "श्रागंदे समगोवासए जाव श्रमिगए जीवाजीवे उवलुद्धे पुरागुपावे " । श्रर्थात् सम्यक्त्व सहित बारह वत तेनेके पश्चात् भगवान् कहते हैं कि श्रानंद श्रावक का जन्म हुआ अर्थात् मिथ्यात्व में से शुद्ध समिकत धर्म में पैदा हुआ। श्रीर जीवादिक नव पदार्थ का ज्ञाता बना यो सागार गृहस्था-श्रम के तिभने योग्य श्रागार रख श्रावक धर्म के योग्य वत धारण किये और "जाव" बारहवें वत मुनियों की आहा रादि कल्पते दान देने आदि सब नियम लिये। डां, आश्रव मत-सारम्म-धर्मार्थ कुछ मन्दिर प्रतिमा बनाऊं, बनवाऊं, या बनाने वाले के। अच्छा समभूं इसकी मर्यादा आनंद आवक ने व्रत तेते समय न की परन्तु द्रव्य तथा भाव से सम्यक्त्वा-राधन तो श्रवश्य किया।

स्रातवें वत में खुव्वीस बोल की मर्यादा प्रतिदिन श्रावक धर्म में भोगोपभोग में श्राने वाली वस्तुओं की, परन्तु घर मिन्दर या बाहर के मिन्दर के लिए कुछ भी मर्यादा न रखी। क्यों कि सम्यक्त्व घारी होने से निर्थक श्रारम्भ कर श्रनर्थी दएड का मागी बनना ठीक न समसा। हां, किसी समय वे कुलाचार वश कुल धर्म के देवों की कारणादि श्राजाने से भोगोपमोग से सेवा करें पर वे कुल धर्म के निरपराधी देवों को तुम्हारे श्रनुसार प्रतिदिन न सतावें। इसिलए श्रानंद श्रावक ने यह व्यर्थ का श्राश्रव वोसिराकर नित्य कर्म श्रर्थात् हमेशा सत्य धर्म सामयिकादि पौषध विधि श्रादि निर्जरा हेतु करने में न चूके श्रीर मृत्यु समय सव श्राश्रव वोसिरा कर पहले देव लोक पहुंचे। इसी प्रकार पीछे के नो श्राश्रवों की विधि समस कर विवेकियों को इसे सम्मान देना चाहिए जिससे श्रानन्दश्रावक की मांति समकित्व प्राप्त हो।

इसी प्रकार भगवती स्त्र के अठारहवें शतक के दशवें उद्देश में सोमल ब्राह्मण, सावत्थी नगरी के रईस आवक, तुंगिया नगरी के रईस आवक, राय प्रसेणी में विच सार्थी तथा परदेशी राजा, राज ब्रही में सुदर्शनादि अनेक आवक, द्वारामती के यादव वंशी श्री कृष्णादि, विशाला नगरी के वेड़ा राजा, काशी कौशलादि के अठारह राजा, संयति, सुलसा, मृगावती इत्यादि अनेक आवक और आविकाएं घर्माचारों से उपदेश सुन सम्यक्त्वी या नियम घारी वनी है, और स्वयं वोघी तीर्थं हुरों ने स्वयं उपदेश लिया है। प्रत्येक चुद्ध हुए वे चर्म शरीरी हैं, जिन्होंने किसी भी वस्तु को प्रत्यन्त देख सम्यक्त्व या आअव मार्ग त्याग साधु वन घर्म साघन किया है। आवक आविकाएं मी सम्यक्त्व पाने से सदा घर्मोपदेश सुन वन सके उतना आअव त्याग पौपध प्रति क्रमण उपवासादि उत्तम कर्म कर मजुष्य जन्म का लाम लेने में नहीं हिच

किचाती हैं। वे सव प्राप्त झान की प्रवलता से समिकतं सिहत निराश्रवी करणी करके लव्य समिकत की मुराद पूर्ण करती हैं। परन्तु उपरोक्त श्रावक श्राविकाश्रों ने सम्यक्त्व पाने के लाम से तुम्हारे समान हठ वादिता घारण कर श्राश्रव मार्ग की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने श्रमणोपासक नाम घराया यह सिद्ध है, श्रीर सूत्रों में भी सविस्तृत वर्णित है। किन्तु किसी भी सूत्र में मूल, शर्थ, टीका, चूर्णी मापा, निर्युक्ति, न्याय भेद, संगीत, पाकृत, तथा संस्कृत में ऐसा नहीं लिखा है, कि वे मन्दिरो पासक या पापाणों पासक थे। तब क्या तुम्हारी ही मति इतनी मंद होगई है, जो श्रमणोपासक नाम होते हुए भी प्रतिमा, मंदिराविकों के श्राश्रय के लिए सम्यक्त्व प्राप्ति की विरुद्ध रीति वतलाते है?

समिकत प्राप्त के ६७ मेद हैं। उनमें मंदिर प्रतिमा का तो कोई कारण नहीं है। फिर पूर्वाचारों के रचे हुए आगम सारादि प्रन्थ जिनमें निष्णच उपदेश दिया है, उनमें सम्यक्त्वो दय होने का क्या कारण वताया है? यह तो देखों! उन्हीं आचारों ने सावद्य मार्ग की स्थापना करने के लिये एवं मव अमण प्राप्त करने के लिय पापाणादि के पाउ बढ़ाये तो वे किस दशा की प्राप्त हुए होंगे? यह सिद्धान्त पाठ या निष्णचपात प्रन्थों की सहायता से स्वपच की दृढ़ता प्रत्यच सिद्ध करके बताओं।

भगवती जी के अठारहवें शतक के सातवें उद्देश में मंडूक आवक ने सम्यक्त घारण की। उदी प्रकार उत्तराध्ययन के वीसवें अध्याय में अनाथी मुनि के उपदेश से राजा श्रेणिक ने मिथ्यात्वत्याग सम्यक्त्व ली। वहां भी श्रेणिक राजा ने गुरु मुख के धर्मीपदेश की मशंसा की है। यह विचार करने पर तत्काल मालुम हो जायगा। उसी राजा ने सम्यक्त्व पाने से पहले अनाथी मुनि के नाथ होने आदि मूल से जो जो वाक्य कहे थे, उनके लिए क्यमा प्रार्थना की है। कारण कि त्यागी के लिए भोगामंत्रण सर्वथा अयोग्य है। इसलिये क्षमाये है। इसका विस्तार पूर्वक खुलासा आगे दिया है।

शाता सूत्र के बारहवें श्रध्याय में जीत शत्रु राजा सुवुद्धि श्रावक की सहायता से सम्यक्तवी हुए हैं। उस राजा ने धर्मेच्छा के समय सुबुद्धि श्रावक से कहा कि " इच्छामिग्रं देवाणु पियाग्रं तवश्रंतिए जिग्रवएग्रं निसामित्तए" श्रधांत् हे देवानु प्रिय! तुमक्षे केवली प्रणीत धर्म सुनने की इच्छा रखता हूं। राजा के ये वचन सुनकर श्रावक धर्मीपदे—शना देने लगे।

तएणं सुरुद्धि अमन्चे जियसत्तुस्सरत्नोविचित्रं केवली, पएण्चं चाउजामं धम्मं परिकहेइ तमाइक्खेइ जहाजीवा। वुज्मंति जावपंच अणुवयाणि तएणं जिय सतुराया। सुनुद्धिस्स अंतिए धम्मं सोच्चा जावसे जहेयंतुन्मे वदह।

भावार्थः-सुवुद्धि श्रावक का उपदेश सुनकर श्रंतमें जित रात्रु नृपति कहते हैं, कि हे श्रावक ! मेंने तुम्हारे वचन श्रद्धा पूर्वक सुने । श्रादि कहकर राजाने सुबुद्धि श्रावक से सम्यक्त्व धर्म था योग्य रीति से श्राश्रव त्यागा । परन्तु तामस गुणियों की मांति श्राश्रव नहीं वढाया ।

श्री स्य गड़ांग सूत्र के दूसरे श्रुत स्कंघ के सातवें श्रध्या-य में श्रावक के गुणों के विषय में कहा है कि-

श्रप्पेच्छा श्रप्पारंभा श्रप्पपरिग्गहा धाम्मया धम्मा-खुया, सामाइयं, देसावगासियं पुरत्था पाईखं पडीखं दा-हियां उदीयां एतावता जाव सञ्चपायेहिं जाव सञ्च सत्ते हिं दगडेहिं शिक्खत्ते सन्वपासभूयजीवसत्तेहिं खेमं करेह श्रहं श्रसि।

भावार्थः-श्रावक जव सम्यक्त दशा प्राप्त करता है, तव वह वत प्रत्याख्यान करके निर्ममत्व भाव में संतोष मानता है। तब वह श्ररुपेच्छा, श्ररुपारंभ, श्ररुप परिग्रह, सुशियल सुवर्ती धर्मीष्ट, धर्मवृत्ती सामायिक तथा दशवा दिशावगा-सिक वत प्रहण करता है और पूर्वीद चारों दिशा की सीमा नियत कर पश्चात् धर्म ध्यानारुढ़ होता है। किसी भी प्राण जीव, मृत श्रीर सत्वको श्राप नहीं मारता, दूसरों से नहीं मरवाता श्रीर मन, वचन, काया से यथा योग्य उच्च परि-ग्राम रखकर सब जीवों पर जमा करता है । ये सम्यक्त्ध धारी श्रावकों के गुण हैं। ऐसा करने वाले श्रावक ही पूर्ण वैरागी कहे जाते हैं। इतना होते हुए भी तुम 'देवों के प्रियं स्तेही तो छःकाया के प्राण लेने के लिए इतने उत्सुक हो कि उपरोक्त गुण धारी श्रावक तुम्हारे श्रघीर कृत्यों की देखकर महान् श्राध्ययान्त्रित होते हैं, क्योंकि कलिकाल के मनुष्यों की कर्म करणी के आगे उनकी रखी हुई झूटका आश्रव तो एक तिनके के समान है। यह तुम्हारे आश्रव स्वभाव के लिए श्राश्चर्य प्रदायक है।

## सम्यक्तवी श्रोर मिथ्यात्वी की श्रुलपता श्रोर बाहुल्यता

कितने ही श्रज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि हमारे सत्य धर्म के प्रभाव से हमारे धर्म में बहुत मनुष्य हैं, श्रौर वहुत मनुष्य होते रहते हैं। उनके प्रश्लोत्तर में यह कहना है कि एक चौ-वीसी के सरल उदाहरण पर ध्यान दो। प्रथम आदिनाथ से महावीर स्वामी तक तथा तीसरे आरे से पांचवें आरे तक सम्यक्त्वी जीव कम श्रौर मिध्यात्वी जीव श्रनन्त गुने थे। जव सब सूत्रों की प्रणालिका पर ध्यान देकर विचार करते हैं, तो भूत, भविष्य श्रौर वर्तमान काल में सम्यक्त्वी जीवों से मिथ्यात्वी जीव अनन्त गुने दृष्टि गत होते है। कारण कि पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, छः ससूर्छिम पंचेन्द्रिय ये सव मिथ्यात्वी है। परन्तु गर्भेज तिर्यञ्च में सम्यक्तव धारी थोड़े भ्रौर मिध्यात्वी असंख्य गुने हैं। इसी प्रकार नारकी में तथा चार जाति के देवता में सम्यक्त्वी से मिथ्यात्वी असं-ख्य गुने हैं। एकसो एक चेत्र मनुष्य के, उनमें छुष्पन अन्तर द्वीप के युगलियाओं को छोड़ कर शेप अकर्म भूमि तथा कर्म भूमियों में सम्यक्त्व घारी कम श्रौर मिध्यात्वी श्रसंख्य हैं। तात्पर्य यह है कि सब समय में सम्यक्त्वी थोड़े श्रीर मिथ्यात्वी अधिक होते हैं। अर्थात् आश्रव मार्ग की तो वृद्धि ही होती है।

दृष्टान्त-नेमिनाथ भगवान् के समय यादव वंश में छुप्पन करोड़ यादव और साड़े तीन करोड़ कुमार ये दसाधियों के परिवार के इतने पुरुष और कृष्णादि सब की मिलाकर बहुत सी खियां होती हैं। परन्तु इनमें पुरुष और खियां सम्यक्त धारी कम और मिध्यात्व रमणी बहुत हुई? तभी याद्वों ने मिद्रा पान कर द्वीपायन भृषि को संताप दे द्वारिका के नष्ट होने का समय ला दिया।

वीर परमात्मा तो केवल ज्ञान के साथ संशय रहित उप-देश देते थे। उनके उपदेश के समान श्रन्य सद् गृहस्यों का उपदेश किञ्चित भी प्रमावीत्पादक नहीं होता। उनका इतना भवल भमाव होते हुए भी वीर के रागी आवक एक लाख और ४६ हजार सम दृष्टि थे। गौशाला के खारह लाख सेवक सुनने में आते हैं। अहा ! मिथ्यात्व की कितनी विशेषता है ? इस लिए वीतराग के वचनों पर श्रद्धा रखने वाले उत्तम दया घमीं तो प्रत्यन्न ही श्रहप हीष्ट्र गत होते हैं। तथा श्राश्रव निपुण विकल समाव वाले पद काय के मारने वाले तह स्व-भावी तो श्राखिर निगोद तक श्रनन्त गुरो भेरे हैं। सारांश यह कि जो तत्व मार्ग हैं, उसमें से तो रस पान करने वाले ही रसपान कर तुत रहते हैं, और आश्रव मतियों के सचल चित्त को भेदने वाले. वाईस परिषद के मापाटों से वे पीछे पांव न दें, तथा निर्मल मति, निश्चल चित्त से सम्यक्त मार्ग को श्रमुसरते हुए विखरते हैं। इसिलए वे श्रल्प हैं। मिथ्या-त्व मतियों की बृद्धि का कारण यह है कि कोई भी वहाना बताकर स्वच्छन्द चलना या जिस मार्ग में किसी भी परिषद्द का उपस्री न हों.उसी मार्ग में लग जाना। इसी प्रकार करिएत भोगोपभोग लेने की श्राशा से कितने ही भोले प्राणी उस मार्ग में अनादि काल से फंसे थे, वे अब भी वैसाही समकें ती इस में क्या ग्रास्त्रयं है ?

द्रष्टांत-जास सोने के सिके के रुपये दस. आधे रुपये वास, पावले चालीस, दुआत्रियं अस्ती और आने पकसी साट? यों नीच वस्तु होती गई कि वृद्धि भी होती गई। परन्तु साभिमानी कहते हैं कि हमारा धर्म वहुत फैला हुआ है, इसिलए हमारा धर्म अष्ठ है। यह तो अपने मुंह मिया मिहू वनना है। परन्तु शास्त्राधार से तो दिन प्रति दिन सुशास्त्र सुसाधु, इसी प्रकार शुद्ध दया धर्म काल के महात्म्यानुसार कम होता जायगा और कुशास्त्र फितुरी, कुसाधु, आश्रव धर्म का विशेप विस्तार तो पश्चम आरे के मध्याह तक रहेगा। परन्तु उत्तम वीतराग धर्म के आराधिक भरत ईरवर्त में प्रथम प्रहर में ही लय हो जायंगे। ऐसा शास्त्रोक्ष कथन है, इसिलए हे प्रन्थावलम्ब । वाल मित्रो । ब्यर्थ धमंड छोड़ो और स्वकल्याण का मार्ग एकड़ो।

~~~~\$\\$\}\\$\\$\\~

## नमोत्थुयां के मेद के प्रश्लोत्तर

कितने ही श्रश्नानाश्रवी हिंसारू कि को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि जिन प्रतिमा की पूजा करते समय द्रौपदी ने नमोत्थुणं कहा है। इस लिए वह सम्यक्ती थी, श्रीर उसने ऐसा निर्जरा के लिए कियाथा। वात यह है कि विवाह के समय सांसारिक कारण से प्रतिमा पूजकर नमोत्थुणं दिया होता तो वहां ऐसा पाठ होता " लच्छी दयाणं राज दयाणं जस्स द्याणं सुख मोग द्याणं" श्रर्थात् लक्मी राज्य सुवश, व्यवहारिक सुख, श्रौर मनेच्छा को त्रप्त करने वाले विषय भोग के दातार हो। ऐसा पाठ द्रौपदी कहती। किन्तु ऐसा कहा क्योंकि वह सम्यक्त्व घारीथी, श्रौर सुवुद्धि से वह पाठोच्चार किया।

श्रब दया घर्मी कहते हैं कि हे विकल मित बन्धुश्रो ! तुम्हारे कथानुसार ऐसा मालुम होता है, कि सम्यक्त्वी या मिथ्यात्वी, भवी या श्रभवी ये सब नमोत्थुएं के पाठ भिन्न २ बोलते होंगे। परन्तु ऐसा नही सममते।

सीधी रीति से सममो, क्योंकि इस विषय में हम कय-बिल कम्मा के उत्तर में लिख चुके हैं कि पुरानी प्रतियों में द्रीपदी ने नमोत्थुणं अ।दि"जाव सुरिद्यामें"इतनी साची लिखी है. वह बिलकुल नहीं है, श्रौर नई प्रतियों में यह साच दूंस दी है,ऐसा सम्भव होता है। इसी प्रकार तुमने कितने ही मूल सूत्रों में कल्पित पाठ की एव धर घुसेड़ी है। क्योंकि द्रौपती ने नमोत्थणं सुरिश्राम देव की तरह कुछ भी किया होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। हां, तुमने स्रिश्राम की साची देते श्रीर नया पाठ घुसेड्ते समय कुछ भी विचार नहीं किया। देव काल में सुरिश्राम देव श्रीर विजय पोलिया नमोत्युणं इत्यादि पाठ कहते ठहरा कर सस्यक्त्वी श्रौर मिथ्यात्वी में भेद दिखाते हो, भला यह क्या करते हो ? सम्यक्तवी और मिथ्यात्वी ने नमोत्थुणं कहते समय तुम्हारे ज्यों पाठ फिराया है, कि जिससे विरुद्ध रीति से भेद दिस्राते हो। परन्तु शास्त्रा-जुलार यों समभना कि स्रिश्राम वैमान में बारह वोलके सरिश्राभ उत्पन्न होते हैं, वे भवी श्रभवी इत्यादि वारह बोल वाले समान ही नमोत्थुएं देते हैं, और वहां सम्यक्ती मि-

थ्यात्वी का कुछ भी भेद नहीं है। परन्तु तुम्हारे लिखे अनु-सार देखने से तो तुम्हारा मत और तुम्हारा नमोत्युणं भी उपरोक्त शब्दों के मुश्राफिक मिन्न मालूम होता है। इसलिए हे अभित वन्धुन्रो ! जिस कुत्यकी दूसरे विशेष कृत्य से समानता करना हो तो वह समानता समान पदार्थ से की जाने पर योग्य समसी जाती है। क्योंकि गणघर की उपमा गणधर से श्रौर सामान्य साध की सामान्य साधु से दी जा सकती है। तीर्थंडर को तीर्थंडर की, सिद्ध को सिद्ध की, चक्रवर्ति को चक्रवर्ति की, वासुदेव को वासुदेव की, वलदेव को वलदेव की, ये सव उपमाएं सामान्य आकृति वालों को या सामान्य कर्तव्य परायखों को दी जाती है। परन्तु द्रीपदी ने जो कार्य नहीं किया. वह स्ति श्राभने किया। श्रर्थात् स्रि श्राभने वत्तीस पदार्थों का पूजन किया, परन्तु द्रौपदी ने नहीं किया। तम कहत हो कि वैसा किया तो यह सम्बन्ध कैसे मिल सकता है ? इसलिए भोले भाले लोगों को नया पाठ रखने का पता न होने से वे अवश्य आनित जाल में फंस जाते हैं. श्रीर सम्यक्त सहित कृत्य करते २ हिंसा रूपी श्रावरण से श्राच्छादित हो जाते हैं । इसलिए ऐसी भ्रान्ति न रखते हुए नमोत्थुएं की एक ही रीति सिद्ध होती है, श्रौर सम्यक्त्वी तथा मिथ्यात्वी के लिए भिन्न नमोत्थुणं शास्त्र में विलक्त नहीं है।

श्रव इस प्रश्नोत्तर से मित विश्वमी मनुष्य श्राशंका करते हैं, कि नमोत्थुणं का पाठ नहीं चाहिए, श्रीर नमोत्थुणं विना सम्यक्त्वी के श्रीर कौन कह सकता है ? तुम तो पाठ होते हुए भी उसको उड़ाते हो।

अरे निरर्थक विवादियो ! इसके प्रत्युत्तर में इतना ही कहना है कि यथार्थ श्रद्धा विद्दीन नमोत्युणं से ही सम्यक्त्वी नहीं कह सकते हैं। क्यों कि सम्यक्त अद्धा विद्दीन नमोत्थुएं के ज्ञाता तो बहुत से हैं, तो क्या नमोत्थुएं के ज्ञाताओं
को तुम अपनी अद्धानुसार सम्यक्त्वी मानते हो ? परन्तु
ऐसा न सममना चाहिये। मतलब यह है कि केवल नमोत्थुएं
पढ़ जाने से शास्त्रानुसार कभी सम्यक्त्वी नहीं ठहर सकता।
अनुयोग द्वार सूत्र में ऐसा कहा है कि

" जे इमे समण गुण मुक्त जोगी छक्काया निरणुकंपा। हयाइव उद्दामा गयाइव निरंकुसा घटा महा॥ कुप्पोट्टा पंदूरपमं पाउरण जिणाणं श्रणाणाए सच्छंद। विहरिउणं उमश्रोकालं, श्रावस्सयस्स उवट्टवंति।"

भावार्थः-कोई साधु मूल या उत्तर गुण महावत सुमित गुप्ति आदि सब नियम प्रहण कर फिर पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से पड़वाई हो, त्याग देते हैं। कारण कि वे परिषह से हायमान परिणाम लाकर संयम से विरुद्धं बर्ताव करते हैं, उन वेष धारियों के श्रंतःकरण से दया लुप्त हा जाती है। वे घोड़े की तरह पेर फटकारते हैं, इरिया सुमित को त्याग कर चलते हैं, वक्त हाथी की भांति वीतराग के आझारूप श्रंकुश का भय न रख, श्रपनी इच्छानुसार बस्तादि द्वारा शरीर की शोमा सुश्र्षा कर मस्तक के केश संभाल, केस् के फूल की तरह पीले रंग से सुशोभित रहते हैं। वे जिनाका के बाहर हैं।

ऐसे पड़वाई दोनों वक्त नमोकारादि छः आवश्यक करते हैं, तो भी वे निर्दय पुरुष आहा के विरुद्ध हैं। क्योंकि द्रव्य आवश्यक के कहनेवाले नमोत्थुणं आदि सर्व कर्तव्य साधु धर्मानुसार करते हुए भी सम दृष्टि की गणना में नहीं आ सकते हैं। तो तुम केवल नमोत्थुणं शब्द को पकड़कर हिंसा धर्म की स्थापना करना चाहते हो यह कितनी मूर्खता है।

फिर नंदी सूत्र में कहा है कि दस पूर्व से चौदह पूर्व तक पढ़ने वालों की बुद्धि सुलटी होती है, श्रीर नो पूर्व पढ़ने वालों की सुलटी श्रीर उलटी दोनों होती है। इस पर से यह सममा जाता है कि श्रिधिक सूत्र ज्ञान श्रादि पढ़ते है, तो भी मिथ्यात्व बुद्धि रह जाती है, तो फिर इसमें श्राश्चर्य ही क्या है? जिस मकार देवता जिन प्रतिमा के सामने नमोत्थुणं श्रादि व्यवहार किया करते हैं, उसी प्रकार द्रीपदी ने भी विवाहोत्सव में व्यवहार किया की तो उसके कृत्य का देखकर मुग्ध दशा के वश दिग् मृढ़ से क्यों वनते हो?

फिर कहते हैं कि सम्यक्ती देव जिन प्रतिमा पूजन के समय नमात्थुणं कहते हैं, और मिध्यात्वी देव, वेद, कुरान, पुरान तथा चंडी पाठ पढ़ते हैं, तो क्या यह परस्पर मत भेद होगया है ? ऐसा तो किसी जैन शास्त्र में नहीं है, फिर भी तुम अपने मत से हिंसा पुष्ट करना चाहते हो, इसलिये तुम्हारे कार्यों को धिकार है ?

हे अबुधां ! जिन प्रतिमा नमोत्युणं इत्यादि याद्य देख कर ही जब तुम भड़क जाते हो, तो जैन शास्त्र में तो कई प्रकार के शब्द हैं, जिन्हें देखकर सुध मूल जाना और प्राणियों के प्राण् लेने की तैयार हो जाना यह जैन धर्मियों का लक्षण नहीं है। क्योंकि व्यवहारिक किया में तो सिद्धान्त के पाठ अधिक उपयोगी हो जाते हैं। परन्तु कमें निर्जरा के लिए तो सम्यक्त्वावस्था में ही ये सिद्धान्त उपयोगी हो सकते हैं। प्राचीन समय में किसी गृहस्थ ने सांसारिक व्यवहारार्थ शास्त्र

के पाठ कहे हों उन्हें मोन्नार्थ गिन लेना उचित नहीं। क्योंकि भगवती जी के वारहें शतक के पहले उद्देश में शंख श्रावक ने निर्जरा हेतु पौपघ घारण किया है, जिसका पाठ निम्न प्रकार है:-

जेगंव पोसह सालाए तेगेव उवागच्छह २ ता पोसह सालं अग्रुप्प विसंति पोसह सालं पम्मज़ २ ता उच्चारपासवण भूमिक्रो पिंडलेहेइ २ ता दम संथारगं संथर २ ता दमसंथारगं दुरु २ ता पोसह सालाए पोसहिए वंम परिस्स उग्रुक्तमाणि सुवरणस्स वव गय मालावणगविलेवणस्स णिक्लित्तसत्थ ग्रुसलस्स एगस्स अवि तियस्स दम संथारोवगयस्स पिंखनं पोसहं पिंडजागरमाणे विहरह।

भावार्थः — जहां पौषघ शाला है, वहां श्राकर उसमें प्रवेश कर उसे पूंज लघु नीत वृद्ध नीत की भूमि का परिमार्जन कर दाम के संथारे का प्रति लेहन कर उसको विच्छाकर वैठ गये। वे उस शाला में ब्रह्मचर्य सहित पौषघ करते समय माणि सुवर्णादि पुष्प सचेत और श्रचेत श्रकल्पनीय सव सावद्य वस्तादिक त्याग श्रकेले निर्मय हो दामके संथारे पर वैठ पत्त सम्बन्धी पौषघ के प्रत्याख्यान ले धर्म जागरण करते हुए विचरने लो। उन्होंने यह सब कर्म की निर्जरा के लिये किया है, ऐसा समसना चाहिए। परन्तु इसमें शंख श्रावक की कल्पना मात्र मी व्यवहार के लिये न थी।

श्रव इसी पौषध विधि के पाठ की लेकर 'कहना है कि

जम्बूद्दीप प्रकृति सूत्र में भरत महाराज के वयान में माग-घादि तीर्थ देवों को साधने के लिए श्रद्धम पौषध कर वैठने की श्रावश्यकता हुई, वहां भरत महाराज भी यही पाठ विधि सहित बोलेहें। इसलिये इस समय यह पाठ संसार खाते के लिये बोला गया ऐसा समसना चाहिए।

इसी प्रकार कृष्ण वासुदेव ने गजसुखमाल कुंबर के जन्म के पहले हरिखैगमेषी देव की आराधने के लिये द्वीपदी की लेने के लिये जाते समय समुद्र किनारे लवणाधिपति को साधने के लिए अट्टम पौषध विधि की है। वह बाता सुत्र श्रीर श्रंत गढ़ सूत्र में देख लेना । इसी प्रकार झाताजी के प्रथमाध्ययन में श्रभयकुमार ने घारणी माता के लिये मेघ का दोहलो पूर्ण करने के लिए पूर्व सम्बन्धी मित्र देव को आरा-घते श्रद्धम पौषघ विधि की वह भी सव विधि शंख श्रावक की तरह की तो क्या तुम्हारे मतानुसार शंख आवक की किया जैसे पाठ वेलकर सब निर्जरा हेत सिद्ध हो जायंगे या लौकिक व्यवहार खाते सिद्ध होंगे। चक्रवर्ती आदिने पौषध किये वे सिर्फ देवों को आराधने के लिये विशेष अभिग्रह के कारस किये किन्त विधि की एक रीति देखकर इन्हें निर्ज-रा के लिए नहीं कह सकते। क्योंकि इन चक्रवर्ती की आंति कितने ही मनुष्य सम्यक्तवी होते हुए भी सांसारिक कारलों के लिये देवताओं को आराधते हुए महान कष्ट सहते हैं। परम्त शंख श्रावक ने ते। निर्जरा के लिए यह उत्तम किया की है। उनके पाड श्रीर दूसरों के पाड एक से हैं। इसलिए ऐसे पाठ देखकर विचार करने से फौरन ध्यान में आ जाय-गा। इसी प्रकार द्रौपदी और स्रिशाम देव के पूजा के समय

का दिया हुआ नमोत्थुएं का पाठ निर्जरा हेतु ठहरा कर मुख मजुष्यों के मएडल की अम में डाल रखा है, इससे मति-विश्रम मजुष्यों की मूर्खता प्रत्यच्च सिद्ध है। तो भी कहना पड़ता है कि नमोत्थुएं कहने से एकान्त समदृष्टि नहीं हो सकते। कारण कि मगवती शतक के बारहवें उद्देश में अनंत खुता के वयान में सब जीव भवनपती से नवप्रहीवेग तक अनन्तं समय उत्पन्न हुए। जिससे बारह देवलोक तक राजनीति साधते ध्रुप अनेक समय नमोत्युर्ण के पाठ कहे सी नमोत्युर्ण के पाठ से ही समदृष्टी नहीं हो जाते हैं। मनुष्य भव में अभवी तथा मिथ्यात्वी बहत्तर कला पढ़कर तथा स्मियां ६४ कला निष्ण हो जैन शास्त्र या मिथ्यात्व शास्त्र की कितनी ही रीतियें जानी जा सकती हैं। उसमें नमोत्थुएं आजाय तो पढ़ती हैं, जिससे क्या वे सम्यक्त्वी हो जाती हैं ? वर्तमान समय के कितने ही अंग्रेज जैन शास्त्रों को शुद्ध कर इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कि जैनियोंसे उनके किये हुए अंग्रेजी मे प्रश्नों का उत्तर देना भी कठिन हो जाता है। तब ऐसे कोमल मति विद्वान श्रंग्रेज़ों को तो तुम तप्त स्वमावी श्रपने सहधर्मी ही गिनते होत्रोंगे ? परन्तु विश्वास रखो कि कहीं से झान सूत्र प्राप्त कर लेने पर वे कदापि सम्यक्तवी नहीं हो जाते। इसी प्रकार द्रौपदी और सुरिश्राम देव भी 'नमोत्युणं 'कहने से एकान्त सम्यक्त्यी नहीं कहे जा सकते।

फिर इस स्थानपर यह कहना है कि झाता जी की नई प्रतियों में द्रौपदी के श्रधिकार में 'नमोत्थुणं' का पाठ हिए गोचर होता है।

परन्तु भड़ोंच शहर के भएडार में ताड़पत्र पर लिखा हुआ झाता-सूत्र सात सो वर्ष का है। उसमें भी 'कय विल कम्मा' के प्रश्नोत्तर में लिखे श्रनुसार पाउ है। इसलिए प्राचीन पुस्तकों के श्राधार से बात होता है कि यह विशेषण काल्पनिक श्रौर किसी श्राचार्य का रखा हुश्रा है। इसी प्रकार नमेात्थ्रणं का पाठ कहने से सम्यक्त्वी भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दिल्ली वाले उदयचंदजी यति के पास की तथा कन्हैयालालजी के पास की, श्रीर भड़ोंच भएडार की ताङ् पत्र पर लिखी हुई प्रति ये तीनों श्रति ही प्राचीन प्रतियें हैं। जिनमें द्रौपदी के विषय में उपरोक्त दिया हुआ पाठ ही है। इसालिये सरिश्रामदेव की समानता कैसे सिद्ध हो सकती है ? फिर देवताओं के नमेत्युएं के पाठ उनके जीत व्यवहार में गिने जाते हैं। इसी प्रकार दौपदी की पूजा कुल धर्म में गिनी जानी चाहिये। इसिलए शब्द को देखकर छल में आजायं, उनसा अज्ञानी और कीन है ! कारण कि संबर करणी के पौषध और व्यवहार के पौषध एक से हैं। उसी तरह संवर में दिया हुआ नमात्थुणं और व्यवहार के नमा-त्थुणं का पाठ समान ही है। परन्तु निर्जरा मार्ग तो भिन्न ही है। यह तुम्हारे मतानुकूल नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो आश्रव से कर्म बंधन बांध कर नाट्य शाला में नाटक करना है और निर्जरा करने वाले का व्यवहारिक कारण त्याग कर एक **ब्रासत से धर्म ध्यान करना है ? इन दोनों विचारों में परस्पर** मतमेद है. इसिलए घर्मियों की करणी श्रौर तप्त स्वभाववालों की करणी समान नहीं हो सकती। क्येंकि प्रत्येक समय द्रीपदी और सुरि आमदेव का आघार लेकर आरम्म समारम्भ स्थापित करते हो, परन्त तनिक विचार तो करे। कि द्रौपदी को विवाह के समय सम्यक्त्वी क्यों गिनते हैं ? ज्ञाता सूत्र में तो उस समय सम्यक्ती नहीं कहा है । इसलिये द्रौपदी के

विवाह में तो वह समिकत घारिए। नहीं थीं, श्रौर तुम कहते हो कि थी, यह अघाटित वात है । क्यों कि क्रमार्यावस्था में नाम संस्करण के समय' दोवई दारिया" वसापाठ है। इसी प्रकार प्रतिमा पूजन के समय व द्रौपदी स्वयंवर मंडप में आई तव " दोवई रायवरक्या " ऐसा पाठ दिया है, और पांची पाएडवों के साथ विवाह हो गया तब उसको " दोवई देवी " कहा है। फिर संसार व्यवहार के मोग भोग कर अंत में दी चित होने के लिए संसार त्यागा तव "दोवई अजा" ऐसा पाठ है परन्तु " दोवई समगा वासिया " पेसा पाठ नहीं है। इसलिए प्रतिमा पूजन के समय द्रौपदी सम्यक्त्वी होती तो 'साविया ' ऐसा पाठ होता । क्योंकि पूर्व समय में जो २ स्त्रियां गुरु तथा गुरुणी के पास सम्यक्त्वी हुई व व्रत तिये उस समय उन्हें सिद्धान्तों में ' साविया ' कहा है। इसी प्रकार पुरुष को भी 'समग्रोवासय ' कहा है। तव कहने का अर्थ यही है कि द्रौपदी की पूजा आदि सव व्यव-हार लौकिक हैं, किन्तु लोकोत्तर नहीं। हां, विवाह के पश्चात् उसका सम्यक्त्वी होना संभव है, तथा उसमें सूरिश्राभ देव की साची देते हो तो क्या तुम्हें चौवीस तीर्थहरों के संख्या-तीत श्रावक श्राविकाश्रों में से साली देने योग्य कोई भी उदा-हुरण नहीं मिला ? जब कि तुमने अवती अप्रत्याख्यानी सूरि-श्राभ का उदाहरण उपास्थित किया। क्या तुम्हें इस चौवीसी में प्रतिमा पूजने वाली द्रौपदी ही दृष्टिगत हुई ? किन्तु तुम तो इघर उघर के गप्पे मारकर सावद्य कर्म की पुष्टि करना चाहते हो। परन्तु शास्त्र कहते हैं कि हिंसा करने वाले के ऋत्यों का

फल जव उदय भाव में आवेगा तव महा पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा जानते हुए भी तुम हिंसा पुष्टि करते हो तो क्या लाभ प्राप्त करोगे ? विवेकी इसपर श्रवश्य विचार करें।

कितने ही स्वमान भुले हुवे तस स्वमाव वाले मनुष्य कहते हैं कि संघ निकाल कर शत्रुंजय, गिरनार, श्राव्, तारंगा, गोड़ी, सम्मेद शिखर, केशरियाजी श्रादि तीर्थ भूमि की यात्रा के लिये पर्यटन करने जाना महा निजेरा का कारण है। तथा इसले मनुष्य जन्म जीतन्य सार्थक होता है, यह कथन सर्वथा मिथ्या है।

येस अमित सज्जनों से कहना है कि यात्रा करने से लाभ प्राप्त होता है, येसा अन्य दर्शनी कहते हैं, श्रोर दर्शनी ही वेद, धर्म, शास्त्र तथा श्रुति के पंडित इसका खंडन भी करते हैं। जैसा कि कितने ही अन्य दर्शनियों के मूल शास्त्र देखने से सिद्ध होता है।

उदाहरणार्थ पांचों पांडवों ने श्रीकृष्ण से श्राक्षा चाही कि हे राज्य मुकुट माणि! श्रापकी श्राक्षा हो तो हम ६० तीर्थ यात्रा करने जावें ! इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने क्षान दशा पर विचार कर कहा कि मेरी एक तूंची भी साथ लेते जाशो। यह कह कर एक कहवी श्रीर कचंची तूंची उनको ही। पांडच उस तूंबी को लेकर सब तीथों की यात्रा कर वापस श्रीकृष्ण के पास श्राये, श्रीर वह तूंबी श्रीकृष्ण को लौटा दी। उस समय

पंडित मंडली में वेठे हुए श्रीकृष्ण सभा में पांडवों को उपदेश देने के लिये शका से उस तुम्वी की काटडाली और उसका पांडव श्रादि सव सभा के लोगों की प्रसाद बांट दिया। तथा स्वयं ने भी थोड़ा सा हाथ में रखकर छुपा लिया । पांडवादि सभा क सभी लोगोंने उस तूंबी का महाप्रसाद मुंह में डाला तो कटु होने के कारण थूंक दिया। तब पांडवों को श्रीकृष्णने कहा कि हे पांडवो! यात्रा की हुई तूंबी को मत थूंको । तव पाएडवों ने कहा कि यह वहुत कदु है, इस लिये थूंक दी। उस समय श्रीकृष्ण कहते हैं कि क्या तुमने इसे यात्रा नहीं कराई? जो श्रभी तक इसके स्वभाव में कहवापन मौजूद है ? तव पाएडवों ने कहा कि महाराज हमारी अपेका तुंबी को अनेक तीर्थस्थानों में स्नान-मञ्जन का श्रवसर मिला है। किन्त तूंवी की कटुता श्राभ्यन्तरिक कटुता होने के कारण उसका ं कडुवापन नहीं मिटा। तव इसमें हमारा क्या दोप है ? उत्तर में श्रीकृप्ण कहते हैं कि तृंवी तो जड़ पदार्थ है, उसमें से भी कडुदापन नहीं मिटा तो तुम त्रिवेकियों के हृदय से कडुवापन गया या रहा ? परन्तु विचार करने से ज्ञात होता हैकि तुम्हारे श्रन्तः करण से भी कहवापन नहीं गया । इस लिये हे सुक्ष पांडवो ! यात्रा करने, नदी सरोवर में पड़ने, तथा अनेक प्रा-णियों के प्राण लेने एवम् रास्ते चलने से जो थकावट मैल या पसीना उत्पन्न होता है, उससे बाहरी गंदगी दूर हो जाती है, किन्तु श्रान्तरिक मल सूत्र, शुक्र, खून, रसी श्रादि श्रनेक प्रकार की गन्दगी तो सब तीथों में सी वक्त, लाख वक्त स्नान करने से भी नहीं मिट सकती। शरीर हमेशा श्रशुद्ध है। इस-लिये तीर्थ जल से गन्दी देह भी शुद्ध हुई तो श्रक्षान आत्मा हमेशा कोघ, मान, माया, लोम, मोह, और राग द्वेसादि

श्रनेक विकारों के बंघन में फंसी हुई है, तो वह यात्रा श्रीर तीयों के जल से कैसे शुद्ध हो सकती है।

अब पांडव पूछते हैं कि है कुपानाथ! यात्रा स्नान का फल कैसे सफल हो सकता है! फरमाइये।

श्रात्मा नदी संयम तोय पूर्णी, सत्यावहा शीलतटादयोर्मि । तत्राभिषकं कुरु पांडु पुत्र, न वारिखा शुध्यति चांतरात्मा ॥

भावार्थः- श्रातमा रूपी नदी जो संयम अर्थात् पाप टालने के नियम रूप जल से भरपूर भरी है, जिसमें सत्य रूपी प्रवाह प्रवाहित होता है, जिसके शील रूप दो तट अर्थात् किनोर हैं, हे पांड पुत्र ! उसमें स्नान करो, किन्तु जल-स्नान से अन्तरातमा गुद्ध नहीं होगी।

चित्तमंतर्गतं दुष्टं, तीर्थे स्नानैन शुद्धति । शतं तद्धि जने घौतं, सुरामांड मिना शुचि ।।

मावार्थ —हे युघिष्ठिर ! ग्रंतर में चित्त दुष्ट है, वह तीर्थों दक में से। वार स्नान करने से मी पाप रूपी मैल से कमी ग्रुद्ध नहीं हो सकता। जैते मिद्दरा के वरतन को सो बार जल में स्नान करावें तो भी ग्रुद्ध नहीं होता, इसी तरह हमेशा वह मी ग्रागुद्ध ही रहता है।

> मृदो भारसह श्रेण, जल कुंभ शतेन च । न शुद्धति दुराचारः स्नानसीर्थ शतैरपि ॥

भावार्थः-हजार वक्त मिट्टी का लेपन कर सौ २ घेड़े पानी से स्नान करें तो भी यह अपवित्र शरीर शुद्ध नहीं होता। इसी तरह खराब आवारवाले निर्दय स्वमाव से तीर्थों में सौ २ वक्त स्नान करें तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सक्ते। त्रारम्भे वर्तमानस्म, मैथुनाभिरतस्य च । कुतःशोचं मवेचस्मः ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥

भावार्थ -प्राण वघ के आरम्भ में हमेशा रहें और मैथुन सेवन में उद्यत रहें, तो हे युधिष्ठिर ? वे ब्राह्मण भी कैसे शुद्ध हो सक्ते हैं ?

कामरागमदोन्मत्ताः ये च स्नीवरावर्तिनः । म ते जलेन शुध्यंतिः स्नातास्तीर्थशतैरिप ॥

भावार्थः हे युधिष्ठिर ! जो काम राग श्रादि से मसगजेन्द्र-घत् श्रयीत् हाथी की तरह मदोन्मत्त है, श्रीर सदा छी के घश में होकर विषयादि की वृद्धि करते हैं, वे दुष्ट सो बार तीर्थ यात्रा या स्नान करें, तो भी कभी श्रुद्ध नहीं हो सकते हैं। जैसे गधी को सौ वार सावुन लगाकर गंगास्नान कराया जाय तब भी यह घोड़ा नहीं हो सकती। इसी प्रकार श्रद्धानी दुष्ट स्वमाव लागे विना तीर्थादि स्थानों में पर्यदन फरें तो सब चृथा हैं।

यों अन्य द्श्रीनी भी यथा योग्य ज्ञानाभ्यास के लाभ बिना की हुई तीथों की यात्रा अमान्य करते हैं, और इसलिये उप-रोक्त आदेशानुसार उनके आत्म सुघार के लिये यथोचित रीति भी प्रति पादन करते हैं।

पेसे ही अन्य दर्शनियों में तस स्वभावियों के मित्र बंधु भी हैं। क्योंकि वे अन्य दर्शनी तस स्वभाव वालों की मांति मुसा-फिरी करके दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ते। तीर्थादि नदी नालों में और अन्य स्थानों में आत्म कहयाणार्थ दौड़ २ कर जाते हैं। और इविकरें लगाकर चले आते हैं। वहुत सा द्रव्य भी सर्च करते हैं। किन्तु उनके मूल ज्ञान घर्म में तो देशाटन करके तीर्थ यात्रा करने की सख्त मनाई है।

देखो जैन धर्मियों के सिद्धान्त शास्त्रों में वीतराग देव ने पद्म-पात रहित आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग दिखाया है। उस पर ध्यान न देते हुए जो विपरीत मार्ग से चलते हैं वे कितनी भूल करते हैं। क्योंकि झाता सूत्र के पांचवे अध्याय में सुखदेवजी सन्यासी ने थावरचा मुनि से प्रश्न किया कि हे स्वामिन ! आपमें यात्रा है ? इस प्रश्न के उत्तर में थावरचा मुनि कहते हैं कि हे सुखदेवजी।

"ज्यां मम नायदंसयचरित्रतव संजममाइहिं जो एहिं जवया से जचा।"

भावार्थः-जो श्रमण सब प्राणियों पर सम द्या क्षी मन रखता है श्रीर झान दर्शन चारित्र तप इन चारों के साथ संयम प्रहण कर सदा सर्वदा यतना-द्याभाव उपयोग सहित निश्चल चित्त से श्रातम धर्म का श्राराधन करता है। वही शुद्ध यात्री है-श्रीर श्राराध्यपथ ही शुद्ध यात्रा है। यह थाव-रचा मुनि ने नेमीश्वर गुरु के उपदेशानुसार सुखदेवजी से कहा परन्तु पहाड़ों के पत्थरों से सिर फोड़ने से यात्रा सफल होती है, पेसा मूल सूत्रों मे किसी भी जगह नहीं लिखा है।

आवश्यक सूत्र की तीसरी गुरु वंदना में लिखा है कि " जत्तामे जवणी जंचमे " भावार्थ-हे गुरु ! आप थात्रा सहित हैं। हे पूज्य! आपने पांचो इन्द्रियों के विकार जीते हैं। यो शिष्य ने वहुत ही मान भक्ति के साथ किये हुए अपराध समार्थ और किर यात्रा के लिये विवेचन किया कि हे गुरु आप शानवान हैं, जो आपकी हुपा से मुसे शान दशा

प्रगट हुई श्राप दर्शन में निश्चल हैं, श्रर्थात् शुद्ध सहहणा श्रास्था तथा जिनाक्षा में स्थिर श्रात्मवान हैं, वैसा ही मुसे भी कर दिया। हे गुरु । श्रापने चारित्र गुण से सावद्य श्राश्रव को त्यागा और मुक्ते भी श्राश्रव त्यागने का उपदेश दे निहाल किया। इसी भांति हे गुरु! श्राप तप गुरा से पूर्वीपार्जित कर्म चय करते हैं श्रीर मेरे पूर्धीपार्जित कर्म चय कराने के लिये प्रस्तुत हुए हैं। आपने पञ्चेन्द्रिय विकार का निग्रह किया है, और मुक्ते भी निम्रह के लिये उपदेश दे रहे हैं, इस लिये श्राप भेरे परमोपकारी हैं। यदि श्रापकी किसी प्रकार अशातना-श्रमाक्त हुई हो तो मैं शक्त्यनुसार समा चाहता हूं। श्रव ऐसे पद्मपात रहित पाठ में गुरु गुण का समावेश हैं, जिसमें भावों से पूरी २ यात्रा हो जाती है, तो भी हे पहा-कृत्वलम्बियों ! कासीदों !! यात्रियों !!! यात्रा के गुण जाने , विना देशाटन का स्वेच्छा से छः काया का आरंभ करते हो तो क्या तुम क्षिद्धान्त के श्राधार से ऐसा करते हो ? देखो भगवती सूत्र के भ्राटारहवें शतक में महावीर खामी ने सोमल ब्राह्मण को ऐसी ही निर्वेद्य यात्रा वताई है।

इसी प्रकार श्री निरयाविलका सूत्र के तीसरे वर्ग में श्री पार्श्वनाथजी ने सोमल ब्राह्मण को ऐसी ही निर्वेच यात्रा सममाई है। परन्तु देशाटन करने से यात्रा का फल नहीं यताया। तोभी हे बज्रकार्मियों पामर श्रज्ञान पीले तिलक के मंडल को कार्मिक तीथों के पराक्रम-फल दिखाकर पहाड़ २ घूमाते हो तो वे परमव में श्रवगुण कर्त्ता होंगे या नहीं ? कुछ तो विचार करो।

ऐसी कार्मिक यात्रा की पुष्टि करने के लिये शतुंजय पर्वत की महिमा बढ़ाकर शतुंजय माहात्म्य नाम का प्रन्थ रचकर तुमने भोले सेवकों को भरमाया है, श्रौर उस ग्रन्थ में ऋषमदेव तथा महावीर का नाम देकर कहा कि पुंडरीक गणधरने शत्रुंजय की महिमा पूछी श्रीर ऋषभदेव ने उत्तर दिया। इसी तरह यावत् महावीर स्वामीने गौतम के सामने श्रृतंजय माहात्म्य कह दिखाया, श्रीर ऋषभदेवने श्रृतंजय की ६६ यात्रा की। शत्रुंजय पर्वत शाश्वत है। वह समस्त पर्वत अनंत गुण का मंडार है, तथा सव तीथों का राजा है। वह प्रथम प्रचास योजन का था, श्रौर उसका शिखर दस योजन लम्बा था। वह छुट्टे आर मुंड हाथ के अनुसार रहेगा। इत्यादि कितनी ही अकल्पनीय वार्तो से प्रन्थ वना शत्रुंजय यात्रा की महिमा बढ़ाई है। यह कुछ मूल सूत्रों में नहीं है। मूल सूत्रों में तो हस्ति कल्पनगर से " अदुर सामंते" श्रर्थात् श्रित समीप भी नहीं श्रीर श्रित दूर भी नहीं। जहां श्रतंजय पर्वत लिखा है, वहां तीर्थ यात्रा करना ऐसा तो लिखा नहीं है। हां, वहां साधु महापुरुष संथारा कर मोच (देवलोक) पद्यारे यह वात मैंजूर है। परन्तु उस पर्वत पर पांची पांडव वीस करोड़ साधुत्रों के साथ सिद्ध हुए ऐसी वहु संख्या तथा सव साधु श्रावक वहां यात्रा करने गये, पेली गवाही मूल शास्त्रों के पाठ में कि भी जगह नहीं मिलती। फिर हम उनसे इसका उदाहरण पूछते हैं, तो तप्त स्वमाव वाले क्लेश रूपी दाखला देनेको तैयार होते हैं। वे बन्धु अज्ञानता की वृद्धि करते हैं। अंग्रेजों ने भी जैन धर्म की कई पुस्तकों का संशोधन कर श्रृतंजय के वारे में यही लिखा है कि श्रृजंजय जैन घर्मियोंके प्राचीन समय के महात्माश्रों का

मृत्यु-स्थान है। जैन सूत्र शाताजी, श्रंतगढ़जी श्रादि कितने ही मूल सूत्रों में श्रंत किया के समय "जाव सितृंजए सिद्धा" लिखा है। अर्थात जिन चर्म शरीरी महात्माओं ने इस असार संसार को छोड़ा उन्होंने उत्कृष्ट ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप श्रीर नियम श्रादि सर्व श्रात्मिक धर्म का श्राराधन किया श्रीर श्रंतमें श्वास चलने से चलने फिरने में शरीर से श्रशक हुए तो गुरु से आज्ञा ले श्रृंजय पर्वत पर संथारा कर श्रंत समय में केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त कर सिद्ध हुए। ' जाव' शब्द का यह श्रर्थ है कि जिस प्रकार थावरचा मुनि, सुखदेव मुनि श्रादि सिद्ध हुए उसी भांति यह भी हुए। इसित्तए श्रंत क्रिया के समय में तो शत्रंजय पर संधारा करने गये लिखाहै, यह योग्य भी है, कारण कि एकान्त भूमि के बिना शुद्ध ध्यान नहीं बन सकता। इसालिये वस्ती से श्रत्मण जाना तो शास्त्रों में हैं, किन्तु पीले रंगीन वस्त्र वाले तो षद् काय का प्रारंभ करते हुए त्राप स्वयं पहाड़ पर भटकने जाते हैं, श्रीर मंद वुद्धि बालों को भटकाते हैं। परन्तु पूर्व काल के महात्माओंने श्रपने तथा दूसरों के लिये श्रज्ञानता घारण कर सावद्य उपदेश नहीं दिया। क्योंकि व पूर्वकाल के महात्मा आतम साधन करते, ज्ञान दर्शन में उपयोग लगाते स्वयं यात्रावंत ही थे। उनके उपयोग से ग्रुद्ध यात्रा च्या मात्र भी दूर नहीं रहती थी। पेसी शास्त्रों में पूर्ण साची है। जिसका कारण यह है कि पूर्व समय में वीतराग देव आदि सर्व धर्म धुरंघर पुरुष आत्म कल्याखार्थं उपयोग लगाकर अपनी अनादि काल की अज्ञा-नता राग द्वेषादि सर्व मिथ्यात्व जड़ता से मुक्त होने के लिये एकाग्र ध्यान से ज्ञान दर्शन श्रादि श्रात्मिक गुलाराधन की यात्रा करतेथे और पेसी यात्रा में कोई मरणान्तिक उपसर्ग आजाता तो वे महा ग्रूरवीर और साहसवान होकर हाय- मान परिणाम न लाते। मेरु की तरह श्रडोल रहते थे। ऐसा शास्त्रों में कहा है। तुम्हारी मानी हुई यात्रा सावद्य हैं, श्रौर तुम्हारे बज्र पापाण रूप राग, द्वेप, निर्भय स्वभाव श्रार सदा तपा श्रर्थात् तप्त हुए गुण श्रभी शान्त नहीं हुए इसलिय श्रनेक श्रवगुण वाले पीत संवीगया तथा उनके सेवको की यात्रा श्रसत्य है। कारण कि यात्रा करते हुए किसी समय कोई परिपह उत्पन्न हो जाय तो उस जगह यात्रा करने नहीं जाते हो। जैसा कि श्रभी थोड़े समय पहले पालीतान के परगने में किसी कार्यवरा जाते हुए किसी डर से यात्रा करना स्थगित कर दिया था, और उस समय जाना हो भी तो कैसे सकता था। क्योंकि कारण भी तो वैसा ही था। जिसका खुलासा करने की श्रावश्यकता नहीं। परन्तु इतना तो अवश्य है कि "खाते पीते हर मिले तो हमको कहना,सिर सांटे मिले तो चुपके रहना " अर्थात् यात्रा का सच्चा लाभ समसते है तो परिपह के समय में हाय मान परिणाम नहीं लाने चाहिये। इसलिये यात्रा करने के जो २ स्थान ये वतात है वे श्रौर यात्रा जाने वाले श्रादि सव शास्त्र के विरद्ध गिने जाते है। क्योंकि सत्य कृत्य की यात्रा के साथ तुलना करने से परस्पर भेद पढ़ जाता है। देखो श्रंतगढ़ सूत्र में कहा है कि राज ग्रही नगरींके रईस सुद्रीन सेठ महावीर स्वामी का श्रागमन सुनकर माता पिता की श्रागा ले वंदना करने जाने लगे। रास्ते में यत्ताधिष्ट श्रर्जुन माली सामने श्राया जिससे सेठने मरणांत उस समय उपसर्ग समभ सागारी संधा-रा कर निर्भय विचार रख काउसग्ग कर लिया। फिर ऋर्जुन माली ने सेठ के पास आकर परिपद्द देना चाहा पर सेठ के पुरयोदय से उसकी करामात न चली और मोग्रपार्ण यज्ञ सस्थान पर चला गया। श्रंत में सेट श्रनशन पाल कर श्रर्जुन

माली को साथ ले महावीर खामी के चरणों में जा पहुंचे। इस द्र एंत का मूल देत यह है कि साजात वीर मगवान की यात्रा जाते हुए भी मरणांत उपसर्ग से हायमान परिणाम न लाना शास्त्रोक्त कथन है। श्रव हठ वादियों की यात्रा श्रौर सेठ की यात्रा का परस्पर मीलान करें तो विलकुल विरुद्ध प्रतीत होता है। क्यों कि शश्रुंजय श्रादि पर्वतों की काल्पत यात्रा करने के लिये शत्रुंजय माहात्म्य श्रादि नये ग्रन्थ मूल शास्त्रों के विरुद्ध श्रारम्भ के वाक्यों सहित रचकर मोले माले लोगों को भरमाये हैं उसका थोड़ा सा श्रंश यहां लिखने की श्रावश्यकता प्रतीत होती है, जिसे पढ़ कर विवेकी खयं ही समक्ष सकेंगे।

सेतुंज्जे पुंडरिश्रो सिद्धो मुर्णि कोडि पंच संज्तो । चितस्स पुणीमाए सोमन्नई तेण पुंडरिश्रो । भावार्थः-शत्रुंजय पर्वत पर ऋषमदेव के पुंडरीक नामक गणधर चैत्र शुक्का १४ के दिन पांच करोड़ मुनि के साथ सिद्ध हुए हैं, इसालिये इसे पुंडरीक गिरि भी कहते हैं।

तिमिविनामि रायाणो सिद्धा कोड़ी हि दोहिं साहुणं।
तह दिव डवाल्ली खिल्ला निन्तुत्रादसय कोडीयो।
भावार्थः-निम श्रौर विनिम दोनों भाई विद्याधरों के राजा
दो करोड़ मुनियों के साथ सिद्धगत प्राप्त हुए।

पज्जुन्न संव पग्नुहा अधुगओ कुमार कोडीओ । तह पंडवावि पंचम सिद्धि गया नारय रिसिय ॥ भावार्थः-अधुम्नकुमार सांभ-कुमार अधृति साड़े साठ करोड़ कृष्ण पुत्र कुंवर के साथ सिद्ध हुए। इसी प्रकार पांची पांडव वीसकरोड़ मुनियों के साथ श्रीर नारद ऋपि इकानवें लाख मुनियों के साथ सिद्ध हुए।

थावच्चा सुयसे लगा य सुणिएो वितह राम मुणि। भरहो दशरह पुत्तो सिद्धा वंदामि से तुंजे॥

भावार्थ-शावरया मुनि एक हजार से शुक मुनि एक हजार से श्रीर सेलंग मुनि पांच सो के साथ सिद्ध हुए इसी तरह रामचन्द्र मुनि श्रीर मरतजी ये दो दशरथ राजा के पुत्र तीन करोड़ साधुश्रों के साथ सिद्ध हुए उन्हें शत्रुंजय पर नमस्कार करता हूं।

> अने वि खविय मोहा उसमाइ विसालवंससंग्रुया । जेसिद्धा सेंजुंजे तं नमह ग्रुणि असंखिजा ।

भावार्थः-ये दूसरे मुनिराज मोह का चय कर ऋषभादिक उच्च कुल भे उत्पन्न हुए वे सव श्रसंख्यात मुनि शत्रुंजय पर सिद्ध हुए उन्हें नमस्कार करता हूं।

पएणास जोयणाई श्रासि सेतुंजे विथ्यडो मूले।
दस जोयण सिहरतले उचर्च जोयणा श्रट्ठ ॥
श्रावार्थः-श्रृषंजय मूल में पचास योजन चौड़ा था, तथा
दस योजन चौड़ा डसका शिखर था, श्रौर वह श्राठ योजन

जं लहइ श्रम तिथ्थे उग्गेण तवेण वंभ चेरेण । तं लहइ पयत्तेण सेत्रुज गिरिम्मि निवसंतो ॥ भावार्थः-जो फल श्रन्य तीर्थों में उत्कृष्ट तप पर्व शील पालन करने से प्राप्त होता है वही फल उद्यम करके विमल गिरि में रहने से तत्काल मिल जाता।

जं कोडीए पुत्रं कामिय आहारमोइआजेउ ।

जं लहइ तथ्य पुनं एगावासेण सेतुंजे ॥

भावार्थः-करोड़ों मनुष्यों को इच्छित भोजन कराने से जितना पुर्य प्राप्त किया जा सकता है, उतना ही पुर्य शत्रुं-जय जाकर एक उपवास करने से प्राप्त हो सकता है।

> जं किची नामी तथ्यं सग्गे पायाले माणुसे लोए। तं सच्चमेव दिट्टं पुंडरिए वंदिए संत्ते ॥

भावार्थः-कोई मनुष्य स्वर्ग पाताल और मनुष्य लोक के सब नामांकित तीर्थों के दर्शन से जितना फल प्राप्त कर सकता है, उतना ही फल एक पुंडरीक तीर्थ को जाने से प्राप्त होता है।

> पाइना भंते संघं दिहे न दिहेय साहुसेचुंजे । कोडी गुणंच अदिहे दिहेय अणंतए होइ।

भावार्थः-शत्रुंजय की ओर प्रयाण करते ही चाहे वह हिए गत हो या न हो करोड गुणा फल प्राप्त होता है। और देखने से तो अनन्त गुणे फल की प्राप्ति होती है।

केवलनाणुष्पची निव्वाणं श्रास जथ्य साहूणं। पुंडरिए वंदिचा सच्चे ते वंदिया तथ्य।।

भावार्थः-जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, श्रौर जिन मुनियों को निर्वाण-मोच्च प्राप्त हुश्रा है। उन सब को नमस्कार करने का फल सिर्फ एक पुंडरीक तीर्थ के दर्शन प्राप्त करने से हो जाता है।

## श्रहावय समेएपावाचंपाइं उजंत नगय। वंदिता पुत्रं फलं सयगुणं तंपि पुडरिए।।

भावार्थः-श्रण्णपद पर्वत पर ऋषभदेव मोस पधारे, सम्मेत शिखर पर वीस तीर्थंकर मोस गये। पावांपुरी में वीर स्वामी सम्पा नगरी में वासु पूज्य स्वामी तथा गिरनार पर्वतपर नेम-नाथ स्वामी मोस पधारे, इसिलए इन तीर्थों को नमस्कार करने से जितना फल प्राप्त होता है, उससे मी सोगुना फल पुंड-रीक तीर्थ के दर्शन करने से होता है।

> पुया करणे पुत्रं एग गुर्ण सयगुर्णं च पिडमाए। जिगा भवणेण सहस्संगंत गुरण पालणे होह॥

भावार्थः पूजा करने से एक गुणा, प्रतिमा कराने से सौगुना और जिन भवन वनाने से इजार गुना फल प्राप्त होता
है। परन्तु अनन्त गुण फल श्रृंजय की रक्षा करने से प्राप्त
होता है।

पिडमं चेइहरं वासेतुंज गिरीस्स मध्थए कुण्इ।
ग्रुज्य भरह वासं वसई सग्गेण निरुवसग्गे॥

भावार्थः-जो शब्रुंजय पर्वत पर प्रतिमा या मंदिर बनाते हैं या वनवाते हैं, वे पुरुष भरत चेत्र का राज्य भोग कर चक्र-वर्ती हो स्वर्ग या मोच जाते हैं।

नवकारसी, प्रहरसी पुरि मढम, एकासना और श्राम्विल इन प्रत्यास्थानों से भी पुंडरीक तीर्थ की संभाल करे तो निम्ना-द्वित विशेष फल प्राप्त होता है।

नवकारसी से छठ का फल, महरसी से अष्टमी का फल, पुरी मढम से चार उपवास का फल, एकासने से पांच उप- वास का फल, श्राम्बिल से पन्द्रह उपवास का फल श्रीर उप-वास से मास खमण का फल शुद्ध मन वचन काया के योग प्रवर्तावे तो मिल सकता है। इतना ही फल सिर्फ एक शत्रुंजय का ध्यान घरने से मिलजाता है। चौविहार उपवास कर जो शत्रुंजय की सात यात्रा कर लेते हैं, वे तीसरे मव मोच जाते हैं।

श्रज्ज विदीसइ लोए भन्नं चइउण पुंडरिय नगे। सम्मे सुदेश वच्चइ सीलविद्दूणो विहोऊणं॥ भावार्थ-श्राज भी प्रत्यत्त है कि जो श्राहार पानी त्याग

कर पुंडरीक पर्वत पर संथारा करते हैं, शीलवत आदि शुद्ध आचार रहित हों तो भी सुख से मोच जाते हैं। (स्वर्ग जाते हैं)

चरणरहियाइं संजय विमलगिरि गोयमस्स गणीत्रो। पिंडला भेयमेगसाहृगो श्रद्धीदीवसाहु पिंडलभइ।।

भावार्थ-साधु वेषधारी तो है, परन्तु चरित्र हीन है, वह भी शृष्टुंजय पर्वत पर चला जाय तो उसे गौतम सदृश सम-भो। श्रौर उसी समय उसे श्राहार पानी दिया जाय तो श्रदृष्टिं द्वीप के साधुश्रों को दान दिया जाय इतना फल हो। धनेश्वर सुरिजी ने भी ऐसा ही कहा है।

एगसावय पुंडरियो पाणभोयणाई ग्रुज्जसी । आणंदकाम देवाय श्रद्धीदीवं सच्व सावगाणं ग्रुजंसी ।। भावार्थ-एक श्रावक को विमल गिरिपर्वत पर जिमावे तो श्रानंद कामदेव श्रादि श्रद्धाई द्वीप के श्रावकों को जिमावें इतना फल प्राप्त होता है।

छत्त भम्भयपडाग चामरभिंगारथाल दाखेख। विजाहरोश्र हवइ तह चक्की होइ रहदाखा॥

भावार्ध-छत्र दान, ध्वजा दान श्रौर पताका बालमरी चढाने से विद्याधर की पदवी प्राप्त होती है। इसी प्रकार रथ दान करने से (चढ़ाने से) चऋवर्ती का पद प्राप्त होता है। दस वीस तीस चत्ता लक्ख परणासा प्रप्त दाम दाग्रेग। लहई चउत्थळहुमदस दुवालस फलाई ।

भावार्थ-दस लाख, बीस लाख तीस लाख चालीस लाख श्रौर पचास लाख इतने फूलों की माला चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह निम्नाड्कित है। इस लाख फूल चढ़ाने से एक उपवास का फल वीस लाख से छट का फल, तीस लाख से अप्रमी, चालीत लाख से चार उपवास और पचास लाख से पांच उपवास का फल प्राप्त होता है।

उन तीथों में कृष्णागार श्रादि उत्तम धूप दें तो पन्द्रह उपवास का फल प्राप्त होता है, और कपूर तथा ब्रास का धूप दें तो उन्हें मास खमगा का फल प्राप्त होता है।

दूसरे तीथौं में सोना श्राभूषण, या रोकड़े रूपये तथा भूमि का दान देनेसे जितना फल प्राप्त होता है, उस से भी श्रीधिक फल शहुंजय पर पूजा या स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इस पर्वत के दर्शन करने मात्र ही से आठों भय दूर हो जाते हैं। यह सब वर्णन लघु शत्रुंजय कल्प में हैं। इन्होंने यात्रा जाने, मंदिर वनाने, प्रतिमा कराने संवेगियों श्रौर उनके सेवकों को जिमाने रुपये आदि देने असंजितयों के मान बढ़ोन का विशेष फल प्रन्थों में इतने विस्तार से लिखा है कि पढने वाले या सुनने वाले महारंभ में लीन हो वेचारे लाभ की श्राशा से छःकाय का कूटा करते हुए कुछ नहीं डरते हैं। ऐसी आरम्भी पुस्तकों के आधार से जो यात्रा का फल लेना चाहते हैं, श्रौर सब प्राणियों के प्राण तेकर मोच फल प्राप्त करना चाहते

हैं,वे इन जुल्मी ग्रन्थों के श्राधार से चलने वाले श्रक्षान प्राणी श्रपनी भवलता का समूल किस दिन उखाड़ सकेंगे? यह श्राश्चर्य की बात है ! कारण कि जगत व्यवहार के सुख विषय श्रादि श्राडम्बरों में लुब्ध होने वाले श्रज्ञानियों को ज्ञान, उप-देश त्याग द्वारा वैराग्य वंत करना तो दूर रहा, उनका भला वाहना दर किनारे रहा, उलटे उन पशु समान जह बुद्धि वालों को शास्त्र से सरासर विरुद्ध ग्रंथ रचकर लाभ वता महाभारी जंजाल में डाल रहे हैं, उन पीले वस्त्र घारी ''देवानां प्रिय" का छुटकारा होना महा कठिन है। इस श्रवसर पर जैन दया धर्मी बन्धुश्रों से इतना ही कहना है कि इस प्रन्थ के लेखक यात्रा करने वाले मुसाफिर की तरह कृत्य कर्भ करते हुए नहीं चलते हैं। वे तो एक वीतराग देव के वताये हुए मार्ग ज्ञान दर्शन, चारित्र, तप, नियम इन्द्रिय दमन करके आत्म साधन करते हुए ग्रुद्ध यात्रा करते हैं। तब श्राप भी शुद्ध ध्यान लगा ज्ञान दुर्शन पर उपयोग दे। जगत् ज्वाला पर से ममत्व इटा सब आश्रव त्याग त्रिकरण शुद्ध रख श्रश्चस न्यवहार से शुद्ध न्यवहार में स्थिर हो निर्वस स्वभाव द्वारा वंधन रहित यात्रा करो। इसी यात्रा से सव कार्य सिद्ध होंगे। श्रनन्त भव भ्रमण करने से श्रशुद्ध व्यवहार श्रनंत कर्म की वर्गणाओं पर चीर नीर की तरह लिप्त हो रहे हैं, उन्हें हेय समभकर स्व पर की पहचान स्वरूप में रमण होने का लाभ प्राप्त करोंगे तो ग्रुद्ध निर्वद्य यात्रा हो जायगी।

्रिं प्रतिमा पूजने से मोच लाभ होता है हैं उस सम्बन्ध में प्रशोत्तर

कितने ही विकल मित ऐसा कहते हैं, कि पाषाणादिक की मूर्ति पूजने से श्रावक तीर्थंद्वर गोत्र उपार्जन करते हैं श्रोर तीसरे भव मोत्त जाते हैं। एवम् तीर्थंद्वरों के जमाने में भी श्रावकों ने प्रतिमा का पूजन कर मनुष्य जन्म सफल किया है, यह कहना वृथा है।

श्री उपासक दशांग सूत्र में वाणिज्य गाम के रईस श्रानंद श्रावक "महिद्वीए श्रपि भ्रुया"श्री महावीर का श्रागमन सुनकर नमस्कार करने गये। वहां उन्होंने घर्मोपदेश सुनकर मिथ्यात्व छोड़ बारह वत सिहत सम्यक्त्व प्रहण किया। उनकी मिथ्यात्व दशा में जो ऋदि थी,उसकी छूट रख उन्होंने स्मृद्धि बढ़ाने की रकावट ली श्रीर " खेत वत्थुं परिमाण विहिं करेइ" चेत्र-खुली जमीन वथु-ढंकी जमीन घरादि महल प्रमृति घर खाते व्यवहार में श्राने लायक सब खुले रखकर वाकी के श्रारम्म के लाग लिये यह पांचवा वत हुआ। फिर छटे वत में छः विशाओं में व्योपारिक कार्य के लिये श्राने का खुला रख बाकी के त्याग लिये व सातव वत में छवीस बोल के नित्य नियम के साथ पन्द्रह कर्मादान के प्रत्याख्यान लिये। इसी प्रकार यावत् संथारे तक विधि के साथ लाग लिये। जिन में संसारिक-व्यवहारिक जितने व्यवहारिक खाते थे, उन सब की छूट रखी श्रीर इतने ही चाहिये ऐसा श्राप

स्वतः कहते गये। वाकी के वीर परमात्मा के पास से प्रत्याख्यान लिये और आधव रोक कर संवर के लिये नवमें दशमें व ग्या-रहर्चे व्रत ग्रहण करने की विधि घारण कर सर्वारम्म त्याग देने की मंशा वताई। पश्चात् बारहवें वत की विधि में अमण निर्प्रन्थ को 'कासु एसियाज्जेगां असगां पागां खाइमं साइमं वध्र्यं पिडगहं कंवल पाय पुच्छिगोगं अर्थात् फासुक स्मते आहार साधु के लेने योग्य और मेरे प्रतिलामने योग्य श्रम, जल, मिष्ठान, मुखवास, वस, पात्र, कम्बल, विद्याना, रजो-इरण श्रादि फिर न ले सकूं पेसे पदार्थ देकर " पीढ फलग-सेजा संथारयेणं उसह भेसहजेखं पिंडलाभेमाखे विहरामि" भावार्थ-पाट प्रभृति पाटियें बाजोट तथा स्थानक पांच जाति के पराल के संधारों में से एक आध जाति का संधारा तथा एक चीज से उत्पन्न श्रीषघ तथा बहुत द्रव्य से उत्पन्न भेषज चूर्ण ऐसे पदार्थ साधुत्रों की देकर कुछ काल पश्चात् वापस ते सक् लाभ प्राप्त करं यो सब जाति के दानादिकी मर्यादा विधि पूर्वक प्रहण की। यों श्रावक धर्म की श्राराधना करने की सूत्रों में सविस्तर इकीकत है। किन्तु जैन प्रतिमा की पूजन विधि तो किसी भी आवक ने किसी भी मृल सूत्र में नहीं पूछी। श्रीर विधि पूछे विना पूजन भी किसका करें ? देखो उन श्रावकों ने वत लिये पश्चात् भगवान के समन्न ऐसा कहा है कि अन्य दर्शनियों का एवम अन्य दर्शनियों के देवों का तथा अन्य दर्शनियों के प्रहण किये हुए जैन-द्रव्य लिङ्ग को वंदना-नमस्कार करने का प्रत्याख्यान करता हूं। इसी प्रकार उनके विना बोले मैंने स्वतः होकर बोलना, उन्हें विशेष बुलाना, उनके गुरुष्टीं की धर्म बुद्धि से श्राहारादि देना या

दिलाना श्राज से सुक्ते श्रकलपनीय है। विशेष कर श्रन्य तीर्थियों के वेष में साक्यादि मुनि व अन्य तीर्थियों के देव में हरि हरादि प्रत्यन्न वर्ती देव, जैनियों में पड़वाई वेष धारी स्वघम पतित अन्य दर्शनियों से मिले हुए सुनि ये तीनों जो श्रसनादिक के भोगी है, उन्हें गुरु देव समम्रकर धर्म वृद्धि से असनादिक नहीं दूं और निर्यन्य गुरुको घर्मेच्छा से चौहद प्रकार का दान दूं। ये निर्प्रन्थ साधु श्रसनादि वस्तुश्री के छः कारण से भोक्षा है। तो भी आनंद आवक ने इन्हें दान देना स्वीकार किया है, पर मिथ्यात्वी के वेप में पड़वाई आदि उपरोक्त वेप धारियों को "चेइयं" अर्थात् द्रव्य ज्ञान संयुक्त जैन साधु होकर ये भी उपरोक्त वस्तुश्रों के ही भोगी हैं। पर उन्हें निर्जरा हेतु न दूं ऐसा कहा है। यो पाठ का वयान होते हुए भी तुम चैत्य श्रर्थात् प्रतिमा श्रर्थ करते हो । श्रीर व्यर्थ कीचातानी मचाकर खोटे कुतर्क लगात हो तो यह सुइता नहीं है। चैत्य शब्द का विरुद्ध अर्थ लगाकर श्रानंद श्रावक के उत्तम कर्म को सावद्य कर्म कराना चाहते हो परन्तु वे उत्तम श्रावक अपने वोसिराये हुए श्राथवों को फिर से ग्रहण नहीं कर सकते।

जसलमेर के मंडार में ताड़ पत्र पर लिखी हुई उपासक दशांग की एक कापी है, यह संवत् ११८६ की लिखी हुई है। उसमें " अग्रण उिथ्यय परिग्गहियाई चेइयाइ " ऐसा पाठ है। परन्तु "अएण उत्थिय परिग्गहियाई आदितं चेइयाई" ऐसा पाठ तो सर्वथा नहीं है। उसके पश्चात् जिन २ उपासक दशांग की प्रति लिपियां वनी हैं, उनमें आरिहंत शब्द नया रखा गया मालूम होताहै। इससे यह कहावत निर्विवाद सिद्ध

है कि कि पित कला की समानता देव भी नहीं कर सकते। क्यों कि शास्त्रा उसार शास्त्र का मूल उसर मांगे तो मिले, परन्तु कपोल किएत शब्द का मेल शास्त्रा जुसार कैसे मिल सकता है। अपने मत की पृष्टि के लिये नये शब्द रखे गये हैं। इसका प्रमाण प्राचीन काल के ताड़ पत्र पर लिखे हुए स्त्रों से मिलता है। तब विश्वास रिवंधे कि आनंद आवक ने जिन्ते भी आश्रव त्यांगे हैं, और जो २ वत लिये हैं, वे सब निर्वध किया के लिये हैं। परन्तु उन्हों ने उस समय प्रतिमा पूजन आदि का कुछ भी स्पष्ट अर्थ नहीं पूछा। इसी प्रकार उन्हों ने तुम्हारे मुआफिक शतुंजय महात्म्य की सहाध्यता न ले एक दीर परमात्मा के वचना जुसार कल्याण कारी जीव दया धर्म का आराधन किया है। और सब श्रावक इस एक ही विधि को आराध कर देवलोक पहुंचे हैं। परन्तु प्रतिमा पूजन के आधार से मोच की किसी ने भी यांच्छा मही की।

श्री प्रश्न व्याकरण के छुठे श्रध्ययन में द्या के साठ नाम चले हैं। उसमें द्या को पूजा कही है, श्रीर यह भी कहा है श्रीर ये दोनों नाम सत्य है। तथा हमारे लिये श्रादरणीय हैं। क्योंकि धर्म देव तथा देवाधिदेव का पूजन निर्वध श्रर्थात् बिना हिंसा किये ही होता है। वे तुम्हारे मतानुसार एके निद्रय नहीं है, कि छः काय का मोग मांगे। वे तो स्वश्रीरी पंचेन्द्रिय हैं, श्रीर निर्वध किया करते हुए निरारमी होकर विचरते हैं। इसलिये उन निरारमी देवों की श्राहा में चलने वाले सब साधु करणा रस से परिपूर्ण हैं। वे उन देवों के यथा योग्य गुण स्मृतिमें लाकर बचनों द्वारा स्तवना कर निरिममानी हो काया एवम् श्राहमा को नमाकर माव पूजा

करके जन्म सफल करते हैं। इसी प्रकार तीर्थंद्वर आदि चार तीर्थों ने किया है, और यह सत्य भी है कि काठ या त्वा जो स्वयं तिरता है, औरोंको भी तिरा सकता है। इसी दृष्टांत के अनुसार तीर्थंद्वर जो २ कार्यं करके तिरे हैं, वे ही कृत्य उनके शासन में चलने वालों को भी वताये हैं। जिन २ वस्तुओं के आरंभ का आपने त्याग किया है। चारों तीर्थों को भी द्या मार्ग दिखाकर उन २ आरंभों के त्यागने की देशना दी है। यह उत्तम पन्न अखिल संसार मंजूर करता है।

फिर कहना यह हैकि पत्थर की नैया इवती है. तो उसमें बैठने वाले भी श्रवश्य ही द्ववते हैं। इसी प्रकार जिन देव या गुरु को व्यवहारिक भोग प्रिय हैं, व उन्हीं का श्राश्रय रख श्रपनी श्राह्मा में चलने वाले श्रावकों को भी भीग का ही उपदेश हेंगे। जिस प्रकार श्रारम्म करने वाले की संगत से श्रारम्म बढता है.उसी प्रकार दुराचारी की संगति से दुराचार वहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? तब हे श्रवानियों ! वीतराग देव ने दयास्वरूप जाने वाद छः काय के रक्तार्थ ऐसा कहा है कि " माहगो, माहगो, माहगो " यह सब श्रोताश्रों के लिए हितकारी है, परन्तु उन्हीं तीर्थंड्वर देवने किसी समय ऐसा नहीं कहा कि हे भव्य प्राणियों ! तुम्हारे कल्याण के लिये पवम् तीर्थद्वर गोत्र उपार्जन करने के लिये मूर्ति स्थापन कर ख्रः काय के जीवों को मार कर सेवा पूजा करना जिस से तुम्हें अनन्त लाभ प्राप्त होंगे, और तीसरे भवमें मोत्त सिद्धि होगी। बीतराग मगवान् ने ऐसे सावद्य वाक्य कमी नहीं कहे श्रीर हिंसा से श्रपनी पूजन नहीं चाही। पवम् मूल सूत्रों में श्रारम्भ से पूजन कर मोच्न लाम लेने का उपदेश सम्यक्तियाँ को नहीं दिया। ऐसी रीति जानते हुए भी तप्त स्वभावी श्रन्य

दर्शनियों की तरह किएत पूजा ले वैठे हैं। जिससे ऐसा निश्चय होता है कि स्वामी नारायण के मत की तरह ये भी धर्म चलाते हैं। जिस प्रकार स्वामी नारायण के मक्त उनके मंदिर में वैठी हुई पाषाणादि की मूर्तियों के नाम से एकेन्द्रिय से लगाकर पंचेन्द्रिय जीवों की विराधना कर प्रातःसायं उस लगे हुए पाप को स्वामी के चरखों पर अर्पण कर देते हैं श्रौर ऐसी कल्पना करते हैं कि इम यह सव पाप स्वामीजी के लिये करते हैं, इससे हमें रचीमर भी पाप नहीं लगता है। जो श्रधिक रुपये खर्च कर महाराज के घाम की तथा सेवा पूजा की समृद्धि बढ़ाते हैं, उन्हें महाराज के विमान वुलाने त्राते हैं, श्रीर उन्हें महाराज के धाम में सोने के महल मिलते हैं। ऐसे २ लाभ बताकर भोले भाले प्राणियों में महत् परिश्रम करवाते हैं। इसी मांति पीत वस्त्र घारियों ने भी नये २ प्रन्थ रचकर संगमरमर पत्थर की मूर्तियों की महिमा वढ़ान के लिये पूजा, दर्शन तथा मंदिर चुनाने, फल फूल तोड़ कर चढाने तथा जिमाने श्रीर संवेगियों को वह मान देने के फल स्वरूप श्रनेक दृष्टान्त संचयकर प्रन्थों की साली दे देकर पीले चंदोवे वाले भोले व्यवहारियों को सममाकर उनके पोले पेट को फुलाकर श्रारम्भ रूपी रेगिस्तान में दौड़ लगवाई है। यह कितने अन्याय की वात है। फिर ऐसे अन्थ रचकर उनका मान बढ़ाने के लिये ऐसे पाखंड करते हैं कि जिन मूल शास्त्रों से वैराग्य उत्पन्न हो उन मूल शास्त्रों से सेवकों को अन-भिन्न ही रखकर कुतके लड़ाते हैं कि आवकों को मूल शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिये। इसालिये देव तथा गुरु की मिक्क के प्रन्थ पढ़कर उनके अनुसार व्यवहार रखने से ही श्रावकों केा अनन्त लाम मिल सकते हैं। यों समभकर पीले वस्त्र वाले अपना

लाभ उठाते हैं, श्रीर सेवको को सावच पूजा में फंसाते हैं। यह शास्त्र से विरुद्ध है, श्रीर निर्वध पूजा करना सत्य है। जो तुम वीतराग के निर्वेद्य वचनों के अनुसार पूजा नहीं मानते हो और सावद्य पूजा को मान करते हो तो प्रश्न व्याकरण के छुटे श्रध्यायमें दया का नाम यह करना भी कहा है, वह कैसे मञ्जूर करोगे ? तुम्हारे कृत्यों की पूजा में श्रारम्म होगा। इसी प्रकार अन्य धर्मियों के शास्त्रों में जो यह विधि है, अजामेघ, श्रश्वमेघ, गोमेघ, गजमेघ, श्रीर नरमेघ यज्ञ सावद्य हैं । तो उनके धर्म के आचरण के अनुसार इन्हें भी दया में गिनना पहेगा श्रौर तुम्हें तुम्हारी सावच पूजा की तरह इन यहाँ को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि तुम यहां यज्ञाधिकार को भाव यह समभक्तर निर्वेद्य वाणी में गिनोगे तो पूजा भी निर्वेद्य करनी पहेगी। इसलिये हे श्रक्षान व्यापक श्रक्षात मनुष्या ! ऐसा समस्रो कि दया यही पूजा है, श्रौर द्या रूप यह ही सूत्रों से तथा श्रन्य धर्मियों के शास्त्रों से सिद्ध होता है, वह नीचे देते हैं।

उत्तराध्ययन के वारहवें अध्ययन में हरकेशी अणुगार यह पाड़े के विमों को सम्योधित कर कहने लगे कि हे मूर्ख विमो ! श्रीप्त होत्र या जल स्नान करके आत्म कल्याण की इच्छा रखते हो यह तुम्हारी मूर्खता है। तय ब्राह्मण पूछते हैं कि हे स्वामिन कौन से यह और कौन से स्नान से कल्याण होता है ? और आपने कौन से यह को माना है ? तय मुनिवर कहते हैं कि हे महानुभाव ! पंच आश्रव के प्रत्याख्यान लेकर इन्द्रिय दमन करता हुआ संवर गुण सहित अर्थात् मनुष्यादि के व्यवहारी सुक असंयम को श्रनिच्छता हुआ शरीर पर से ममता भाव त्याग महा कर्म शत्रुओं को जीतने के लिये मैं वड़ा मारी पत्त करता हूं।

जिसमें मेरे जीव का शुद्ध उपयोगी ही कुंड है। निर्वध कम कपी श्रिय श्रीर उसे प्रज्वालित करने के लिये श्रीर के तेज को वढ़ाकर कम कपी काष्ट जला शुद्ध त्रिविध योग कप वादुए से विषयादिक विकारों को होमता हूं श्रीर सतरह प्रकार के संयम को श्राराधने के लिये श्रात्मा पर ध्यान लगाता हुआ शांति पाठ पढ़ता हूं। यही होम सब श्रुषियों के लिये लाम पद श्रीर यही निर्वध श्रात्म यहा है।

श्रव विश्र पृछते हैं कि हे देवों के पूज्य ! इस निर्वध यह के प्रथम कौनसा स्नान करते हो ? तब मुनि कहते हैं कि हे विशो! शृद्ध द्या रूपी श्रपूर्व द्रह है। जिसमें निर्मल श्रात्मा की शृक्ष लेश्या रूप जल भरा है। उसमें स्नान करने वाद नव वाढ़ सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य रूप तीर्थ करके कम रूपी मेल त्याग श्रत्यन्त शीतल हो जाता हूं। ऐसा उत्तम निर्वध स्नान यात्रा श्रीर यह तीर्थहर देवों ने किये श्रीर व कम मल को दूर कर शिव पद प्राप्त हुए हैं। ऐसा ही मैं करता हूं।

यों जैन शास्त्रों में निर्वध द्रह में मंजन कर द्या क्रिय यह करने का तीर्थक्कारों ने उपदेश दिया है। इसी प्रकार उत्तरा-ध्ययन के पचीसवें अध्याय में जय घोष नामक साधु माव यह का करने वाला हुआ। उसने निजय घोष नामक ब्राह्मण को निर्वध यह करने का उपदेश दिया। इन दोनों यहाँ के अध्ययन का पाठ यहां नहीं लिखा है, परन्तु विवेकी उपयोग सहित पढ़कर झान प्राप्त करेंगे तो मालूम होगा। जैन मार्ग में पूजा और यह ये दोनों भाव निर्वध हैं। परन्तु इसके विपरीत सावध

तथा श्रधोर श्रारम्भ करके पूजा तथा यह स्थापन करना चाहते हैं, उन श्रहानियों का श्रहानता वश बांधे हुए कमें से छुटकारा पाना कठिन है। कारण कि जो जानकार होकर श्रहान बनने का ढोंग दिखाते हैं, उन मूर्खी से ज्यादा मूर्ज कौन होगा? इस मूर्खता के लिये तस स्वभावी घन्य बाद के पात्र हैं। देखो निर्वद्य यह के लिये श्रन्य द्शंनियों के शास्त्रों के उदाहरण बतौर साची के यहां देते हैं।

श्री महाभारते कृष्णोवाच

ध्ववं प्राण्ववद्यो यज्ञे, नास्ति यज्ञस्त्व हिंसकः । ततो ऽहिंसात्मकं कर्मे यज्ञे कार्ये युधिष्टिर ॥

भावार्थः - जो मनुष्य यक्ष करना चाहते हैं वे प्राण वध विना यक्ष नहीं कर सकते। फिर यक्ष करने से प्रथम ही पर प्राणों का नाश होता है, तो हे युधिष्ठिर ! हमेशा श्रहिंसा रूप श्रात्म यक्ष करना श्रेयस्कर है।

इंद्रियागिपशून्कत्वाः वेदीं कृत्वा तपो मयीम् । अहिंसामाद्वतिं कृत्वा आत्म यज्ञं जपाम्यहम् ॥

भावार्थ - ह युधिष्ठिर । पंचेन्द्रिय रूप पशु और तप रूप गुणादि की वेदी करो, तथा दया रूपी आहुती दो। इस प्रकार हमेशा आत्म यह करो।

> च्यानाग्नी जीव कुएडस्थे ज्ञान मारुत दीपिते । श्रसत्कर्भे धनं चिप्ये दिश होत्रं कुरूत्तमम्।।

भावार्थ हे युधिष्ठिर ! ध्यान रूप श्रक्ति लगाओ श्रीर जीव रूप कुंड बनाश्रो । जिसमें श्रलत्य कर्मों रूपी कार्षों को जला दो यही सर्वोत्कृष्ट श्रक्ति होत्र होगा । यों श्रन्य दर्शनियों के शास्त्रों में भी विभंग ज्ञानी दयाक्षय यज्ञ को समुचित रीति से स्थापित करते हैं। इसिलये तप्त स्थमावी मनुष्यों से कहना है कि हे हिंसा मानने वाले पूजको । तुम्हारे ध्यान में पद्मपात रहित दया यज्ञ क्यों नहीं श्राता। यह वड़ा ही श्राश्चर्य है। जिस प्रकार गधे पर श्रमूल्य वस्तु लाद्दें पर गधा उसका मूल्य नहीं जानता। भेंस के श्रागे मल्हार राग श्रौर पाड़े को पान चवाने से सेवा मिक्त नहीं समभी जाती। कारण महिष महिषी खर खाने के उत्सुक रहते हैं। इसी प्रकार श्रज्ञान स्वमावी भी श्रात्म ज्ञान नही समभते। श्रज्ञानता में ही तत्पर रहते हैं। ज्ञान का उपदेश तो वैद्यक चतुर प्रहण करते है, श्रौर उसे श्रमृत तुल्य समभ उसके श्रनुमेव रस का पान करते हैं।

देखो उत्तम घर्मियों ने दया घर्म माना है, जैन घर्मी घन पात पंडितने इस विषय में इस प्रकार वर्णन किया है।

एक बार श्री भोज राजा शिकार खेलने के लिये गये। उस समय कितने ही किन, राजा के बल की प्रसंशा करने लगे। तब श्रवसर देखकर घनपाल पंडित ने राजा को उपदेश देने प्वम् द्या बृद्धिकरने के लिये कहा था।

रसातलं यातु तदत्र पौरुषं कुनीति रेषा शरणोद्य दोषवान् प्रहन्यते यद बिलनाति दुर्बलो हा हा महा कष्टम् राजकंजगत् भावार्थः-हे भोज राजेन्द्र ! तुम्हारा पुरुषार्थ पाताल में मिलजाय, क्योंकि तुम महा अनीति कर रहे हो। जिन अनाथ प्राणियों को शरण देनेवाला कोई नहीं, जिनमें दोष कुछ भी नहीं, उन दुर्बल प्राणियों को तुम्हारे जैसे बलवान पुरुष मारने के लिये तैयार हुए हैं, तो मालुम होता है कि यह अन्यायी संसार भयंकर कर्षों से भरपूर मरा है और इसका केर्ड राजा नहीं है। कारण जंगलवासी जीव तुम्हारे विकट वल के भय से त्रास पाकर मुंह में तिनके लेते हैं। तो भी तुम्हें द्या नहीं आती यह बड़े आश्चर्य की वातहै।

वैरिगोऽपि हि मुच्यंते प्रागान्ते तृण भच्नणात् । तृगाहारा सदैवैते हन्यंते पशवःकथम् ॥

भावार्थः-प्राणान्त के समय घास का तिनका मुंह में ले लेने पर शत्रु को भी सत्यवादी पुरुष छोड़ देते हैं, तो वे अनाथ प्राणी हमेशा जंगल में रहकर घास का ही आहार करते हैं। इन पश्चओं को न्यायी पुरुष कैसे मार सकते हैं।

धनपाल पंडित के ये अमूल्य वचन सुनकर राजा मोज करुणा रसमें भींज गये और शिकार पर जाने के लिये उसी वक्त इन्कार करिंद्या, तथा आप सवारी के साथ वापस नगर में आने लगे। रास्ते में आपने एक यज्ञ स्थान में वकरा वंघा हुआ देखा। उस समय वकरे का मुंह अति दीन और लाचार देखकर एवम उसकी शोक परिपूर्ण पुकार सुनकर राजाने घनपाल पंडित से पूछा कि हे पंडित! यह वकरा क्या कहता है ? तव घनपाल पंडित ने कहा कि हे स्वामिन् मृत्यु के मय से यह वकरा दीन होकर प्रार्थना करता है कि

## शार्वूल विकाड़ित वृत्तम्

नाहं स्वर्गफलोपमोग तृषितो नाम्यर्थितस्त्वं मया । संतुष्टस्तृण मद्यणेन सततं साघो न युक्तं तव ॥ स्वर्गे यान्ति यदि त्वया विनिहतो यज्ञे ध्रुवं प्राणिनो । यज्ञं किं न करोषि मातृषितृभिः पुत्रैस्तथा बान्धवैः ॥ मावार्थः-सुभे स्वर्गे के फल का भोग करने की विलक्कल इच्छा नहीं है, और न में तुमसे इस सम्बन्ध में कुछ मांगता ही हूं। मुक्ते तो सदा तृण भन्नण से ही संतोष है। इस लिये इस मकार मुक्ते जलाना तुम्हें योग्य नहीं है। जो यह के अन्दर होम दिये हुए प्राणी खर्ग में जाते हों तो तुम्हारे माता पिता, पुत्र श्रीर भाई का होम क्यों नहीं करते हो?

फिर घनपाल पंडित कहते हैं कि हे महाराज ! ये यह करनेवाले अज्ञानी शास्त्र से विरुद्ध अनाथ प्राणियों के प्राण हर कर यह करते हैं। यह सुन भोज राजा ने पूछा कि है पंडित! इसका क्या फल होगा।

यूपंछित्वा पशून् इत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम्। यद्येवं गम्यते स्वर्गे, नरके केन गम्यते।

भावार्थः-हे महाराज ! यह स्तंम को छेदकर और पशुर्श्रों को मार कर खून का कीच मचाने से जो स्वर्ग में जाते हों तो फिर नर्क में कौन जावेंगे ?

पेसा घनपाल के मुंह से सुनकर राजा मोज कहते हैं कि हे पंडित ! शास्त्रानुसार कल्याण कारी यह का भेद बताओ। तब धनपाल पंडित कहते हैं।

सत्यं यूपस्तपो वन्हिः प्राणाश्च समिधां मम । श्रहिंसा माहुतिं दधात् एष यज्ञः सनातनः ।

भाषार्थः-हे महाराज ! सत्य, बोलना ही महा यह स्तंम है। तप करना यही श्रक्षि है। श्रपने प्राण ही काष्ट है, श्रौर दयारूपी श्राष्ट्रित देना ही सच्चा यह करना है। यही यह शास्त्र मानते हैं। फिर मोज राजा ने भी इसी को माना।

ऐसे ही हर्ष नाम के कविने नैषध नाम के महा काव्य के २२ वें सर्ग के ७६ वें ऋोक में यक्ष को हिंसा के दोष से दूषित बताया है। इसिलिए मोक्ताभिलाबी सत्याग्रही पुरुषोंने हिंसा कपी यज्ञ का त्याग करना ही श्रेयस्कार वतलाया है।

वेदान्त शास्त्रों में पेसा कहा है कि हे मुमुजुओं! जो तत्वक्ष होकर स्व स्वरूप का श्रवलोकन करते हैं और देह आदि संसारी समस्त पदार्थों को वृथा सममते है, वे ही सच्चे कानी हैं।

> श्रहं साचीति यो निद्याद्वितिच्यैनं पुनः पुनः । स एन मुक्तःसो निद्वानिति नेदांतर्डिडिमः ॥

भावार्थः-तीन शरीर, तीन श्रवस्था, पंच कीप भुक्ता भोग श्रादि सवका बारम्वार विवेचन करके जो मनुष्य विश्वास पूर्वक समभता है कि ये सब देहादिक हश्य पदार्थ हैं, श्रौर में तो इनका इष्ट साम्नी श्रात्मा हूं। वही पुरुष मुक्त है श्रौर वही विद्वान् है। यह वेदान्त का नक्कारा है श्रौर ऐसा विल कुल साफ २ कहा है।

श्रव इस श्रवसर पर दीर्घाश्रवियों को इतना ही कहना है कि जो श्रन्य दर्शनी सब प्राण, भूत, जीव, सत्य को जानते हुए भी उपरोक्त रीति से पत्तपात रहित यह वतलाते हैं, तो ऐसे यह को सत्य धर्म से परस्पर मिलता हुश्रा समक्त कर निर्वेद्य स्वभावी द्या धर्मियों को मानना चाहिये। इसी प्रकार जैन शास्त्रों में भी द्या सहित पूजा यह करने का विवेचन देने की कुछ त्रुटि न रखी। परन्तु तुम कल्पित प्रन्यों के श्राधार से हिंसा वुद्धि की वृद्धि के कारण सावद्य पूजा तो करते हो, परन्तु सावद्य यह तो नहीं करते हो। तब तुम सावद्य यह को हिंसा में गिनते होश्रोगे श्रीर सावद्य पूजा को दया में। पर दया धर्मियों के लिये तो पूजा श्रौर यह दोनों ही निर्वच हैं। श्रौर वे निर्वच ही करते हैं। तुम परस्पर पूजा यज्ञ में वृथा कल्पना भिड़ाते हो। परन्तु इस व्यर्थ कल्पना के त्यागने पर तुम्हारा मोत्त होगा हिंसा पूजन करना शास्त्रानुसार मान्य नहीं हो सकता । क्योंकि प्रतिमा पूजने वाले में चौथे गुण स्थान भी नहीं पाया जाता। सारांश यह है कि चौथे गुण स्थान वाला सम्यक्त्व प्राप्ति के समय निराश्रवी होने की इच्छा रखता है। पर नया आश्रव बढ़ाना नहीं चाहता। इस लिये प्रतिमा पूजन सम्यक्तियों का काम नहीं है। इस वि-षय में संवेगी हुकम सुनि अध्यातम प्रकरण नाम की पुस्तक मे, तत्व सारोद्वार ग्रन्थ में.चारसौ इकतालीसवे पन्ने पर लिखते हैं कि स्थावर तीर्थं की यात्रा जा कर प्रतिमा पूजना यह सम्यक्तवी का धर्म नहीं है। सारांश यह कि प्रतिमा पूजने व तीथ यात्रा करने से उत्तम गुण स्थान संयुक्त कोई अच्छी किया नहीं होती। ऐसा गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया,तव गुरु ने कहा कि हे खा-मिन् ! तीर्थ यात्रा पूजन ये चौथे गुण स्थान की करणी के हैं ऐसा तुम सम्यक्त द्वार प्रन्य में तथा श्रीमंदिर स्वामी की ढालों ब्रादि में कई जगह प्रतिपादन कर चुके हो फिर यहां इन्कार क्यों करते हो।

गुरु कहते हैं कि हे महानुभाव ! हमने उस स्थान पर योग्य ही कहा है। एक तो कल्प व्यवहार के कारण जिसे वर्तमान काल के बहुत से मनुष्यों ने स्वीकार किया है। दूसरे जैनी लोग निर्जरा के कारणों में प्रतिमा श्रमान्य श्रप्रमाण कर वैठे हैं। इस लिये श्रपने पन्न को पुष्ट करने श्रीर उसकी प्रतिष्ठा वढ़ाने के लिये तथा श्रपना शासन खूव दीस हो श्रीर सार संसार में प्रख्यात हो जाय। इने तिनों कारणों से हमने उस श्रन्थ में ऐसा लिखा है। श्रय हमने चौथा गुण स्थान की

क्रिया में स्थावर तीय क्रमान्य किया, उसका मत्लव यह है कि जिम किया के कारण सुरिश्राम देव श्रौर द्रौपदी श्रादि का श्रविकार वतलाकर मूर्ति पूजा सिद्ध की जाती है, उनकी किया में बहुत भेद है। देखी विजय देवता और वहुत से देव उत्पन्न होते समय पूजा करते हैं, परन्तु उस समय पूजन के वक्त भगवान् ने उन्हे सम्यक्त्वी नहीं कहा । इसलिये वे मिथ्यात्वी ही है । सारांश यह कि देवता उत्पन्न हां उस समय पूजा करते है। परन्तु यह पूजा कल्याण कारी हो तो जो मनुष्य अम वश वार २ कर रहे हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं होता ? इस लिये सूत्र देखते हुए वे सम्यक्त्वी नहीं हैं, श्रीर वहां सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी का कुछ नियम भी नहीं है। तो सिद्ध है, कि पूजा करने का हक किसी को नहीं है। फिर आज कल के विवेक विकल मनुष्य महा जुल्म श्राश्रव सेवते हैं, यह वड़ा श्राश्रर्य है। फिर उसी पुस्तक के पांचसे। पांचवे पन्ने पर लिखा है कि सातवीं श्राश्रव भावना किसे कहते हैं ? तब शिष्य के प्रश्लोत्तर में गुरु कहते है कि यह काया श्राश्रव रूपी सरोवर है। जिसमें इन्द्रिय श्रीर मन श्रादि कच्छ मच्छ रमते हैं। जिसमें विषय रूपी तरंगे उठ रही हैं।पाप रूप जल भरा हुआ है। जिसके प्राणा-तिपात श्रादि पांच नाले हैं। जिसमें पहिला जीव हिंसा याने त्रस स्थावर का नाश करना चाहे वह धर्मार्थ हो या संसारार्थ। उसे आश्रव कहते हैं। यहां कई वादी शंका करते हैं कि धर्मार्थ हिंसा हो उसे पाप में गिरते हो या नहीं ? इसके उत्तर में प्रश्न व्याकरण सूत्र में धर्मार्थ हिंसा करने वाले को महा मंद् वुद्धि और दुए कहा है। दशवें कालिक श्रादि सूत्रों में जयला करना दया पालना इसे ही धर्म कहा है, और जो अज्ञानी धर्म

को श्रधमीवस्था में घुमाकर धर्म २ पुकार कर हिंसा करत हैं वे सत्य शास्त्र को देखते हुए तो श्रधोगित के श्रधिकारी होंगे। सिद्धान्तों में यह प्रत्यच लिखा है। कारण कि जो धन के लाम की श्राशा से पूजा, प्रतिष्ठा, स्नान व्रत, प्रत्याख्यान श्रादि करवाते हैं, वे सब पाषाण की नांव के समान हैं। वे स्वयं डूबते और दूसरों को हबोते है। अर्थात् वे अज्ञानी अपने पेट पालने के लिए घर्म, पाप, श्राश्रव, श्रीर संवर की परीज्ञा नहीं करते, केवल हिसींपदेश देते हैं। कदाचित् किसी को कुछ शास्त्र ज्ञान हो तो उसे भी अपने वंधन में लेकर अपना व्यवहार चलाने के लिये शास्त्र से दूर रहने को कहते हैं। व स्तयं हुवें श्रीर दूसरों को इबोवें. इस में श्राश्चर्य ही क्या है। इस लिये हिंसा वहां आश्रव है अर्थात् बारह अवत कहे हैं। जिस में छः काय के अवृत्त याने हिंसा। वहां ऐसा नहीं कहा है कि जो घर्मार्थ हिंसा करते हैं, वे पाप के मागी नहीं है। कारण कि ज्ञानवस्था अथवा अज्ञानावस्था में जो कोई मी विष बाते हैं,वे श्रवश्य ही दुःख पाते है।इसी प्रकार जो संसारार्थ या धर्मार्थ हिंसा करते हैं, वे सब भारी कर्मकृत्य करते हैं, किन्त धर्म कृत्य नहीं करते। पेसा कोई प्राणी नहीं कहता कि हे धर्मार्थियों ! तुम अपने कल्याण के लिये हमारे प्राण लेकर तीर्थद्वर गोत्र बांघो । तुम्हें किसने ऐसी श्राह्मा दी है ? जिससे तम अन्याय करते हुए भी नहीं हरते हो । और व्यर्थ गाल बजाते हो। परन्त यह निश्चय समस्रो कि सबको-प्राणी मात्र को जीवन श्रीर सुख शिय है। तथा मृत्यु श्रीर दुःख श्रिय है। इसलिये हे चेतन! त्रस स्थावर प्राणी की रहा करे। तो श्रनंत शिव सुख पाश्रोगे। हिंसक लोग पिचपन दुःख विपाकिया वत भ्रमण करेंगे । यह पहला श्राश्रव हुश्रा । इसी प्रकार

इस पुस्तक में आश्रव भावनाधिकार में दूसरे मुषावाद अर्थात् भूंठ वेलने पर विवेचन लिखा है कि कितने ही अज्ञानी यों कहते हैं कि धमांथे भूंठ वोलने में पाप नहीं है। यह असत्य कल्पना है। उसी पुस्तक के चार सी साठवें पन्ने पर शिष्य पूछता है कि हे स्वामिन्! जमाली आदि जिनने जिन वचन उथ्थापे हैं, वे अम रहे हैं। परन्तु वर्तमान में तो कोई जिन वचन उत्थापक नहीं है, जिसका परिपद्द धर्म इस समय उठा रहा हो।

गुरु कहते हैं, हे भद्र ! घास के चोर को शूली का दंड दिया जाय तो करोड़ो रुपयाँ के चोर को क्या सजा देनी चाहि-ये ? विचार करो। मुक्ते तो फिर इसके लिये कोई उपयुक्त दंड दिखाई ही नहीं देता । जो तिनके की चौरी से श्रुली मिलती है तो फिर शूली से जवर्दस्त दएड ही कौनसा है? जो इन्हें दिया जाय। इसी प्रकार है शिष्य! जमाली तो सिर्फ चोर है। भगवान ने कहा कि 'जो करना शक्त किया उसे किया कहना चाहिये 'इतने ही बचन के उत्थापने से जिसने वहुत संसार वढ़ा लिया परन्तु वर्तमान में तो सब मूल सूत्र ही उत्थाप दिये हैं। सिर्फ मुंह से यह कहना शेष रह गया है कि एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इसका बिशेप विवेचन सिद्धान्त सारोद्धार में पढ़लेना । वर्तमान् में जो परि-वर्तन है वह विशेष कर आवश्यक की टीका में है। सूत्र से मिलता हुआ तो कोई २ वाक्य मिलेगा। पाठक स्वयं विचार लें। परन्तु सव मृल सूत्र उठा कर कवल श्रावश्यक की टीका को मानलना विचारणीय है। वर्तमान के बनाये हुए स्तवन सज्माय श्रादि का सहारा लेकर सूत्र को उठादेने वाले किस दएड के पात्र है ? क्योंकि वहुत संसार तो जमाली ने वढाया है, तो यहां शास्त्र उत्थापने का तो कुछ परिणाम ही नहीं है।

ता उन उत्थापकों में कितना ज्ञान है ? यह ज्ञान दांप्र से विचार करने पर मालुम होगा ।

उसी प्रन्थ के पांचसो चौवनवं पन्ने पर लिखा है कि जो आतम धर्म के द्रेषों है, उन्हें अभी सम्यक्त्व गुण स्थान का स्पर्श ही नहीं हुआ है। तब अभी तुम स्वेच्छा से चाहे सो करा। परन्तु जिस प्रकार कोई काष्ट के पुतले को वर बनाकर चरात लकर व्याहन ज य तो उसे कन्या नहीं व्याही जाय और पुतला लजान वाले शरमायं। इसी प्रकार आतम ज्ञान विना अवश्य ही अनन्त ससार परिश्रमण करना पहेगा और उनका उपदेश सुनने वाले मा अनंत संसार तक रुलेंगे। तब बाह्याडम्बरी कहने लगे कि तुम्हारे ये बचन बड़े ही कठोर हैं। परन्तु हमने तो बहुत बड़े पंडित के बचन सुने हैं, और उन्हीं के आधार पर हम चलते हैं, तो हमें रुलने की क्या आव-श्यकता है ?

उत्तर-जो तुम पंडितों के वचनानुसार चलते हो तो कहना यही है कि किसा श्रात्मार्थी पंडित के वचन बंधन कारक या श्राश्रव बढ़ाने वाल नहीं होते हैं। सारांश यह कि जिस खाते में वाह्य किया का उपदेश हैं, तथा कर्म बंधन का उप-देश देनेवाला पंडित हैं, तो वह धर्मीपदेश पंडित नहीं है। श्रीर जो पंडित हैं वह श्रात्म स्वरूप पहचान कर संवर भाव की प्ररूपणा करता है। ऐसे पंडितों का मूल शास्त्रों में कई जगह वर्णन है। जिन शास्त्रों के नाम हम पहले ले चुके है।

प्रश्न-उन शास्त्रों के कर्ता सच्चे पंडित और अन्य शास्त्रों के कर्ता पंडित क्या भूंठे हैं ! जिन पंडितों का तुमने वयान किया वे प्रत्यक्त में भूंठे हैं । कारण श्राचार दिन करण प्रन्थ में ऐसा कहा है कि " गृहस्थी के लड़के का साधु विवाह कराने जाय तो ऐसा कहने वाले को पंडित कैसे कह सकते है। परन्तु इन वाक्यों से पेसा मालूम होता है कि उन्होंने श्रपनी व श्रपने परिवार की श्राजीविका कायम रखने के लिये पेसा कहा होगा। फिर तपस्या पूर्ण करने-उजमने के प्रन्थ वनाने वाले से कहना है कि एकावाल कनकावाल श्रादि तप मूल सूत्रों में हैं. तो उनके लिये कहीं उद्यापन वगैरः करना नहीं लिखा, श्रीर तुमने जो शास्त्र में नहीं हैं, ऐसे नये तप उत्पन्न कर, उनके द्वारा स्वामीवत्सलादि करने के नियम वांघ कर उदर पूर्ति के सिवाय और क्या किया है ? और ऐसे प्रकरण प्रनथ बनाये हैं कि आवक को उपध्यान किये विना नवकार गिनना भी गुण कारी नहीं है। ऐसे वाक्य किस शास्त्राधार से रखे हैं। उपासक दशांग में आनंद प्रमुख दस श्रावकों का श्रधिकार है। उन्हों ने प्रमाद् रहित तुरंत धर्म सुनकर मूल वारह वत धारण किये ' और ग्यारह प्रतिमा आवक की श्रद्धीकार की, पर उस उद्देश में उपध्यान किया ऐसा तो कही लिखा ही नहीं। इसी प्रकार सब श्रावकों को श्रानन्दर्जी की तरह ही चलने के लिये कहा है। उसपर विचार करने पर मालूम होगा।

फिर तुम कहते हो कि साधु योग्य हुए विना ग्रास्त नहीं पढ़ सकते। इसके प्रत्युत्तर में यह कहना है कि भगवतीजी सूत्र में स्कन्धक तपस्थीने संयम लेकर तुरंत ग्यारह श्रंग पढ़े श्रीर श्रनेक गृह स्थने दीकित हो कर ग्यारह श्रंग या द्वाद्यांग पढ़े। तथा श्रनुत्तरोवाई सूत्र में घन्ना श्रणगार ने नो महीने का संयम पाला। जिसमें श्राट मास तपस्या में श्रीर एक महीना संथारे में विताया। श्रीर ये मी ग्यारह श्रंग पढ़े हैं। तो उन्होंने कब झानाभ्यास किया होगा। विधि पूर्वक पढ़ने में तो केवल भगवतीजी के लिये ही छः माह वाहियें। तो मांडलिया श्राचार श्रीर श्रंग पढ़ने कितने वरस लगेंगे। इसका विचार करो। परन्तु कहना पढ़ता है कि उपरोक्त

प्रनथ के रचयिता श्राजीविका सिवाय धर्म मार्ग में कुछ नहीं समभते थे। फिर श्राद्ध विधि श्रादि कितने ही प्रन्थों में समय २ पर श्राचार्यों ने शरीर सम्बन्धी व्यवहार के भी पन्ने भरे हैं। जिनमें वड़ी नीति, लघु नीति, दन्त धोने, स्नान करने छाने पीने श्रादि के श्राचार लिखे हैं तो इन्हें क्या श्रात्म धर्म कहें या पापोपार्जित कहें? इन प्रन्थों पर विशेष श्रान चचु लगा कर विचार करने से ऐसा मालूम होता है। के इन प्रन्थ कर्ता श्रों को पंडित कहते विद्वानों की सुमित में दोष लगता है।

हुकम मुनि कृत उसी पुस्तक के चार सो ७० वे पृष्ठ पर नंदी सूत्र की साची देकर ऐसा लिखा है कि दस पूर्व धारी के उपदेशी वचन तथा उनके बनाये शास्त्र सूत्र की तरह प्रमाणिक हैं। पर इनसे अधूरे पढ़ने वालों के वचन सिद्धा-न्ता उसार हो तो सर्वमान्य हैं. श्रीर सूत्र विरुद्ध हों तो श्रर्वत संसारी हो जाते हैं। इस लिये दस पूर्व से कम पढ़े के रचे हुए प्रन्थों को सत्र न कहकर प्रन्थ ही कहना चाहिये। श्रीर उनमें भी निर्वेद्य रीति लिखी हो तो मान्य है श्रीर नहीं तो वे भी श्रमान्य। इस जगह कितने ही कहते हैं कि पंचांगी तो प्रमाण करना चाहिये। कितने ही कहते हैं कि पांच गाथा का स्तवन, सञ्काय हो तो मान्य करना चाहिये। ऐसा कहना मिथ्यात्व का कारण है। सारांश यह है कि सिद्धान्त के विरुद्ध वाक्य प्रकरण मानते शुद्ध संवर मार्ग लुप्त हो जाता है, श्रीर वे कृत्य करते आश्रव वढने से जिन आज्ञा उठ जाती है। कारण कि सर्वज्ञ ने भगवतीजी तथा उघवाई श्रादि मृल सूत्रों में ऐसा कहा है कि "असाहिज्जदेवा" घमीथीं किसी देव की सहायता न चाहे। इसी प्रकार भविष्यकाल के भव

में सुख न चाहे पेसा स्थानांगजी स्त्रादि पर से समभना। किन्त वर्तमान काल में तो सेवा, पूजा, यात्रा, तप श्रादि करते हो श्रीर कराते हो उसमें तो तम भवीभव की चाह करते हो इसलिये तुम्हारी इच्छाजुसार तुम्हें बहुत भव मिल सकेंगे ऐसा सम्भव है। फिर कितने ही द्रव्य लिही तथा उन-के उपटेश श्रोता प्रतिक्रमणादि करते हुए यह मांग पेश करते हैं श्रौर कितने ही वेषधारी देवी देवताओं की सहायता चाहते हैं, तथा उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार कर कहते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। सारांश यह कि सिद्धान्तों में तो आवको को भी श्रवति के सामने अकना मना किया है, तो साधु श्रवती को नमस्कार करें यह कैसे हो सकता है! साधुतो पंच परमेष्टी नौकार में प्रस्तत हैं। उनके नाम का पांचवां पद मोजूद है जिससे अवती देवी देव साधु को ही नमस्कार करते हैं। पर साधु अवितयों को नमस्कार नहीं कर सकते हैं। परन्तु वर्तमान में द्रव्य लिङ्गी साधु देव देवी को नमन करते हैं। यह बात शास्त्र देखते हुए भ्राघटित है। इसका कारण यह है कि सूत्रकारों ने साधुश्रों को गुणवंत भगवंत कहे हैं तो फिर वे अवितयों की गुलामी क्यों करें ? फिर सूत्र में तो यहां तक कहा है कि साधुन्नों को गृहस्थी की संगति भी नहीं करना चाहिये। पर वर्तमान में कितने ही साधु गृहस्थों के श्रंग रक्षक होकर श्रपने स्वाधिकार स्थिर रखने के लिये प्रन्थों की या श्रनेक कपोल कल्पित बातें कह कर पेट का गुजारा करते हैं, तो क्या वे शास्त्र मान्य साधु विने जाते हैं ?

फिर इम पूछते हैं कि उपरेक्षि च्यवहारी प्रन्थकर्ता पुरुष कितने पूर्व के पाठी थे ? श्रीर वर्तमान में कितने पूर्व का शान है ? तो इसके उत्तर में क्लेशी मित्र कहते हैं कि वे पूर्वों के पाठी तो न थे पर तुम उनका अपमान करते हो। तब हम कहते हैं कि क्या वे तुम्हारे जितने भी न पढ़ेथे? किसी शास्त्र में उपरोक्त ज्यवहार उन्हें दृष्टिगत हुआ होगा, तभी उन्होंने ऐसा क्या है। ऐसा उत्तर देकर वे क्लेश करने पर उतार हो जाय, परन्तु न्यायोचित उत्तर न दें और उत्तर यह कहें कि तुम अल्प शानी क्या सममते हो? ऐसे मृदुमावियों से इतना ही कहना है कि द्वय वेप धारण करने वाले तथा उनके सेवक असंयित की हालत में रहते हैं। महा आरंभ और परिश्रह के लोभी हैं, तथा कुशील आदि दुर्गुणों से मरपूर शून्य उपयोगी हैं। जिनके वनाये हुए स्तवन सज्काय आदि प्रन्थ सिद्धान्त की तरह कैसे मान्य हो सकते हैं? और जो मान्य करें तो अश्वा असत्य क्यों न हो सकती हैं!

प्रश्न-यहां कोई कहते हैं कि वे प्रन्थ कर्ता श्रसयंति या श्रवती हों तो उनके कर्म उनके सिरपर। परन्तु उनके शास्त्र तो पत्त पात रहित निर्वद्य वाक्यों में रचे हुए है न ?

उत्तम-हे वादी ! तुम्हारे ये वचन मिथ्या हैं। क्यों के जो वैश्या दुए कर्म करती है, उसकी सौबत करने वाली सिखयां शील वत पालने का उपदेश कैसे दे सकती हैं ? चौरी करने वाला अपने साथी को अदत्ता दान के त्याग कैसे करा सकता है ? इसी हष्टान्तानुसार अन्य कर्ता की किएत बुद्धि से सस्य मार्ग और मूल सूत्रों का उपदेश पत्तपात रहित हो तो उनमें मिष्ठान्न भोजन आदि लक्ष्मी कैसे आप्त हो सकती है ? परन्तु यह निश्चय सममो कि जहां परिश्रह होगा वहां मृषावाद तो अवश्य होगा ही। तो ऐसे उपदेश कर्ता अन्थकारों को पंडित कैसे कह सकते हैं ? सूत्र में निर्श्रन्थ के वचन मान्य करने के लिये कहा है परन्तु घन हरने वाले के वचन मान्य करना नहीं कहा।

निर्यन्थ के वचन मान्य करने के बारे में साली भगवती जी तथा ज्ञाताजी आदि सूत्रों मे जिन २ मनुष्यों ने स्वगुरु के पास से उपदेश सुना,वहां २ वे गृहस्थ पेसा कहने लगे कि हे पूज्य! हे भगवन् ! मुक्ते एक निर्श्रन्थ के वचन पर ही श्रद्धा है, उन्हीं निर्प्रन्थ के वचनों पर प्रतीति है, श्रीर निर्प्रन्थ के वचन ही मुक्ते रुचिकर हैं। वे ही वचन काया से स्पर्श करता हूं। उन्हीं निर्प्रन्थों के वचनों को प्रमाण करने के लिये प्रस्तुत हूं। उन्हीं निर्प्रन्थों के वचनों का मुक्ते निश्चय है। वे कभी असत्य नहीं हो सकते। वे निर्यन्थ वचन ही मुक्ते इए-वस्तम हैं। इन्हें ही इच्छा से चाहता हूं। इन निर्प्रन्थ वचनों के सिवाय सब अनर्थ के मूल हैं, इसालेयें इन्हें मै यावत् चाहता हूं। ऐसा साधु तथा श्रावक धर्म का पाट है। उनमें तो सिवाय निर्प्रन्थों के वचनों के सब श्रमान्य श्रीर श्रनर्थ के मूल कहे हैं। तो दुर्वृद्धि वालों से कहना है कि ऐसे निर्प्रन्थ के वचनों के सिवाय वाकी के वचनों को तुम सत्य प्रक्रपक उहराकर एवं उन्हें प्रामाणिक सममा उनके अनुसार चलते हो, तो क्या तुम अपने अनन्त भव वढाने की इच्छा करते हो या श्रीर कोई कारण है ? परन्त सचमुच जो सुन्न मनुष्य हो, तो वह निश्चय समभ ले कि श्रात्मार्थी पुरुषों के रचे हुए निर्वद्य वाक्य ही सिद्धान्त श्रीर सूत्र हैं, और इन्हीं निर्वेद्य सूत्रों के उपदेश से आत्मापयोगी पुरुषों ने मिथ्यात्व वोसिराते हुए सम्यक्त्व सहित ज्ञान किया धारण कर दया रूप निर्वेद्य पूजा श्रीर दया रूप निर्वेद्य यज्ञ किये हैं। इनके सिवाय सारंभी पूजा-श्रीर यक क्रानियों के धर्म से प्रतिकृत हैं।

प्रतिमा मित प्रतिमा को शुभाशुभ कहते हैं हैं, इस सम्बन्ध के प्रशोत्तर.

मतावलम्बी मनुष्य अपने मान्य किये हुए देवों की स्था-पना करते समय प्रतिमाओं को शुम और अशुभ कहकर जो कल्पना करते हैं, उस विषय में प्रश्नोत्तर व विवेचन नीचे देते हैं।

मूल शास्त्रों के विरुद्ध एक प्रतिमा के स्थापनार्थ जीत कर्प नाम का ग्रन्थ रचागया है। जिसमें कितने ही प्रकार के शुमा-शुम हप्यंत देकर विवेक हीन भृत्यों को श्रंघ कूप में गिरा दिये हैं। कारण कि वे बेचारे लक्षाधिपति होने तथा पुत्र पुत्रादिसे वंश वढ़ाने के लिये व्यवहारिक सुख से निर्विष्ठ पार उतरने की श्राशंका से श्रारस पहाड़ के चित्रित पुतलों को शुमाशुम संकल्प कर मंदिरों श्रीर घरों में विठलाये हैं, श्रीर उनसे श्रपना कल्याण चाहते हैं। यह कितने श्राश्चर्य की वात है। उस ग्रन्थ में ऐसा कहा है कि मङ्गीनाथ, नेमिनाथ, तथा महावीर स्वामी की प्रतिमापं गृहस्थ श्रपने घरमें रखें तो कुल की तथा धन की हानि हो श्रर्थात् भिक्तार्थी होकर हमेशा दीनावस्था में गुजरान करे। इसालिये ये प्रतिमापं सेवकों को घर में रख नहीं पूजनी चाहिये। वाकी के २१ तीर्थंकरों की प्रतिमा कुल तथा घन की वृद्धि करने वाली है, कारण, सेवक इन्हें मंडित कर पूजें ऐसा एक वेषघारी ज्योतिषी कह गये हैं।

उली प्रन्थ में प्रतिमा की अवगाहना का परिमाण किया है। १, ३, ४, ७, ६, १२, इतने अंगुल की आरस पापाण की प्रतिमा शुमकारी है। श्रीर २, ४, ६, ८, १०, श्रंगुल की प्रतिमा श्रशुम श्रीर नाशकारी है। ऐसा उस प्रन्थ में बहुत सा विवे-चन है।

ऐसी कल्पना करने वाले चतुरों से कहना है कि जो तम परमेश्वर के नाम को शुभाशुम गिनते हो तो क्या तुम्हारे मत में श्रात्म धर्म साधन करने के लिये कोई प्रतिमा गुप्त रखने की श्राक्षा है ? कारण कि तुम्हारे सदासद की कल्पना से एक तर्क उत्पन्न होता हे, एक अंगुल की प्रतिमा पूजने से सव जात के इच्यों की बृद्धि होती है, तो द्रव्य तो विना महा आरम्भ किये प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्या ये प्रतिमाएं महा श्रारम्भ के फल की देनेवाली है ? इसी तरह ये प्रतिमा कुल वृद्धि भी करने वाली है। पर कुल वृद्धि तो शील के त्याग से होती है। तब ये प्रतिमा कुशील गुण की देने वाली सिद्ध हुई ? तुम्हारी घन श्रौर कुल बाद्धि की कल्पना से तो यही श्रर्थ सिद्ध होता है। जिससे कहना पड़ता है कि सिद्धान्त विरुद्ध कहने से तुम्हारा संसार तो वढ़ा ही था पर उपरोक्त दो फल की प्राप्ति से फिर किस बात की बाट रही ? फिर तुम्हारे ही प्रन्थों में कहा कि उपरोक्त तीन प्रतिमा घर में पूजनें से तथा विभाजिक थोग्य श्रंगुल की प्रतिमा स्थापन कर पूजने से धन तथा कुल का नाश होता है। तो कहना यह है कि ऐसी प्रतिमा पूजने से जो गरीब हो जायं तो ठीक ही होगा। सहज ही में निर्श्रन्य होजायंगे और शुद्ध करनी कर कर्म छुड़ादेगे। यदि इन प्रति-माओं के पूजने से कुल क्षय होजाय तो भी लाभ दायक वात है। क्योंकि कल चय हो जाने से नये कुल में उत्पन्न होना न पहुंगा, और उसी भवमें सिद्ध पद माप्त हो जायगा। इसलिये

ऐसी निर्धनता पाना श्रौर कुल का चय होना झान दर्शन श्रौर चारित्र के श्राधार से ही होता है। परन्तु ऐसी रीति शास्त्र वोध उपदेश त्याग, वैराग्य, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप आदि की श्राराधना तो तुम्हारे हिंसा-मृपावाद के श्राचरण से उदय होना कठिन है। परन्तु नाशकारी प्रतिमा पूजन से तुम निर्धन हो जाश्रोगे श्रौर तुम्हारे कुल का चय हो जायगा तो तुम पराधीन हो श्रकाम निर्जरा कर सकोगे, श्रौर उस श्रकाम निर्जरा के कारण किसी जाति के व्याणव्यन्तर देव हो जाश्रोगे इसालिये अशुभ प्रतिमा पूजन से यह फल मिलेगा और शुभ प्रतिमा पूजन से संसार की वृद्धि होगी। केवल ज्ञानियों ने तो मूल शास्त्रों में संसार घटाने वाले ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ही कहे हैं, परन्तु श्रन्य वाह्य किया से शुद्ध निर्जरा रूप गुण प्रगट हों श्रीर उनसे कर्म उड़ें ऐसा नहीं कहा। इसलिये हे श्रविवेकी मित्रो । बुरी कल्पना से भूलकर पाप पिंड न भरते हुए ज्ञानाराधन में उत्साह दिखाओं। जिस से तुम्हारे किए हुए श्राश्रवों के वंध का नाश होगा। परन्तु जीत कल्प, महा करूप तथा विवेक विलास श्रादि श्रन्थों की रुढ़ि रूप पृंछ पकड़कर प्रतिमा के मंडनार्थ गृहस्थों को शुभाशुम कह कर श्राशा रूपी फांस में डालते हो यह कुछ पंचेन्द्रिय पने का गुण नहीं है।

फिर कितने ही स्थान पर यह भी कहते हो कि चौवीस तीर्थेकर मोत्त दाता हैं। परन्तु मूर्ति पूजा के मंडन के वास्ते किसी अपेत्तासे घोटाला मचाकर जवाब देते हो यह अयोग्य है। क्योंकि तीन प्रतिमापं तथा वेकी अंगुली की प्रतिमापं पूजने से घन तथा कुल के त्तय हो जाने का डर है। तो तुम वास्तविक विचार न करते हुए उसके प्रतिकृत उत्तम देते हो यह कुछ सत्य घर्म की नीति नहीं है। परन्तु सचमुच यह समको कि मोच्च के कारण सिद्धान्त में ज्ञान, दर्शन,चरित्र श्रोर तप हैं। परन्तु शुमाश्रम प्रतिमा प्जन नहीं। तो भी तुम्हारे मति श्रम से तुम हिंसा पुष्टी के लिये तीन उप-रोक्त प्रतिमा को श्रमंगलिक कहते हो श्रोर वाकी इकवीस को मांगलिक। तो तुम यह परस्पर भेद कर जो तीर्थंकर मोच पहुंचे हैं, उनके नाम को एव लगाते हो। कारण नेमीश्वर वाल-ब्रह्मचारी कुमारावस्था में योग साधकर मोत्त पधारे । वे सब नर, देव तथा मुनिजनों के वंदनीक हैं, पर तुम्हारी कल्पना में वे व्यवहारिक मोग के न करने से पुत्र विद्वीन थे इसलिये तुम उन्हें श्रमंगलिक गिनते हो तो तुम्हारे विचारानुसार श्रव वे सपुत्र कहां से हों ? ऐसा तुम कहकर उन वंदनीय सिद्ध भगवान की कुयुक्ति से श्राशातना करते हो। जिससे यह मालूम होता है कि तुम निर्लज्ज श्रीर वेशरम हो। इसी मांति तुम महीनाथ और महावीर स्वामी को अमगिलक उहराते हो श्रोर श्रपने मन में भिन्न ही कल्पना करते हो। पर जब पूछने वाला तमसे जवाव मांगता है तो तम उलटा ही जवाव हेते हो। इस लिये मिथ्या कल्पना द्वारा कृत्रिम प्रतिमाका आधार लेकर सत्य पुरुषों एवम् शिवगत गामियों की तुम इंसी करना चाहते हो। जिससे मालूम होता है कि तुम्हारा कुल व्यवहार कल्पित है श्रीर कपट माया रचकर जो तुम ऐसा कहते हो कि यह विद्वज्जनों के समभने योग्य है।यह भी सिर्फ कल्पना मात्र से ही कहते हो।

प्रतिमा ब्राही दिगम्बरों के दो एक प्रत्यक्त हैं। एक बीस पंथी और दूसरा तरापंथी। जिनमें बीस पंथी मितमा एकते समय पान, फल, फुल, वीज, हरी काय श्रादि तथा केशर, चंदन, घृप, दीप, श्रारती ब्रादि बहुत छः काय का श्रारम कर पृज्ञा करते हैं, श्रीर तेरा पंथी उपरोक्त विधि से पृज्ञा करने वालों को मिथ्यात्म हिए में गिनते हैं। इस लिये उन प्रतिमाओं को भी कुलिंग में समम हमने उन का त्याग कर दिया है। सारांश यह कि तीर्धिकर महाराज श्राप स्वश्रार से संयम सिहत विचरते थे, उस समय फल, फुल, दीप घृप श्रादि व्यवहारिक मिक्त के मोगी न थे। तथा श्रारम्म से की हुई पृजा उन्हें मान्य न थी, तो भी उनके नाम की प्रतिमाश्रों को वीस पंथी श्रनेक श्रारंभ से पृज्ञते हैं, यह शास्त विकद है।

हम तेरह पंथी सत शास्त्रों के श्राघार से मितमा प्जते हैं। जैसे भगवंत निर्घय पूजा सन्मान सिहत विचरते और दया मार्ग का उपदेश देते थे, वही श्राधार रख हम उन तीर्थ-ह्नरों के नाम की मितमा स्थापन कर पूजते हैं और वे तीर्थ-कर निर्धय पूजा से प्जनीय थे उसी ठरह उनकी हम निर्धय पूजा करते हैं। कारण कि संयम श्राराघते समय उन तीर्थ-करों ने सब सावश कृत्य वोसिरादिये थे और वे निरारंमी होकर विचरते थे तो प्रतिमा पूजते समय हम मी निरारम्मी पना दिखाते हैं। इस प्रमाण से पूजन करते मन भ्रमण मिटती है ऐसा तेरह पंथी प्रतिमा मित मान्य करते हैं, श्रौर पहले कही हुई रीति वीस पंथी मानते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों का मत प्रतिमा मानना है, तो भी परस्पर मेद में रमते हैं, श्रौर सावद्य तथा निर्वद्य पूजा प्ररूपते हैं। श्रव उपरोक्त विवादियों को स्वित करना है कि वीतराग मापित जैन शास्त्रों में देशवती श्रावकों के लिये पकेन्द्रिय की प्रतिमा पूजने के लिये कुछ भी नहीं कहा है। तो भी तुम शास्त्र विचद प्रतिमा स्थापन कर सावद्य निर्वद्य पूजन की कल्पना करते हो यह विलकुल हंसी से मरा हुआ है।

श्रव बीतराग की श्राह्मानुसार चलने वाले द्या धर्मी सत्य शास्त्र के श्राधार से प्रतिमा का तथा श्रारम्भ समारम्भ का त्याग कर निष्पञ्चपात से श्रार्थधर्म का श्राराधन कर संवर निर्जरा रूप करनी करते हैं, वे पुरुष उपरोक्त विवादियों के सारंभी कृत्यों की जड़ काटते हैं। वे सव सत्य धर्म शास्त्र के श्राधार से ऐसा करते हैं,यह ठीक समसना चाहिये।

वीस पंथी, तेरह पंथी श्रौर मूर्ति पूजक श्वेताम्यर ये तीनों मत वाले श्रपने शास्त्र में ऐसा लिखते हैं कि घर या मंदिर में मूर्ति स्थापन करने के लिये मोल ली गई परन्तु जय तक उसकी प्रतिष्ठा, होम, स्नान श्रादि सव पूजन विधि का मुहूर्त न श्रा जाय या उस प्रतिमा के कान में मंत्र न सुना दिया जाय तव तक उसमें तीर्थकर के गुण नहीं श्रासकते, श्रौर इसीलिए वह श्रवन्दनीय है। उपरोक्त विधि के प्रश्रात् कान में मंत्र सुनाने पर मूर्ति तीर्थद्वर गुण संयुक्त पूजन-वंदन योग्य होती है। ऐसा कहने वाले विकल मित मनुष्यां से जैन धर्मी पूछते हैं कि तुम्हारी मान्य मूर्ति के कान में तुमने

गुरु मंत्र सुनाया तो वहं तुम्हारी शिष्या हुई, श्रौर तुम उसे तीर्थकर के गुण योग्य सममते हो तो मालूम होता है कि जो वह तुम्हारी शक्ति से तीर्थिकर पद पाई है तो तुम्हारी शक्ति उस से भी श्रिधिक है। एकिन्द्रिय के कान में मंत्र सुनाकर तीर्थिकर पद देने की तो तुम्हारे में शक्ति है, तो विचारे तुम पंचेन्द्रिय भी तुम्हारे पीताम्बरी गुरु तथा तुम सब परस्पर कान में मंत्र सुनाकर संमलाकर मिथ्यात्व गुणस्थान के एक इन्द्रिय पाषाण प्रतिमा की तरह तीर्थकर होजाओ। फिर किसी के पूजा की इच्छा न रहेगी। श्रेर विकल मनुष्यो। मूर्ति के मानने वालों में भी बहुत सी विरुद्ध रीतियां प्रत्यच हिएगत होती हैं। इसलिये सत्य सिद्धान्तों के सिवाय क- रियत ग्रंथकारों का मत कैसा मिल सकता है ? श्रौर मंत्र पढ़ने से उस प्रतिमा में कीनसा गुण प्रकट होता है ? यह भी सुनाओ।

पाषाण मित पंचम काल में सावद्याचार्य के बनाये हुए प्रत्थों के आधार से ऐसा कहते हैं कि जो भादवा सुदी चौध को प्रतिक्रमण कर लेते हैं, वे सत्य धर्म के आधार से चलते हैं, ऐसा कहना बिलकुल असत्य है।

इसके प्रत्युत्तर में सिर्फ इतना ही कहना है कि अनादि काल से मूल सूत्रों के आधारातुसार विश्वास होता है कि भादवा सुदी पंचमी को साधुतथा आवक संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसा सिद्धान्तों में प्रत्यक्त होते हुए भी पाषाण पंथी पांचम विरुद्ध चौथ मान्य करते हैं। यह मूल शास्त्रों से तो विलकुल विरुद्ध है ही, परन्तु श्रिखल जगत से भी विरुद्ध है। कारण कि ग्यारह महिनों की सव पश्चमी तो लोक लज्जा से मानते है, परन्तु यह एक ही पश्चमी देव कारक होगई है? इस कारण विश्वास होता है कि अनन्त ज्ञानी तीर्थकरों के वाक्य से मूल सूत्र रचे गये हैं। उनसे भी विशेष कालका-चार्य स्नादि के रचित प्रन्थ प्रमाणिक है। कदाचित सूत्रों का श्राधार रखते हो तो पञ्चमी की चौथ कैसे हो सकतीहै। श्रगर पञ्चमी की चौथ हुई तो हुई पर एक ही पांचम जिसे हिन्दु लोग भी ऋषिपञ्चमी कहते हैं, वही पांचम चौथ मानी जाकर वाकी की २३ पांचम पांचम ही प्रमाणिक कैसे रह सकती है ? हां जैसे एक चौथ को प्रतिक्रमण किया जाता है. वैसे सब चौथ को ही प्रतिक्रमण किया करते तो ऐसा कह सकते कि पीले वस्त्र घारी चौथिया मत वाले हैं. श्रीर एक भिन्न धर्म गिना जाता। परन्तु ऐसा न करके एक ऋषि पंचमी को ही चौथ मानकर और अन्य दर्शनियों से भी पलाकर मिहनत उठाते हैं, यह मिथ्या कुकर्म है। देखो वीत-राग भाषित मूल सूत्रों में तो पांचम की प्रगट महिमा है। इसलिये जैन दया घर्मियों को श्रवश्य पांचम के दिन ही प्रति-क्रमण करना योग्य है।

श्रव मिथ्या खामिमानी चौथ धर्म वालों से कहना है कि बीतराग के श्रमूल्य बचन का उद्धंघन कर कालकाबार्य के प्रन्थों को मान दे सूत्र विरुद्ध चलते ही तो विश्वास होता है कि तुम्हारा मत सूत्राजुसार नहीं है। परम्तु किसी सिद्धान्त देपी बाल तप करने वाले ने तपागच्छ की स्थापना कर उक्त सूत्र चलाये हैं। क्योंकि पञ्चमी के प्रतिक्रमण वास्ते श्री समवा यांग सूत्र में भगवंतने फरमाया है कि श्राषाढ़ शु० १४ के संध्या के प्रतिक्रमण से ४० वें दिन संवत्सरी श्रर्थात् भादवा शु० ४ को प्रतिक्रमण करना। जो तिथि कम हुई हो तो ४६ वें दिन प्रतिक्रमण करना परन्तु इकावनवें दिन नहीं। कल्प सूत्र के कर्ता ने भी समवायांग सूत्र की श्रपेत्वा लेकर संवत्सरी प्रति-क्रमण करना मान्य किया है उसका पाठः-' यत श्रपाढ़ चतुर्मासिक प्रतिपहिनारम्य सविशंति रात्रे मासे व्यति क्रान्ते भगवान् पर्यूषणामकार्षित् तथैव गणधरा श्रपि कार्षुरित्यादि।'

भावार्थ—बीस दिन सहित एक महीने बाद प्रतिक्रमण करना, मूल स्त्रों में पूनम को एक्खी कही है, इसलिये ४६ तथा ४० वें दिन पंचमी मानना सत्य है। इसी तरह किसी समय प्रतिक्रमण के समय तथा सम्पूर्ण पंचमी हो तो प्रति—क्रमण करना कहा है जिसके उत्तर में समवायांग सूत्र में में घड़ी का मेल तो मगवान ने नहीं सुवाया परंतु ४६ ४० वें दिन प्रतिक्रमण करने वास्ते साफ फरमाया है।

इस प्रश्न से कोई तप्त स्वभावी युक्ति लगाकर कहते हैं कि "दो श्रावण श्राते हैं तब दूसरे श्रावण मास में पर्यूषण करना चाहिये या भादवा महीने के मेल में संवत्सरी प्रति-क्रमण करना कहाहै " र उनको कहना है कि श्री जैन शास्त्रों के हिसाब से तो श्रावण महीना कभी नहीं हो सकता।

तत्र युगमध्ये पौषः युगांतेचाषाद एव वर्द्धते नान्ये मासास्तिष्वदानिनत् सम्यग् ज्ञायते अतोदिन पंचाश तैव पर्यूषणा संगतेति दृद्धाः। अर्थात् सिद्धान्त के न्याय से पौष और आषाढ़ ये दो अधिक माह (महीना) आते हैं परंतु जैन पंचांग वर्तमान में वालू नहीं है तो भी सिद्धान्त के आधार से ४६ या ४० वें दिन पांचम मानना सुत्रानुसार न्यायोचित है।

संबत्सरी के पश्चात् ७० वें दिन कार्तिक चातुर्मास की पक्खी का प्रतिक्रमण करना योग्य है, कारण कि जैन शास्त्रों में दो अधिक मास कहे हैं, और ७० दिन तो व्यवहारिक वचन के हैं, जिन में एक या कभी दो तिथि कम हो जाती हैं जिस से ७० दिन मानना व्यवहार के श्रमुसार सत्य है परन्तु तिथि घटने से ६६ या ६८ दिन भी होते हैं, इसलिए सूत्रानुसार चलना योग्य है। ७० दिन संवत्सरी के बाद के जो कहे हैं वे वरसाती (वर्षाती । समाचारी के लिये हैं और प्रथम के ४६ या ४० दिन चातुर्मास स्थापनार्थ श्रवग्रह्याची के कहे हुए हैं। संवत्सरी के पहिले ४० वें दिन यानी श्राषाढ़ शुक्ला १४ के दिन श्रवश्य श्रवष्रह याचना चाहिये परंतु उतंघन करना नहीं कलपता है। चातुर्मीस में दो श्रावण मास श्रावें तव वे जगत् व्यवहारिक पंचांग में रहते हैं इसलिये दूसरे आवण में संवत्सरी करना सिद्धांत के हिसाब से भादवा में ही करना माना जाता है, और मध्य के अधिक माल के कारण से संवत्सरी के बाद १०० वें दिन कार्तिक शक्ला १४ मानते हैं। यह लौकिक पंचांग का हिसाव है। परंतु श्राश्विन शुक्ला १४ को ही जैन पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ला १४ गिनकर प्रतिक्रमण करना चाहिये।

यदि पहिले दो आषाढ़ आवें तो प्रथम आषाढ़ बीते वाद दूसरे आषाढ शुक्ला १४ को चातुमीस वैठा देना चाहिये या दूसरे ज्ञानाढ और भाव देखकर सिद्धान्तानुसार चलना

R

चाहिये। कदाचित् ज्येष्ठ मास तथा प्रथम श्रापाढ़ मास में वर्षा श्रृतु के कारण से राह (मार्ग) में श्रयत्ना हो तो शास्त्रातुसार स्थिर वास करना योग्य है, यह सिद्धान्त प्रवचन
श्रास्तिक है, क्योंकि श्रयत्ना टालने वास्ते प्रत्येक महीने का
नियम लागू नहीं है। उपयोग के साथ चारित्र के निर्वाह के लिये
विचरने की भगवान् की श्राशा है,तो भी पीतवस्त्रधारी कुर्लिगी
श्रपने श्रपने मस्ताने मदमें पराधीनता वश प्राचीन काल
के सावद्याचार्यों को युग प्रधान गिनकर जिनके बनाये हुए
प्रकरण श्रम जाल में पड़कर कुयुक्तियों से भरपूर बनावटी
महात्म दिखाने के हेतु बड़ी पंचमी के विरुद्ध चौथ करते हैं,
यह कुछ कम जुल्म नहीं है।

इन कालकाचार्यों ने पांचम के बदले चौथ को प्रतिक्रमण किया यह जैन शास्त्रों से तो विरुद्ध है, कारण किसी समय साध्वी की मदद खातिर कालकाचार्य पर राज विश्रह का परिषद्व श्राया तो इनने विचार किया कि पांचम के बदले चौथ का प्रतिक्रमण करने की भगवान की आज्ञा तो नहीं है. परंतु कार्य कारण वश चौथ को प्रतिक्रमण करता हूं.आते साल पंचमी को करलूंगा। ऐसे अभिप्राय से ये चौथ का प्रतिक्रमण कर अन्य देश की ओर विहार कर गये, ऐसा इन तपामातियों के प्रंथों से मालूम होताहै। ये चौथ प्रतिक्रमण के पहिले पांचम का ही प्रतिक्रमण करते थे। और भविष्य काल में भी पांचम का ही प्रतिक्रमण करने वाले थे, पर वे पहिले ही काल कवलित होगये, अतएव उनके मनका इरादा उनके मनमें ही रह गया। पश्चात् उनके शिष्यों ने ऋपने गुरुका महत्व बढ़ाने के हेतु चौय का ही पूंछड़ा पकड़ रक्खा है और उनसे जब कोई इस विषय में पूछता है तो वे कोधातुर होकर कहते हैं कि-" हमारे पूर्वजों ने शास्त्रानुसार योग्य चौथ मानी है,

इसिलये हम भी वैसा ही करते हैं " ऐसा कह कर सीथ घर्मी पीले वस्त्रघारी कुयुष्तियां रचकर प्रंथों की साली देते हैं। जिस से अजान मनुष्य उन वेषघारियों का मान वहाने के लिये अघे हो उनके कह अनुसार बस्तते हैं। परंतु वीतराग की आक्षानुसार बसने वाले जैन द्या घर्मी शास्त्रानुसार पांचम का प्रतिक्रमण करते हैं और इच्च लिडियों की कुयुष्तियों के अम को व्यर्थ समसते हैं।



कितने ही जड़मति तस स्वमावी पेसा कहते हैं कि-सिद्धान्तों में चेस शब्द है इसिलये चेस का अर्थ तीर्थकरों की प्रतिमा होता है। पेसा कहनेवालों के वचन व्यर्थ हैं, कारण कि चेस शब्द से झानघारी साधुओं का नाम दर्शया है अर्थात् चेस्य आत्मज्ञान है। इस दिषय में विशेष विवेचन समिकत-सार प्रथम भाग में दिया है,तो भा यहां पर यह कहना है कि सिद्धांतानुसार चैस्य अर्थात् झान की पृष्टि के लिये। 'सारखत' के सूत्रों से या 'कवि करण्युम' के धातु पाठ से या 'हेम व्याकरण' के पांचवें अध्याय के प्रथम पदकी रीति से चैत्य शब्द का अर्थ झान सिद्ध होता है। वेसो:—

ज्ञानार्थस्य चैत्यंशब्दस्यन्युत्पति र्वभएयते चिती ज्ञाने श्रयं घातुः कविकल्पद्रुम घातु पाठे श्रयं घातुस्तकारान्तश्र कारादिरस्ति तथाहि चते याचे चिती ज्ञाने चित्क्क चिती किं

स्मृतौ इत्यादिःईकारानुवंधःकत्वाक्ययोः ककार इरा निषेधार्थः पश्चात् चित् इति स्थिते ततो नाम्युपधातोःकःइति सारस्वतोक्त स्रत्रेण कः प्रत्ययः

तथा हेमन्याकरणपंचमाऽध्यायस्य प्रथम पादोक्त नाम्युपांत्यप्राकुगदृज्ञःकःश्रनेनापि सूत्रेण कःप्रत्ययःस्यात् -ककारो गुण प्रतिषेघार्थः पश्चात् चेतित जानाति इति चितः । ज्ञान वा नित्यर्थःतस्य माव चैत्यं ज्ञानामित्यर्थःमावति हतोक्त यण प्रत्ययः।

यों उनके मान्य हैमाचार्य कत व्याकरण में शास्त्रोक्त रीति से चैत्य शब्द की ज्ञान कहना चाहिये। ऐसा सिद्ध कर दिखाया है।

मूल सिद्धांतों में तो चैत्य शब्द का ज्ञानघर संजित ऐसा स्पष्ट
अर्थ मालूम होता है जिस से शन सिहत साधुओं को बंदनादि
करना आदि "जाव पज्ज्वासामि" ये निर्वध वचन हैं तो भी
पाषाण मित-प्रतिमा को चैत्य कहते हैं। यह कितनी मुर्खता है
क्योंकि एकेन्द्रिय पाषाण में पहिला मिथ्यात्व गुण स्थान प्रवल
होने के कारण ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। उस के दो अज्ञान
है, इस अपेक्षा से उसके सब मूल गुण मिथ्यात्व स्थानक में
प्रवर्तते रहते हैं। उक्त एकन्द्रिय पाषाण को विजित कर उस
का पांच इन्द्रियों के आकार में मनुष्य के रूप जैसा रूप
बनाया है और उसका जन्मदाता सिलावट है जिसने अपने
बुद्धि चातुर्य से एकेन्द्रिय को पंचेन्द्रिय मनुष्य जैसा स्थल

बना दिया तो वह सिलावट भी मोटी शक्ति का मालिक होना चाहिये। ऐसी मार्तियों को विकी लेकर मोत्त गत ज्ञानधारी तीर्थंकरों के नाम से मंडन करते हैं तो वे मूर्तियां बानी पुरुष नहीं, उनके नाम के आधार रूप शव है कार्य ज्ञानी तीर्थंकर साकार श्रवस्था में चैत्य-ज्ञानी थे। वे श्रपने श्रात्मगुण के कारण सिद्ध पद प्राप्त हुवे। पश्चात् उनका शव शान रहित पड़ा था और ज्ञान रहित का अर्थ अज्ञान सहित होता है, परन्त श्रजीव में श्रज्ञान नहीं है और पाषाण की मूर्तियों में तो श्रहान है जिससे हान चैत्य नहीं कहलाता, श्रहान चैत्य कह-लाता है। कारण कि-जिनमें जैसा मूल गुण हो उन्हें वैसा ही श्रद्धे यह सम्यक्त्वी का लच्चण है। देशांत-जैसे सिलावट एके-न्द्रिय से पंचेन्द्रिय के रूप में बनाकर तैयार कर देता है परन्त उस में पंचेन्द्रिय का गुण नहीं श्राता, स्थूलता श्राती है जिस से श्रात्मा का कल्याण नहीं हो सक्ता श्रीर पहिले मिथ्यात्व गुण स्थान के कारण श्रकान चैत्य सिद्ध होता है जिससे वीत-राग की श्राहानुसार चलने वाले सम्यक्त्वी पुरुष "ग्रेय" श्रर्थात् समक्त कर 'हेय' त्याग कर 'उपादोद' श्रादरने योग्य पंच परमेष्टी चैत्य अर्थात् शान चैत्य को गुणकारक सममकर निर्वच रीति से वंदन पूजन कर महा निर्जेरा उपार्जन करते हैं। ऐसा जैन शास्त्रों में कहा है।

यसे २ श्रमूल्य वाक्यों से भरपूर मूल सूत्रों के ऊपर श्राधार न रखते विरुद्ध रीति से चलने वाले मंद बुद्धि वालों से कहना है कि निर्जुणी गुरु तथा देव का त्याग कर सद् गुणो गुरु श्रीर देव तथा धर्म को उपादान श्रहण कर भव भ्रमण के फेरे से बूट जाने वास्ते सकाम निर्जरा में वल, वीर्य पुरुषार्थ लगाश्रो कि जिन से सब सुकृत्यों की श्रामेलाषा पूर्ण हो।

विशेषार्थ -पन्नवणाजी सूत्र के तेईसवें पद में कहा हैं कितिर्थंकर नाम कम उपार्जन करने की शिक्त एकेन्द्रिय में नहीं
होती कारण कि तीर्थंकर नाम कम उपार्जन करने के २०:स्थानक आर्थ मनुष्य गति सिवाय दूसरी गति में नहीं है और
मितमा तो आरस पाषाण की एकेन्द्रिय तिर्थंच है तो उस में
आठ बोल उपार्जन करने की शाक्ति कहां से आ सक्ती है ?
इस विषय में भगवान ने फरमाया है:—

नेरहश्रालय देवालय नेरहगइनामे देवगइनाम वेजिन्वयसरीरनाम श्राहागासरीरनाम । नेरहश्राग्रपुन्विनाम देवाग्रपुन्विनाम तिथ्थयरनाम एयाग्रि पयाग्रि न वंधइ ।।

भावार्थः पकेन्द्रिय जीव नारकी का आयुष्य नहीं वांघते देवता का आयुष्य भी नहीं वांघते और नके गति नाम तथा देवगित नाम भी नहीं वांघते हैं। इसी प्रकार वैक्रिय शरीर नाम आहारिक शरीर नाम, नर्क में जाने के लिये नर्क पूर्वी नाम तथा तीर्थंकर नाम कर्म ये भी नहीं वांघते हैं।

इस पाठ में तथा इस की द्वाचि में भी एकेन्द्रिय तियंच में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने की नास्ति दिखाई है, पेर वे एकेन्द्रिय अपने कर्म की वाहुल्यता को काट कर तीर्थंकर पद उपार्जन करने के शक्तिवान न हुए तो भी तुम उनके कान में गुरु मंत्र पढ़कर तुम्हारी शक्ति से उन में तीर्थंकर गुण प्रकट करना चाहते हो यह कितनी मुखेता है। फिर किसी दूसरे के कत्यों से कोई जगत् वंदनीक हो जाये ऐसा कुछ शास्त्र में नहीं है। चैत्य शब्द देखकर के हे भोले मित्रो ! भारी श्रम में पड़ कर एकेन्द्रिय को तीर्थंकर पद देकर मत वैद्रो, चैत्य तो ज्ञाना-श्रित निर्जय के लिये पाठ है देखो-"चेइयट्ठे निजरहेनियानचं श्रिणिस्सियं दसनिहं बहुनिहं करेड्"

भावार्थ-चैत्य अर्थात् ज्ञानघर साधु की वियावच कुल, गण और संघ को निर्जरा हेतु करने की आज्ञा फरमाई है। कुल अर्थात् एक गुरु के दीचिक साधु, गण अर्थात् एक मंडल के मिन्न २ गुरु के शिष्य एक सम्प्रदाय में रहकर विचरते है और संघ अर्थात् सब साधु जो बीतराग की आज्ञा में चलने बाले समान समाचारी के मालिक है, इन सब को चैत्य कहते हैं। राय प्रसेणी सूत्र की वृत्ति करने बालों ने भी चैत्य शब्द का भेद इसीतरह खोला है। ' चैत्यं तु प्रशास्तमनो हेतुत्वात् " भावार्थ-ज्यों भगवान् महावीर को देखने से मन प्रशस्त होता है उसी तरह कुल, गण और संघ को देखने से मन प्रशस्त होता है।

प्रश्न व्याकरण की वृत्ति में चैत्य शव्द को प्रतिमा लिखा है, उन वृत्ति करने वालों ने अपनी स्वेच्छा से प्रतिमा उहराई ऐसा सिद्ध होता है, कारण कि, प्रश्न व्याकरण में तीसरे संवर द्वार के मूल पाठ में कहा है कि निर्जरा का अर्थी कर्म त्वय करने की इच्छा से ज्ञान धारी साधु की दस प्रकार से वियावच करे, इस तरह इस स्थान पर चैत्य शव्द का अर्थ प्रतिमा नहीं लिया, इस लिये प्रतिमा उहराने का वृथा अम न करते ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप करने वाले चैत्य का आराधन करो, ऐसी ज्ञानियों की शिला है। कारण कि, ज्ञानी साधुओं के सहवास से महा निर्जरा होती है और कर्म स्थ होते हैं एसा भगवतीजी के शतक दूसरे उद्देशे पांचवें में कहा है इस पर विचार करके उपयोग के साथ समको तो मालूम होगा।

तहारूवेगां भंते ? समगां वा पञ्जूवासमाग्यस्स किं फला पन्जुवासणा ? गोयमा ! सवर्णफल से गां भंते ? सवर्ण किं फले ? गोयमा ! गागफले । सेगं मंते ? गागे । किं फले ? गोयमा ? विष्णागफले से गं मंते ? विष्णागे किं फले ? गोयमा ? पच्चक्खाग्रफले, से ग्रं मंते ? पच्चक्खाग्रे किं फले ? संजमफले, से यां मंते ? संजमे किं फले ? श्र-णएहय फले एवं अएणहाए तव फले तवे वोदाण फले वोदागो त्राकिरिया फले से गां मंते ? त्राकिरिया किं फले ? सिद्धिपञ्जवसाय फला परयाचा गोयमा ?।

भावार्थः-यथा रूप हे भगवन् ! श्रमण साघु श्रर्थात् सम माववाले ब्रह्मचारी साधु की सेवा भक्ति विनय वियावच करते क्या फल होताहै? हे गौतम!क्षान उपदेश सुनना मिलता है और ज्ञान वृद्धि होने से विज्ञान हेय, गेय, उपादेय गुग प्रकट होते हैं। विज्ञान से तप, तप से पूर्वापार्जित कर्म चय होते हैं श्रीर कर्म ज्य होने से जीवन मुक्क श्रिकिरिया वाले चौद्हवें गुण स्थानपर जीव विराजमान होजाता है और चौद्देव गुण स्थान के प्राप्त होने पर सिद्ध विदेह मुक्त पांच शरीर चय होकर अचय स्थित पद प्राप्त होजाता है,या अनेक गुण प्रकटने के कारण रूप चैत्य श्रर्थात् ज्ञानी, सद्गुणी श्रीर संयमी साधु हैं जिनकी सेवा से महा निर्जेश होती है और महा कर्मों का च्रय होना संभव है, इसलिये चैत्य शब्द का

श्रर्थ झान सिद्ध होता है, यह उपरोक्त दस फल प्राप्ति की गांधा दया धर्म के उपदेश में कही है और वेपधारी का सहवास त्यागने वास्ते कही है। वही दस गुखवाला पाठ यहां चैत्य श्रर्थात् झानधर साधु की उपासना करने वास्ते और पाषाणु मितमा के सहवास से दूर रहने वास्ते कहा है। जो तुम चैत्य शब्द का अर्थ मितमा करते हो तो मितमाजी कुछ झान तो नहीं सुना सक्ती फिर झान गुण मकट हुए विना वाकी के गुणों का फल कैसे मकट हो सक्ता है? और पेशा नहीं हो सक्ता तो थे महा निजेरा की हेतु कैसे समसी जा सक्ती हैं ? इसलिये विवेकी मजुज्य होंगे तो इसका विचार कर सारांश समसेंगे। चैत्य झानी साधुओं के सहवास से सब आरंभ घटने का अनुमान होताहै परंतु चैत्य शब्द को मितमा मानते हो तो तुम्हें उसके सहवास से तो अक्षान वृद्धि के कारण महा आरंभ महा परिश्रह और दीर्घाश्रवी का फल मिला यही सिद्ध होता है।

उपरोक्त सद्गुणी चैत्य शानधारी साध सर्वदा वंदनीय पूजनीय है। कारण कि, जिन २ आत्मिक वस्तुओं में जो २ मूल गुण है वे सव निर्जरा फल की वृद्धि करने वाले हैं। जैसे तप का गुण निर्जरा है तो जैसे २ तप बढ़ता जायगा वैसे २ निर्जरा विशेष होती जायगी, कारण तप का मूल गुण कर्म जलाना ही है। जैसे भगवतीजी के सोलहवें शतक के वौथे उद्देशे में कहा है कि एक उपवास से दूसरे उपवास में सौगुनी निर्जरा होती है। इसी तरह ३, ४, ४ वढ़ाते २ निर्जरा की भी वृद्धि होती जाती है श्रीर आश्रव हिंसा घटती जाती है। इसी न्यायानुसार चैत्य शान से शानिद गुण की वृद्धि होती जाती है। परंतु किसी स्थान पर सिद्धान्तों में इसके भितकुल ऐसा नहीं लिखा कि प्रतिमा को वंदना करने से श्रनन्त भव की फांसी कटती है श्रीर महानिर्जरा होती है, तो भी पाषाण

मित प्रतिमा वंदने से निर्जरा कल्पते हैं और इस कल्पना को दढ करने वास्ते ग्रंथ रचकर महान् लाम दिखा वज्र जैसे कठार बन गये हैं एवम् इन के आधार तन, मन और धन अपण कर व्यर्थ अम उठा रहे हैं। कहने का तात्पर्य्य यह है कि निरारंग में मन, वचन और काया के अग्रुम जोग को न लगा स्थिरता भाव प्राप्त किया होता तो तुम्हारी इव्छित मनो कामना सफल होने में देर नहीं लगती। परंतु अश्वानी मूर्ल मनुष्य सिद्धांतों के आधार से विरुद्ध कुतकों का आधार लेकर चैत्य चैत्य अर्थात् प्रतिमा के वास्ते जो २ सारंभ से कृत्य करते हैं, वे सब निर्जरा के हेतु हैं ऐसा कहते हैं। उन से पूछना यह है कि, क्या तुम्हें सावद्य किया नहीं लगती? या इस का प्रति फल प्रतिमा भोगेगी? परन्तु सिद्धान्त में तो यों कहा है कि जो करते हैं वे ही भोगते हैं। ऐसा समस कर सुझ मनुष्यों को चैत्य अर्थात् झान का आधार लेकर निर्वद्य कामों में उपयोग लगाना चाहिये।

के विषय में प्रश्नोत्तर

स्रावद्याश्रवी कुबोधी ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल के महान् श्राचार्यों ने किल काल के स्वभाव के कारण बुद्धि विसर्जन हो जाने के भय से सब शास्त्र कागज या ताड़ पत्र पर लिखे उस समय प्रतिमा पूजन की विधि के शास्त्र भी बीतराग उपदेशित मूल सूत्रों के श्रतुसार ही लिखे है। उन शास्त्रों के श्राधार से हम प्रतिमा पूजन विधि करते हैं। ऐसा कहना सरासर मिथ्या है।

इस के उत्तर में कहना है कि जो २ वीतराग भाषित मूल सूत्र हैं उन में तो देवताओं की व्यवहारिक पूजन विधि लिखी है और साधु तथा श्रावकों के वैराग्य दशा से की धुई ज्ञान समिकत सहित निरारंभी किया विधि लिखी है पर मनुष्य श्रावकों को प्रतिमा पूजने वास्ते कुछ नहीं लिखा है। परन्तु पंचम काल के सावद्याचायाँ ने अपने पेट के निभाने वास्ते मतिमा पुजन की विधि के ग्रंथ रचे है उनमें कितना आहम्बर भरा है कि जिस समय वीर्थकर महाराज निरागी हो समव-सरण में विराजते थे उन के समक्त योग्य रीति से भव जीव विनय मार्ग प्रहुण करते थे। इसी तरह वर्तमान के पापाण मति प्रतिमा के आगे कल्पित विधि करते हैं यह वृथा है। कारण कि प्रतिमा एकेन्द्रिय में तीर्थंकर के गुण नहीं है तो भी ये पूजने वाले गुण सहित सममति हैं, तो यह गुण वाली केसे हो सक्ती है ? जो नीर्धकर के समवसरण में कार्य होते थे उस मुझाफिक ये करते हों तो जिन दिनों तीर्थंकर महाराज श्राप स्वयं विराजते थे इस कारण से कीर्थंकर महारज सप गुणागार होने से भव्य प्राणी भी ग्रुद्ध श्रद्धा रखते श्रीर भाव विशुद्ध रख स्तवना करते थे जिससे स्तुति करने वाले और र्वार्थंकर के गुण प्रत्यच मिल जाते थे परन्तु वही श्राघार रस जो मनुष्य प्रतिमा के आगे विधि करना चाहते हैं वे निर्गुणी से सद्गुणी दोने की आशा रखते हैं यह सब वृथा है।

श्रव इस स्थान पर ग्रंथ कर्ता ने प्रतिमा पूजन की विधि

के फल की विवेचना की है। पाठक उसे पढ़कर मूल शास्त्र के साथ मिलान करें तो परस्पर भेद मालूम हो जायगा।

प्रवचन सारोधार श्रादि प्रन्थों में सावद्याचार्य कह गये हैं कि जो मनुष्य प्रथम मंदिर जाने की इच्छा करता है तो एक उपवास का फल प्राप्त होता है। दर्शन करने जाने की इच्छा से उठता है तो वेले का फल. चलने के लिये पांच उठावे तो तेले का फल. श्रीर पांव वढाये कि चार उपवास का फल मिलता है श्रीर राह पर चलने लगे कि पांच उपवास का, श्राधे रास्ते पहुंचने पर पंद्रह उपवास का श्रौर मंदिर के दर्शन होते ही मासखमण का फल तथा मंदिर के समीप पहुंचते धी छः मास के उपवास का फल, मंदिर के पहिले द्वार में घुसने से वर्षी तपका फल और प्रदाविणा देने से सी वर्ष के उपवास का फल, प्रतिमा देखने से हजार वर्ष के उपवास का फल और प्रतिमा पर भाव रख कर वंदना करने से अपार फल प्राप्त होता है और प्रतिमा की पूजा करते २ तो चौगुना फल मिल जाता है। इससे भी विशेष फल प्रतिमा को फुल की माला पहिनाने से होता है । श्रंत में बाजे, वाद्य यंत्र, नाटक, गीत, गायन और दीपावली आदि करने से तो अनंत फल प्राप्त होता है। एक यसोविजय नामक कुकवि कहता है कि मैं मेरी एक जिह्ना से तो फल के लाम का वर्णन नहीं कर सक्ता। यो प्रतिमा के ज्ञारण कारण में अनंत तप के लाभ का फल बताया है। श्रब ऐसी श्रद्धा वाले मुर्ख मित्रों से पूछना है कि श्ररे किलंपत श्रंथ के फल लेने वालों ! तुम्हारी कपोल काल्पित कल्पना के विचारात्रुसार ऐसा माल्म होता है कि पीले वस्त्र वाले वेषघारी को तो एक उपवास से लगा-

कर पापाण को दंखवत करे उतना ही फल मिलता है पर पीले तिलक वाले गृहस्थों को तो अनंत लाभ मिलता है। कारए वे सेवक पूजा करने पश्चात् वैश्या की तरह नाच श्रादि कर सब आश्रव कमाते हैं। इसिलिये वे पीले वस्त्र वाले वेप-घारी से भी अधिक भोगी हैं और संवेगी पूजा नहीं करते तो उन्हें थोड़ा ही लाभ मिलताहै. तो वे वेषधारी से भी श्रधिक वढ़ गये ? इस स्थान पर इतना ही कहना है कि पीले चस्र वाले उन मूर्ख सेवकों को आरम्भ का अनंत लाभ न दिखार्चे तो श्रपनी श्राजीविका मे हर एक समय त्रुटि हो, इसलिये सेवकों के मन प्रसन्न रखने के हेतु उन्हें महाश्रारम का फल इस तरह दिखाया है परंतु जन्म श्रंघों की श्रांखें कैसे खूल सक्री हैं।

मंदिर में घसते ही तीन वार निस्सही कहते हैं जिस मे पहिली निस्सही तो मंदिर के प्रथम द्वार पर गृह सम्वन्धी फुल कार्य त्याग निमित्त कहते है।

इसरी निस्सही मंदिर के मध्य द्वार पर रंग मंडप में भवेश करते प्रतिमा के दर्शन हेल कहते हैं।

तीसरी निस्सही प्रतिमा पूजन के लिये सब अन्य कार्य त्याग करने निमित्त कहते हैं।

इन में पिंडली निस्सही कह कर मंदिर में घुस मूल प्रतिमा के दर्शनार्थ जोन की विधि में तीन प्रदिक्त दे जीव रज्ञा के लिये नीची दृष्टि रख प्रणाम करते हैं। उन प्रणामों के भी भेद हैं। दो हाथ मिला कर नमस्कार करना उसे-श्रंजुली यद प्रणाम, श्रद्धं शरीर सुका कर नमन करना उसे श्रर्घावृतन प्रणाम, दो हाथ दो घुटने और मस्तक थे पंचांग भूमि से स्ताकर वंदना करना पंचांग प्रसाम कहसाता है। ये तीनों प्रदिक्षण कान, दर्शन और चारित्र की स्वना करने वाली हैं और प्रतिमा की प्रदाक्षणा करने से रत्न त्रय का लाम बढ़ता है और प्रदिक्षणा रूप भ्रमण करने से संसार के भ्रमण का नाश होता है तथा इसके श्रमुसार प्रदिक्षणा देने से चारों श्रोर की स्थापित प्रतिमाश्रों के दर्शन का लाभ मिलता है।

म्ल प्रतिमा के सन्मुख द्वार से निस्सही कह कर प्रतिमा के सन्धुख दिए एक एक कपड़े का उत्तरासन कर दोनों हाथ सिर के लगा अंजुली यघ प्रणाम कर हदय में प्रतिमा के गुणों का स्मरण करते हुए, रंग मग्डण में प्रवेश करे श्रीर पुरुष प्रतिमा के दाहिनी श्रोर श्रीर स्त्री प्रतिमा के बाई श्रोर खड़ी हो दर्शन करे। यह विधि प्रवचन सारोधार तथा श्राद विधि श्रादि ग्रंथों में सावदाचार्य कथन कर गये हैं।

वहां दरीन करने की चेत्र मर्यादा बांधी है, जिस में जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ये तीन अवग्रह ठहराये हैं। जघन्य अव-ग्रह नौ हाथ, उत्कृष्ट साठ हाथ और दस से उनसठ (४६) हाथ तक मध्यम अवग्रह ठहराया है। इस तीन अवग्रहों के ठहराने का मतलब यह है कि प्रतिमा वंदन करने को आने वाले स्त्री-पुरुष प्रतिमा से कम से कम नौ हाथ दूर से और अधिक साठ हाथ दूर से वंदना करें।

मंदिर के आध द्वार में प्रवेश करते ही पांच श्राभिगमन करने वास्ते कहते हैं जिस में पहिले श्रीर दूसरेमें स्राचित द्रव्य वाहर रखना जिसमें श्रपने काम में श्रानेवाले पान, फल, फ्ल श्रीर श्रसनादिक चार श्राहार श्रंदर नहीं लेजाना परंतु प्रतिमा पूजन के निमित्त पान, फल फ्ल तथा नैवद्यादि सव स्राचित द्रव्य लेजाने में कुछ भी हरकत नहीं श्रीर श्रचित द्रव्य वाहर र खने की कुछ भी श्रावश्यकता नहीं है। सिवत अवित इन हो अभिगमनों के सिवाय तीन अभिगमनों में एक दुपट्ट का उत्तरासन, दूसरा एकाप्र चित्त, तीसरा अंजूली वध प्रणाम ये तीनों रंग मएडए में प्रवेश करने पश्चात् करने होते हैं, ये पांचों अभिगमन सामान्य गृहस्थ पुरुषों के करने के लिये टहराये हैं, कभी कोई राजा प्रतिमा के दर्शनार्थ आवे तो वह अपने खड़ग्, छुत्र, मुकुट, चंबर ये राजिवन्ह वाहर रख मंदिर में दर्शनार्थ प्रवेश करे। मुख्य दर्शन करते समय प्रतिमा के सामने दिए रख एकाप्र चित्त से दर्शन करे। फिर तिनक पीछे हट कर वैत्य वंदन करने के स्थान पर बैठ अन्तत का स्वस्तिक नंदावृत करके ऊपर फल या नैवेध रख अग्र पूजा करे। फिर अपने पांव रखने की धरती को तीन वार पूजकर तीन समासना दे तीन बार निस्सही कहकर आतंवन त्रिक आराधते वैत्य वंदन करे।

SILK HIS

वर्ण का आलंबन, अर्थ का आलंबन, प्रतिमा का आलं-वन ये तीन आलंबन कहे हैं। वर्ण आलंबन में नमोत्थुणं आदि युद्ध वोले, अर्थालंबन में कथित सूत्रों के अर्थ को हृदय में बार २ चितारे, प्रतिमा आलंबन में प्रतिमा के सामने देखकर स्तुति करे, इस प्रकार प्रतिमा पूजन विधि से करते मोच का लाम प्राप्त होता है, ऐसा उन ग्रंथों में प्रतिमा की सेवा मिक्क वास्ते गलंदर चलाये हैं। इस मिक्क में स्नान, मंजन, पान, फल, फूल, धूप, द्वीप, नैवेच आदि करने में तथा सवा लखी, नव लखी पुष्पों की विधि सहित श्रांगी रचाने में सचितादि का आरंभ होता है उसे प्रतिमा की पूजा में महा निर्जरा हेत गिना है, ये उपरोक्त सब किया विधि प्रवचन सारोधार प्रथ में लिखी हैं। उन ग्रंथो में प्रतिमा पूजन श्रादि श्रारंभ करने की कितनी ही कुयुक्तियां लिखी हैं। उन सब को यहां न लिखते केवल स्वना मात्र लिखते है। उन पाषाणोपासक पीले धस्त्र वाले वेषघारियों ने संसार में अधिक भ्रमण करने वास्ते मंदिर में बिराजमान एकेन्द्रिय चार प्राण रखने वाले को श्रधिक मान व विाधिसे नमस्कार करने, वंदना करने श्रीर पूजा करने वास्ते बड़े २ ग्रंथ रचे हैं। श्रौर उस कार्य में होने वाले आरंभ के अधिकारी आप स्वतः न होते वहे लाभ की भ्रमना में भमाकर हमारे पुराने श्रज्ञान मित्रों की फंसा लिया है. श्रीर कहते हैं कि देखने में इस कार्य में हिंसा दृष्टिगत होती है पर भावों में दया ही है। यों उत्तरे चक्र में चढ़ाते हैं परंत उन अविवेकियों को प्राण्यात के फल तो विल्क्रल बताते ही नहीं। अफ़सोस ! अफ़सोस !! उन विचारे मूखीं की क्या गति होगी।

श्रव उपरोक्त ग्रंथ कर्ताओं के प्रतिमा पूजन की विधि को मूल शास्त्र के साथ मिलान करके दिखाते हैं। कोई भी गृहस्थ वर्त्तमान तीर्थंकर महाराज के समवसरण में वंदना करने के लिये गया तो कभी किसी ने उस समय एक उपवास से लगाकर हजार उपवास तक की तपस्या का फल नहीं दिखाया इसलिये यह समक्ष में आता है कि ग्रंथ कर्त्ता भोले प्राणियों को प्रतिमानमस्कार करने के लाम दिखा-कर उसमें प्रेरित करते हैं।

तीर्थंकर, श्राचार्य, उपाध्याय और गुरुके चरणमें विनीत शिष्य किसी कार्य के वश वाहर जाते हैं तब कहते हैं—हे गुरु! 'श्रावसही 'श्रथात् श्रावश्यक कार्य के लिये जाता हूं। जब कार्य से लीट कर वापिस श्राते हैं तब गुरु को सुचाने वास्ते " निस्सही " श्रर्थात् श्रपना कार्य कर श्राप के चरणारिवेंद में हाजिर हूं। पेसा शास्त्रों में लिखा है, परंतु पाषाण मितमा के श्रागे निस्सही कहते हैं जिस से पेसा मालूम होता है कि गृह सम्बन्धी कार्य त्यागकर श्राया हूं इसकी सूचना भगवान् को देते हैं। तब हम पूछते हैं कि जब मंदिर से घर को जाते हो तब भी मितमा की श्राज्ञा ले संसार व्यवहार करते हो ? क्या इस जगह भी निस्सही कह कर मितमा को स्रचाते हो ?

फिर दूसरी निस्सही प्रतिमा दर्शन के लिये कहते हैं जिस से ऐसा बोध होता है कि है देव ! तुम्हारे लिये सब दूसरे व्यापार त्यागता हूं। तो हम पूछते हैं कि दूसरी निस्सही कौन स्वीकारता है ! तीसरी निस्सही मे पूजा निमित्त घर के सब कार्य त्यागता हूं ऐसा कहते हैं तो क्या प्रतिमा यह सममती है कि यह वेचारा सेवक मुक्त पकेन्द्रिय पाषाण के लिये सव घर त्याग वैठा है ? परंतु वह तो असंक्षी है यह स्वीकार नहीं कर सक्ती । जब तीनों निस्सही कहकर तुम स्वतः ही स्वीकार कर लेते हो तो हम कहते हैं कि स्वतः एकांत स्थान में वैठ कर अपने लिये ही निस्सही क्यों नहीं देते हो ? श्रीर स्वतः वोलने वाल होकर विना श्राक्षा मांगते हो तो यह कल्पना कितनी श्राधीटत है !

तीर्थंकर महाराज के समयसरण में भन्य जीव तीर्थंकर के सन्मुख विनय पूर्वक प्रदा्तिणा दे वंदन करते समय जीव रक्षा के वास्ते नीचे जमीन पर दृष्टि रखते श्रीर उस समयसरण में द्या धर्म का ही उपदेश होता था पेसा मूल सूत्रों में है श्रीर वह सत्य है। परंतु प्रतिमा वंदन के वास्ते पहली निस्सही कहकर तीन प्रदृत्तिणा दे जीव रक्षा निमित्त नीचे जमीन पर दृष्टि रखना स्वीकार करते हैं यदि कोई पृछता है तो कहते हैं-"पूजा तथा दर्शन वास्ते प्राणी मरते हैं तो वे हिंसा में नहीं गिने जाते हैं"। द्या के वास्ते नीची दृष्टि रखना श्रीर वह भी मंदिर के श्रंदर ही तो यह तुम्हारे मान्य निराधव में श्राश्चव कैसे हो गया १ इस लिये मालूम होता है कि यह कल्पना भी श्रसत्य है।

फिर तीन प्रकार के प्रणाम कहे हैं उन की विधि तो तीर्थकरादि सब संयतियों के लिये हैं कारण कि उन में वैसे ही गुण हैं श्रीर वे बंदना करने के लिये श्राने वाले मन्य जीव नम्रता पूर्वक उन के सम्मुख ऐसी ही विधि कर दिखाते हैं। उस समय शानी पुरुष सममाव रखते हैं श्रीर विनय करने वाले को भव्यात्मा, विनीत श्रीर श्रद्धावान सममते हैं परंतु हे मूर्क मनुष्यों! प्रतिमा में उतने गुण न होने पर भी तुम तीर्थंकरादि ज्यों तीन बार वंदना करना चाहते हो श्रीर स्वी-कार कर्ता भी तुम्हीं हो तथा वह प्रतिमा तुम्हें भन्यात्मा, विनीत श्रीर श्रद्धावन् भी नहीं समकती इस लिये तुम्हारी उपरोक्त कल्पना भी नृथा है।

तीर्थंकरों के समवसरण में भन्य जीव तीर्थंकरादि सर्व संयतियों को तीन वार प्रविज्ञणा दे वंदना करते हैं तो उन्हें रत त्रय की प्राप्ति होती है ऐसा भगवती जी में कहा है कारण कि उन के सहवास से ज्ञानादि दब वोल की सिद्धि होती है परंतु प्रतिमा की प्रदक्षिणा करते समय रत्न त्रय कैसे प्रकट होते हैं ? फिर रंग मंहप में पुरुष प्रतिमा के दाहिनी श्रोर, और स्मियां प्रतिमा के वायों ओर खड़ी हो दर्शन करें तथा नौं हाथ से साठ हाथ तक दूर खड़ी रहे ऐसा कहते हो तो हम कहते हैं कि भगवान ने समवसरण में वंदना करने जानेवाले " श्रदर सामंते " न तो श्रति समीप न श्रति दूर खड़े रह कर वंदना करने के लिये कहा हैं। इस लिये तुम्हारी नौ हाथ से साठ हाथ तक की गिनती करिंगत है क्योंकि साचात् तीर्थकरादि अमणों को तो वंदना नमस्कार करने की विधि उपरोक्त रीति की है। तथा साध्वी से साड़े तीन हाथ दूर रह कर पुरुष वंदना करें और स्त्रियां साध्वी से स्पर्श रहित योग्य स्थान पर खड़ी हो दर्शन करें, ऐसा भी लिसा है। सारांश यह कि तीर्थंकरादि साधु, साध्वियों से प्रहस्य संघट्टा न करें पेसा मूल सूत्रों में पाठ है। परंतु तुम प्रतिमा से नौ तथा साठ हाथ दूर खड़े रहकर स्त्री पुरुषों से वंदना कराते हो तो इस का मतलब यही होगा कि मतिमा से स्पर्श न हो । हम पूछते हैं कि प्रतिमा को स्नान कराते समय, पूजा विधि करते समय, उंगली से सिर में तिलक करते समय तुम्हारे कहे

श्रनुसार तो बहुत लाभ मिलता है श्रौर बहुत वड़ी श्रशातना भी होती है। इसी तरह स्त्रियां वर्तमान तीर्थंकरों से स्पर्श भी न करती थी, इसी लिये तुमने नौ हाथ की करूपना एकड़ ली है पर हम पूछते हैं कि द्रौपदी की पूजा में सर्वीग का स्पर्श कराकर पूजा करना सिद्ध करते हो तो तुम्हारी केंत्र करणना के श्रनुसार ऐसा न होना चाहिये। फिर तुम प्रतिमा को तीर्थंकर की तरह समस्रते हो तो उस प्रतिमा से स्त्री श्रौर पुरुष दोनों को दूर रहकर बंदना करना चाहिये पर पूजादि नहीं करना चाहिये। श्रगर तुम संघट्टा करना चाहते हो तो निश्चय पूर्वक शास्त्रानुसार ऐसा समस्रा जाता है कि वे प्रतिमाएं किन्ही व्यवहारी देव की हैं इसलिये तुम्हें स्पर्श करने की मनाई नहीं है।

मंदिर में प्रतिमा के सम्मुख जाते समय पांच श्रमिगमन करते हो वे सब व्यर्थ हैं कारण कि वर्तमान के तीर्थंकरादि सब संयती सचित द्रव्य के त्यागी थे। इससे गृहस्थ वंदना करने जाते तो कोई भी सचित द्रव्य समवसरण में नहीं ले जाते थे और समवसरण में त्यागी पुरुष गृहस्थों से श्रचित इच्य की याचना भी नहीं करते थे और देनेपर लेते भी न थे।

तीर्थंकरादि सब संयतियों के भोगोपमोग के पदार्थ कोई
भी गृहस्थ उनके मुकाम पर नहीं ले जाते थे। समवसरणादि
में जो गृहस्थ बंदना करने जाते वे सिंबतादि भोगोपभोग के
पदार्थ साथ में ल जाते तो समवसरण के बाहर यथा योग्य
रीति से रखकर फिर समवसरण में जाते थे। पर तीर्थंकरादि
की भक्ति के लिये कोई पुजापा नैवेद्य नहीं ले जाते कारण
कि वे महान पुरुष गृहस्थों की लाई हुई वस्तु के त्यागी थे।
श्रिचित वस्तु भी सम्मुख लाई हुई नहीं कल्पती है तो फिर
सिंचत वस्तु मैं सम्मुख लाई हुई नहीं कल्पती है तो फिर

गमन योग्य रीति से करके गृहस्थ चंद्ना करते श्रौर उपदेश केते थे। इतना प्रत्यन्न होते हुए भी पापाण मित मंदिर में जानेके पिहले श्रपने उपभोग के सिवत पदार्थ पान, फल, श्रादि सब मंदिर के बाहर रखते हैं तो उन्हें सिवत सममकर रखते हैं? या क्या ? इसी तरह प्रतिमा के श्रादर वास्ते श्रनेक जाति के पान, फल नैवेद्य श्रादि सिवत श्रौर श्रवित पदार्थ प्रतिमा पर चढ़ाने के लिये या मुंह के सम्मुख रखने के वास्ते ले जाते हैं तो उन्हें श्रवित सममकर ले जाते हैं क्या ? कहने का तात्पर्य्य यह है कि सिवत पदार्थ का कारण दिश्यत नहीं होता पर मंदिर में बैठी हुई मोगी देव की प्रतिमा को किसी प्रकार के त्याग नहीं रहते, यह तो वहीं मिसाल हुई कि पायो वैद्यो जो श्रोर जो श्रावे सो खपे " कारण कि उपरोक्त कथन पर से तीर्थंकरों के समवसरण में किये हुए हत्यों श्रौर मंदिर में किये हुए हत्यों का मिलान करने से त्यागी भोगी का भेद शीवहीं मालूम हो जाता है।

मंदिर पंथी प्रथम दर्शन करते हुए प्रतिमा के सामने खड़े हो एकाग्र माव से दर्शन करते हैं और फिर चैत्य वंदन के स्थान पर जा खिरतक कर उसपर फल या नैवेद्य चढ़ाते हैं यह सब कल्पना कपोल किल्पत है। समवसरण में तीर्थं करादि श्रमणों को वंदना करते हुए सबने एकाग्र माव तो अवश्य रक्ते पर खिरतक या फल नैवेद्य किसी ने कुछ नहीं रक्ता कारण वे भगवान नैवेद्यादि के भोगी न थे, पर तुम्हारे किल्पत देवों के सम्मुख तुम नैवेद्य रखते तो वे भोग के अर्थी तो अन्य घमीं कुल देव हैं जिन के विषय में शास्त्रों में स्पष्ट है। इन भागी देवों के भोगीपभोग लगाना आरंभ समारंभ करना सांसारी व्यवहार था। पर तुम प्रतिमा को वीत रागी उहरा कर वीतराग की तरह भिनत न करते उलट मोग

लगाते हो यह तुम्हारे भोगी देवों को और भक्तों को ही शोभता है और इसीलिए तुम सब पीले वस्त्र धारी वैरागियों ने मिलकर यह व्यवहार चलाया है पर वीतराग के नाम से प्रतिमा वनाकर मोगोपभोग लगाना सर्वथा विरुद्ध है। फिर तुम प्रतिमा के श्रागे नैवेद्य रखकर श्रारंभ कर पूजन करते हो यह भी विरुद्ध है। फिर तुम जीव वचाने वास्ते पांव रखने की भूमि तीन बार पूंजते हो यह तो बहुत ही अच्छा करते हो कारण कि इस प्रकार दया रखोगे तो कभी सम्यक्त्व का भी लाभ मिल जायगा, पर तुम प्रतिमा के लिये किसी प्राणी की इत्या करने में निर्जरा वताते हो और यहां पूंजने तैयार होते हो तो इस से मालूम होता है कि तुम्हारे पेट में तो दया ही भरी है पर मुंह से कुछ श्रंट संट वक देते हो यह श्राश्चर्य है। श्रव तुम तीन खमासमण देकर तीसरी निस्सही कहते हो यह भी नहीं मिलता कारण कि मूर्ति में वे गुण नहीं होते श्रीर खमासमणा का श्रर्थ यह होता है कि हे समावंत! अमण अर्थात् समभाव वाले, सुंदर मन वाले मुनि ! में तुम्हें वंदना करता हूं। साधु का पाठ कह कर श्रपराध की समा ( माफी ) चाहते हो यह कितनी भूल है ? हां, साधु से समा मांगना तो पाप निवारण करने का एक मार्ग है और विनय मार्ग की शिक्षा देता है पर प्रतिमा से क्षमा (माफी ) चाहते हो तो क्या वह माफ शब्द वोल सक्ती है ?

फिर खमासमणा के अंत में तीन आलंबन करने के लिये चैत्य वंदन करते हो यह भी व्यर्थ है। कारण कि प्रतिमा की चैत्य उहराकर अछ्चेत गुण समभ नमुख्युणं कहते हो और निर्वय करणीवाले को याद करते हो; पर आदर करते हो एकेन्द्रिय का यह क्या न्याय है? उस प्रतिमा में तो कोई भी नमोध्युणं की स्तुति में का गुण नहीं है। इसालिये यहाँ श्रवश्य द्रौपदी, सुरियाम, गौशालामति, जमालिमति श्रथवा श्रौर द्रव्य वेपधारी पाषाण मितयों का सव लौकिक नमोध्युणं कहने वालों का वरावर मत मिलगया। श्रगर तुम कहो कि प्रतिमा में तो वे गुरा नहीं है पर हमारे भाव से हम सद्गु-णियों ही के ग्रुण की स्तुति करते है तो हे अविवेकियों! इन निर्गुण के सामने व्यर्थ नमोध्युणं आदि द्रव्य कल्पना करते हो और फिर तुम तीसरा प्रतिमा का आलंबन लेना कहते हो यह भी व्यर्थ ह। कारण इसके आलंबन से आतम की सिद्धी नहीं हो सक्ती. पर श्रात्मा के श्रालंबन से सिद्ध स्वरूप प्रकट हो सकता है। यह प्रतिमा तिराने वाली और तैरने वाली नहीं है। फिर तुम पाषाण मित कहते हो कि प्रतिमा को सविधि से पूजन करने से मोज पद की प्राप्ति होती है यह भी कहना व्यर्थ है। कारण वीतराग साज्ञात् को तो पान, फल, फ़ल, और नैवेद्य आदि पूजापा नहीं चाहिये, वे तो ऐसे कुल्य करेनेवालों को मंद बुद्धिवाले उद्दरा गये हैं, इसालिये ऐसी पूजा से तो उन्होंने मोच फल का प्राप्त होना निपेध वतलाया है और तुम विचारे जुल्मियों ने कलिकाल में उत्पन्न हो सावद्याचार्थों के उदर पूर्णांके लिये श्रविवेकियों को बंधन में फंसाने के निमित्त विवेक विलास,याग शास्त्र,पवचन सारोघार, जीतकल्प,महाकल्प वास्तुक शास्त्र श्रौर शर्तुंजय कल्प इत्यादि श्रनेक ग्रंथ रच उनमें गुरु-भिक्त श्रीर देव मिक्त के श्रनंत लाम दिखा छ काय के प्राण का नाश कराया है। इसालिये तुम्हें दक्षिण दिशाके पाताल सिवाय अन्य दूसरा स्थान भिल-ना कठिन है। जो तुम प्रतिमा मंडन के लिये मूल शास्त्रों से विरुद्ध अनेक नवीन ग्रंथ के निवंघ रचकर सावद्य धर्म चलाते हो और उन ग्रंथों को सूत्र मानते हो, सावद्याचार्यों को गण-घर तुल्य सममते हो। यह मिथ्यात्व रुढ़ि सम्यक्त्वी जीवों

के लिये हेय है और वीतराग के निर्वद्य वचनानुसार गण्यर महाराज के रचे मूल सूत्र आदरणीय है कारण, उन मूल सूत्रों में भगवंत ने छः काय की रचा के निमित्त सुवोध धर्म, निर्वेद्य पूजन, निर्वेद्य यज्ञ, निर्वेद्य यात्रा, निर्वेद्य तीर्थ तथा निर्वेद्य चैत्य इसी तरह निर्वेद्य और सद्गुणी सर्वेत्र तीर्थंकराहि अमण् श्रयीत् समभाव वाले वीतराग की श्राहा से दया धर्म की उन्नति करने वाले साधु, उनकी किया तथा उनके उत्कृष्ट व्रत का अधिकार निराधन तथा आधन रहित फरमाया है। इसी से भव्य जीव ज्ञान, दर्शन, चारित्र धर्म की श्राराधन कर सिद्ध पद पाये श्रीर वर्तमान में महा विदेह में पा रहे हैं और मविष्य में पायेंगे। ऐसा शास्त्रों पर से स्पष्ट मालूम होता है। इसके सिवाय पूर्वाचार्यों के राचित अंथों में जितने निर्वध वाक्य हैं उन का ग्रहण कर सावध वाक्यों का त्याग करना ही सम्यक्ती जीवों के विवेक का ल्बण है। इप्रान्त-ज्यों साल कूटकर चांवल निकाल लेते श्रौर फीतरे त्याग देते हैं इसी तरह सद्गुण ग्रहण कर दुर्गुणी कृत्यों का त्याग कर देना चाहिये। कारण कि,चाँवल के खाने वाले मनुष्य हैं श्रीर फोंतरे खाने वाले प्राणी मनुष्य की उच्च कोटि से भिन्न तिर्येच हैं। इसी तरह चांवल रूप निर्वध सिद्धांत तथा प्रत्येक ग्रंथ के निर्वध वाक्य सब उत्तम मवजीबों के श्रादरणीय हैं श्रौर सावद्य वाक्य से भरपूर प्रकरण प्रंथ फोंतरे रूप हैं उन्हें मान्य करने वाले अविवेकी तिर्यंच गति के प्राणियों के सहधर्मी गिने जाते हैं। कितने ही सावद्याचार्य मोले सृग स्वभावी सेवकों को भ्रम में फंसाकर ऐसा उपदेश देते हैं कि अरे श्रोताजनो ! संवेगी साधुओं ने तो वैराग्य दशा से संयम ले तीन करण तीन जोग से छुःकाय के आरम्भ

का त्याग किया है, इस कारण छःकाय के आरंभ सहित पूजन करने से संयम मार्ग का लोप होता है इसलिये हम संबेगी नाम धराकर आरंभ से पूजा नहीं करते कारण कि सिद्धातों में मना है; पर आत्म हित वास्ते साधुओं के लिये भाव पूजा का वर्णन है और वह हम करते हैं।

श्रादकों को द्रन्य पूजा करना चाहिये श्रोर द्रन्य पूजा करने में श्रनेक रीति से छ काय का आरंभ होता है वह दिखने में हिंसा दिखती है पर वंध महादया का होताहै, इस में तिनक भी संशय नहीं है। इस सारंभी पूजा से तुम गृहस्थों को महा निर्जरा श्रोर महा लाभ मिलेगा श्रोर उत्हृप भाव श्राये तो तीर्थंकर गोत्र बंधेगा ऐसा शास्त्रोक्ष कथन है, यों छ काय के श्रारंभ करने में गृहस्थों को उत्साहित किया है। ऐसे सावद्य वाक्यों से कुयुक्ति लड़ा सिद्धांतों को कलंकित किया है। यह वड़े विचार की वात है। पर हम ऐसे श्रवत्य वादियों से पूछते हैं कि सावद्य पूजा करते संवेगी तो संसार में इव जाते हैं श्रोर वही हिंसा कप पूजा से उनके सेवक संसार से तिर जाते है ये वाक्य कितने हास्यास्पद है उनपर विचार करते फीरन मालूम हो जाता है।

फिर पीले वस्त्रधारियों ने तीन करण तीन योग से पांच आश्रव सेवने के प्रत्याख्यान लिये हों तो उनको उनके मक्तों को हिंसा पूजन का उपदेश देना भी नहीं कल्पता। कारण,नव मांगे में तो यह भी नियम है कि पांच आश्रव सेवे नहीं, दूसरों से सेवावे नहीं, यदि कोई अनजान से सेवता हो तो उसे मला न समसे। ऐसे नव मांगे से त्याग लेकर थे पांच आश्रव सेवते, दूसरों से सेवाते हैं और सेवने वालों को अञ्जा समभते हैं यह प्रत्यन्त मालूम होता है। इसलिये उन पाषाण पंथी. ग्रंथ घारी. श्रर्थ लोभी के बोध को त्याग वीतराग के निर्वद्य बोध से आत्म कल्याण करना विवेकियों का कर्त्तव्य है।

## कवित्त

नीति को पढ़के अनीति का उपदेश करे, नीति छांद अनीति गही है। श्रति श्रक्कल श्रापकी ठानत. श्रक्कल छांड वे श्रक्कल बहुत लही है। सत संगती छांड क्रसंगति ठानत. संगत सांच की बात नहीं है। कविचंद कहे उनको मुख देखत, दोष लगे तजिए ज श्रही है।।





कितने ही श्रमित मित्र ऐसा कहते हैं कि तुमने थोड़े ही सूत्र माने हैं तो उनकी टीका, चूर्ण, भाष्य, निर्शुक्ति और वृत्ति के मेद के विना मोच्च मार्ग की समक्ष और सत्याचार की खबर कैसे मालूम हो सकती है। विना पंचांगी जाने वीतराग के वचनों की शैली तुम नहीं जान सक्ते और हम तो पंचांगी आदि सर्व ग्रंथ मानते हैं, इसलिये हम द्या-धर्म का सच्चा खक्ष समक्ते हैं। इसी लिये हमारी संसार में प्रसिद्धि है।

ऐसे मिथ्याभिमानी मनुष्यों से हम इतना ही कहते हैं कि मूल सूत्र और पंचांगी तथा प्रंथ कोष आदि सब मान्य करने का स्पष्ट (खुलासा) हम प्रथम दयाधर्म के विवेचन में ही कर आये हैं जिस से यहां लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है, पर हमें वे सब प्रंथ मान्य है जिनमें न्याय रीतिसे शास्त्र समत निवंध है और जिन से मूल सूत्रों को वाधा नहीं पहुं- विती है और जो आतम कल्याण के मार्ग में रुकावट नहीं डालते हैं। परंतु पंचम काल के आचार्यों ने अपने मत की पुष्टि वास्ते मूल सूत्रों से विरुद्ध टीका, चूर्ण, भाष्य, निर्युक्ति आदि की सावध वाक्यों से रचना की है, हिंखा स्थापित की है। उन मिश्र ग्रंथों को हम सावध करनी रूप सममते हैं और उन ग्रंथों की कई जानने योग्य वातों को हम जान लेते हैं, आदरने योग्य निर्वध वचनों को आदरते हैं। सारांश यह कि

उन ग्रंथों की सत्य वातों का इम अपमान नहीं करते; परंतु असत्य का अपमान करते हैं यह निश्चय सममना चाहिये।

फिर हमने बत्तीस सूत्रों पर दृढ आधार रख आक्षानुसार द्याधर्म धारा है कारण कि उन में अन्य आचार्यों का मत मेद नहीं है, वे सत्य, निरापची और निर्मल हैं। परंतु उन मूल सूत्रों के पाठ में कहीं २ पर मतपित्तयों ने अपने मतकी पृष्टि वास्ते साश्वती प्रतिमा या यहाँ की प्रतिमा के अधिकार में सावय लेख लिखकर पाठ बढाये हैं या अर्थ में लिख गये हैं उन का निश्चय करने वास्ते हम जब मूल सूत्रों की पुरातन प्रतियों के पाठ से ये पाठ मिलाते हैं तो उस समय लिखने वाले की कुशुक्त स्पष्ट (साफ) मालूम हो जाती है और उसका योग्य रीति से निराकरण होना ही चाहिये। कारण कि वीतराम मालित मूल सूत्रों में जो २ निर्वय वाक्य हैं वे बनाये हुए प्रंथों में भी उसी रूपमें हों तो वे भी सत्य शास्त्र की तरह मान्य हैं।

फिर मत मेद से सावध किएत वचन जहां २ बढ़ाये हैं उनके श्राध मध्य श्रीर श्रंत के मिन्न २ श्रंथ दिएगत होते हैं उन का बत्तीस सूत्र के साथ मिलान करने से कितने ही ग्रंथों में मैसा रोल सी मालूम होती है। उस का दृष्टान्त नीचे दिया जाता है।

किसी तालाव में जल थोड़ा और कीवड़ विशेष था उस समय एक बड़े जंगल से बकरों का एक समृह प्रीप्म की ताप से व्यथित जल-प्यास की विडम्बना सहता उस अल्प जल वाले सरोवर के समीप जा पहुंचा और उस सरोवर के किनारे घटने टेक बड़ी चतुराई से जल पीने लगा। उसी ममय एक रुप्णा पराभव से विडम्बना पाया हुआ एक भैंसा उस सरोवर के किनारे आकर जल पीने वाले वकरों के मध्य में जा लघुशंका करता २ सरोवर के थोड़े पानीमे ग्रुसगया श्रार फीचड़ के सहारे स्थित पानी को गंदा करादिया. श्रापने भी न पिया श्रौर वकरों के समुदाय को भी उस जल पान से निराश करदिया श्रीर श्राप खयं उस कीचड़ में लौटने लगा। इसी दर्यंत की तरह इस जुल्मी कलिकाल में शुद्ध जैन धर्म रूप सरोवर में मूल सूत्र रूप श्रलप जल भरा है उस का श्रनु-भव लेने वाले भवि जन सदा उत्साह के साथ जल का पान करते थे, उस समय भस्म ग्रह रूप जंगल में वारह श्रीर सात वर्षीय दुकाल रूप तापसे विडम्बना पाने चाले सावद्याचार्य रूप भैंसे पटेल जैन दया धर्म रूप सरोवर के किनारे था पहुंचे उस समय ग्रुद्ध श्राहार पानी का योग न मिलने से परिपद्द के भय से मूल सूत्र रूप जल की गुप्त रख कादव रूप ग्रंथ रचते २ उनमें मूल सूत्र रूप वाक्यों के साथ २ सावद्य वाक्य रखकर श्रंथों के प्रवंध वांधने लगे। फिर पेट निवीह के लिये प्रतिमा स्थापित की भीर हिंसा सृपा रूप काद्वमें लौटने लगे। श्रपना जैन धर्मी नाम रख कर विचारे भोले माले प्राणियों के मंडल के सरदार बन अहंपद में सदा मग्न होगये। श्रव वाल बुडिमान् मनुष्यों से हमें इतना ही कहना है कि ऐसे वेपधारियों ने भैंसा रौल मचाकर सावद्य वाक्य रख श्रनेक ग्रंथ रचे हैं वे मृत शास्त्रों की तरह किसी प्रकार माननीय नहीं हो सक्ते।



## शुद्ध सिद्धांत के उपदेश राष्ट्र सिद्धांत के उपदेश

निर्वेद्य और सावद्य उपदेश की स्वना निम्नांकित हैं श्रीर वह मूल सूत्र तथा प्रंथों की साम्री के आधार पर लिखे जाते हैं। आवश्यक सूत्र में ऐसा कहा है कि साधु आहारादि निमित्त गृहस्थ के घर जायं वहां अस्नादि चार जातिका आहार जांचते समय निर्दोष भोजन हो तो लेवे और सदोष भोजन न लेवें यह न्याय धर्म की शिति है।

संकिए सहसागारिए अयोसणाए पायेसणाए, पाणमोयणाए बीयमोयणाए हरियमोयणाए पच्छाकम्मियाए पुरेकम्मियाए अदिहहडाए दगसंसहहडाए रयसंसहहडाए पारिसाउ— णियाए पारिठावणियाए श्रोहासणिमक्खाए जंडग्गमेणं उपायणेसणाए अपिडसुढं पडिग्गहियं परिश्वतं वा जंन परिहावियं तस्स मिछामि दुक्कडं

भावार्थः-सं-संसारी गृहस्थ या संयति को अकल्पनीक आहारादि की शंका होने पर भी लालच वश बलात्कार से आहार ले लिया हो, अ-एवणा न की हो, पा-विशेष एवणा न की हो, पा-जीव हिंसा सहित भाजन लिया हो, प-श्राहार ले लेने पश्चात् कोई दोष लगाया हो, पु-श्राहार लेने पूर्व कुछ दोष लगाया हो, अ-हिए न झाते स्थान से झाहार दिया गया हो और ले लिया हो, द कहा पानी के स्पर्श का आहार लिया हो, सचित रज के स्पर्श का आहार लिया हो, पा-भोल लिया हुआ आहार लिया हो, पा-विशेष आहार लाकर पटा दिया हो, उ-लाना थोड़ा और डालना ज्यादा ऐसा आहार लिया हो, ज-लो उदगमन के दोष हैं और जो २ गृहस्यों द्वारा लगते हैं, उ-उत्पादन के दोष सहित मोजन लिया हो तथा धार २ गृहस्थ से वस्तु मांग मांग कर ली हो, अ-ऐसे २ लो स्वतः से दोष लगे हो तथा ऐसा अकिएत आहार पानी लिया हो, भोगा हो और पटाने योग्य समक कर न पटाया हो तो वह सब पाप मेरा निष्फल होना।

पेसे सिद्धांतों में भगवंत ने आराधिक साधुओं के संयम जीतन्य रखने वास्ते अकल्पनीक आहारादि की सक्त मनाई की हैं और सचित आहार पानी, पान फल और फूल आदि और अकल्पनीय वस्तु सब त्यागेन की आशा दी है। यहां तक कि किसी सचित वस्तु का स्पर्शकर कोई गृहस्थ आहार पानी या वस्तु दें तो उसे नहीं लेना, तो सचितादि वस्तु भोगना तो कैसे वन सक्ना है ि ऐसा आवश्यक सूत्र का पाठ है।

जव साधु धर्म के रक्षा निमित्त सदोप मोजन मुनि जनों को त्यागना फरमाया वैसे ही वारह वत धारी श्रावकों को मी श्राहारादि देने की विधि विवेक सहित धारण करलेगा फरमाया है। जब श्रावक वारहवां वत लेते हैं तब सचितादि अकल्पनीय श्राहार पानी श्राप्रासुक, गुण्वंत मुनियों को वहिराने के त्याग ले लेते हैं।

वारहवें वत की विधि धारे वाद उसके पांच अतिचार समम हो, पर वैसा न करें। ये नीचे अनुसार (मूजिव) हैं।

सचित निक्खेविणया, सचित पेहिणिया, कालाइकम्मे परोवएसे मच्छीरयाए, तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

भाषार्थ-सचित वस्तु ऊपर साधु की कल्पनीय वस्तु

रक्की हो अथवा सचित वस्तु से आचित वस्तु ढांकी हो साधु को विहराने की वस्तु का समय निकल गया हो अथवा कोई वस्तु सड़ गई हो जिस के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श विगड़ गय हों और वह वस्तु वहराई हो, आप खुद आहारादि विहराने योग्य स्भता हो कर प्रमाद वश दूसरों को आज्ञा दी हो कि तुम विहरा दो, साधुजी को दान दे आहंकार किया हो तो यह सव पाप मेरे निष्फल होना।

इस तरह श्रावश्यक सूत्र में १२ व्रत धारी श्रावकों के लिये निर्वच श्राहारादि उत्साह पूर्वक बहिराने के एवम् सुंदर व्रत पालने वाले मुनि महात्माश्रों को सावद्य श्राहारादि न देने के नियम बनाये हैं।

भगवती सूत्र में गौतम खामी के प्रश्लोत्तर में बीर भगवान् ते फरमाया है कि हे गौतम ! संयम मार्ग की श्राराधना करने वाले उत्तम साधु को जो विवेकी गृहस्थ प्रासुक, एवणीय, स्मते श्राहारादि पदार्थ प्रतिलाभते हैं थे उन के संयम जीतन्य के दातार है।

दसवै कालिक सूत्र के ४ वें अध्ययन के दूसरे उद्देसे की १४ वीं गाथासे २४ वीं गाथा तक भगवंत ने ऐसा फरमाया है कि जो साधु आत्मार्थी होते हैं वे छः कारण से भिन्ना के लिये गृहस्थ के घर जाते हैं। उस समय कोई अविवेकी मुनि को आते दस कर भिन्ना देने के लिये उठता हो पर उसके हाथ में नीले, जाल कमल या कुमुद जाति के कमल. मगंदती कमल आदि अनेक जाति के फूल तोड़े हुए हों या तोड़ता हुआ साधु को आहारीद देने वास्ते आया हो तो उस समय वे साधु ऐसा फरमावें—हे गृहस्थ ! आप के अकल्पनीय हाथ से मुक्ते आहार लेना नहीं कल्पता है।

इस प्रकार कोई अविवेकी गृहस्य उपरोक्त फूला को पांच से कुचल कर गुणवान् साधु को आहारादि वहिराना चाहे तो भी साधु यों फरमावें कि श्रहो गृहस्थी जी । श्राप के श्रकत्प-नीय हाथ से हम आहार नहीं से सके।

उत्पन्न कमलादिक की नली या कंद, टेस् का कंद, चंद्र विकाशी कमल की नली अर्थात् इंडी अनेक प्रकार के फ्लों के कंद या डांडियां,सांठे के कच्च दुकड़े,वनस्पति के पत्ते,कोंपल श्रीर कली,हर एक जाति के वृत्तों के पत्ते, घास, कची हरिकाय सम श्रादि की कच्ची फली विना सेकी, श्रनेक जाति के सचित कचे फल,कश्ची तल पापड़ी,चां न्ल की राव या निर्मल अन्य स्पर्श रहित कच्चा पानी, ताजा सेका अर्थात् कुछ गरम और कुछ ठंडा वरावर श्रचित न हुआ मिश्र पानी, रसचितत सड़ी हुई वस्तु इतने कच्चे पदार्थी का साधु त्याग करते हैं तथा सीफ, विजी रादि के फल,पत्ते सह मूली उनकी कच्ची दंडी, जिन की शख द्वारा अन्य गति न हुई हो ऐसी वे मुनी वस्तु मन वचन काया करके भी लेना नहीं कल्पती है। उसी प्रकार फल का चूर्ण वहेड़े का फल खिरनी के फल आदि अनेक प्रकार की सचित वस्तुपं, अप्रासुक, अनेपणीय गृहस्य देवे तो भी जिन में मुनि के गुण हों उन्हें लेना नहीं करपती हैं। स्वयं साधु भी महा चुधा वेदना के दुःख से दु खी हो जाय पर श्रकलपनीय वस्तु श्रायुप्य पर्यन्त तीन थोग से न चाहे । ऐसा सिद्धांतों में भगवत ने फर्माया है और साधु धर्म के यत्न पूर्वक निमाने वास्ते चीतराग माबित मूल सूत्रों में इस पर अनेक भेद, युक्ति,न्याय हेतु हर्णंत दिये हैं। पर किसी भी स्थान पर मूल सूत्रों में ऊपर कहे हुए श्रकत्वनीय पदार्थ का भोक्षा श्रात्मार्थी भावी श्रप्पा नहीं कहा है।

अब हम पाषाण मितयों से कहते हैं कि तुम्हारे किल-काल के सावधाचार्यों ने पीरषह से हाय मान प्रणाम लाकर जो प्रंथ बनाये हैं उनमें तो देह रख कर धर्म करना बताया है ऐसा सिद्ध होता है। कारण कि उन प्रथों में कार्याकारणों का घोटाला डाल कर अनेक प्रकार के सावध वाक्य रखकर साधुओं के वत में आहारादि लाने के लिये छूट रखदी मालूम होती है। जिस्न के लिये नीचे प्रमाण देते हैं।

निसीय सूत्र की चूर्णिका में लिखा है कि साष्ट्रकों को राह चलते अत्यंत पुधा लगी हो या गृहस्थ के घर से आहारादि का ये।ग न लगा हो और जुधा का महद् परिषह पड़ रहा हो तो साधु केले के भाड़ से केले उतार कर अवसर देख यत्ना सहित उन्हें भोग ले। कारण कि साधु पना रखने के लिये काया कारण कल्पनीय है। तो यह कैसे संभव हो सक्का है?

साधु को किसी समय गृहस्थ के घर से प्रासुक पानी याचते न मिले तो उस समय ही तथा दूसरे ग्राम विहार करते समय तृषा का परिषद्व उत्पन्न हुन्ना हो तो संयम में पहुँचती हुई बाधा या संयम में होती हुई हरकत को मिटाने के लिये राह में कोई साचित पानी का स्थान हो वहां से अपना पात्र भर कर राख आदि से मिश्रित कर यत्नापूर्वक वह पानी पीले तो संयम नहीं जाता।

इसी तरह सुधा से पीड़ित होने पर सिवत फल, फूल, पत्ते आदि हरिकाय के मोजन करने की छूट रक्खी है यों ही तृषा के उपसर्ग से अपने तथा दूसरे के हाथ से प्रासुक जल करके पीने की छूट रख दी है। पेसे सावद्याचार्यों के रचे हुए ग्रंथों में अनेक बतों की विधि में छूट रख दी है। अगर वीत- राग भाषित मूल सूत्रों के साथ उन प्रंथों के वाक्यों का मिलान करें तो कोई बात या सम्बन्ध नहीं मिलता। इस का विस्तृत वर्णन प्रथम भाग में किया ही है। उस में देख लेंचे, पर जिन प्रंथों में साधु के ब्राचार सम्बन्धी छूट रख काया कारण की श्रोट ली है वह विल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है कारण कि स्यग-डांग सूत्र के ७ वें श्रध्ययन की २ री गाथा में कहा है:-

एयाई कायाई पवेदिताई, एएसु जागे पाडिले हसाय एएस काएसाय आयदंडे, एएसुया विष्परियासुर्विति ॥२॥

भावार्थः-उपरोक्त पृथ्वी आदि छः जीव की काया श्री तीर्थंकर देव ने फर्माई है। ये जीव की छः काया है। ये सव शाता पवम् सुख चाहती हैं अर्थात् सव जीव सुखाभिलापी हैं। इन छः काय के प्राणियों को जो अज्ञानी हाति पहुँचाते हैं, उन्हें मारते हैं या दीर्घ काल तक कप्ट देते हैं उन्हें जो फल मिलता है उसे सुनिये।

यह हिंसक जीव इन्हीं छुः काय में उत्पन्न हो नष्ट होता है और परिश्रमण करता रहता है।

इसी अध्याय की ६ वीं गाथा में कहा है:-जाइंच वुद्धिच विणासयंते, वीयाई अस्संजय आयदंडे । श्रहाहु से लोए अगाअधम्मे, वीयाइ जे हिंसइ आयसाए ।

भावार्थः-जो जा-उत्पत्ति अर्थात् मूलादि कोमल तथा बु-वृद्धि अर्थात् शाखा प्रांत शाखादि वनस्पति का, वि-विनाश करता हो उन्हें, अ-असयंत अर्थात् प्रहस्य या परिवाजक अन्य लिंगी या द्रव्य लिंगी आत्मा की घात करने वाले कहना वाहिये कारण खयम् के शरीर वास्ते जे। पर प्राणी को मारते हैं वे खयं अपनी आत्मा का भी उपघात करते हैं और अ-जो आत्म-सुख के लिय हरिकाय को छेदते हैं उन्हें श्री तीर्थंकर गण्धर लौकिक में अनार्थ और अधर्मी गिनते हैं, बी-जो प्राणी अपने आत्मधर्म वास्ते दूसरों की आदेश देकर वनस्पति काय का छेदन करते हैं, छेदन करते हैं या उनके कार्य के समर्थक होते हैं वे अनधीं और और पांखंडी हैं।

जो प्राणी जिस तरह से वनस्पति का नाश करता हैं वह
पाणी स्वयं उसी प्रकार मरता है, यह १० वीं गाथा में फर्माया है।
गव्माइ मिक्सित बुयाबुयाणा नरा परे पंचिसहा कुमार
जुवाणगा मिक्स थेरगाय, चयंति ते श्राडक्खए पलीणा
चौथे पद के पाठांतर में " पोहसाय " भी कहते हैं।

भावार्थः-ग-वनस्पति काय के विनाश करने वाले प्राणी कई जन्म तक तो गर्भावस्था में ही मर जायँगे अर्थात् कितने ही गर्भ में उत्पन्न हुए वाद थोड़े ही दिन में मर मिटेंगे और कितने ही जन्में बाद मरेंगे। कितने ही वोलने वाले होकर मरेंगे और कितने ही बिना वोले मर जायँगे। कितने यौवन षय प्राप्त होने के पहिले और कितने युवावस्था में, कितने मध्यम वय में और कितने ही वृद्धावस्था पाकर मरेंगे। स्वकर्म भोगते हुए वे दीन दुःखी हिंसा करनेवाले जीव भूख रिषदि सहन कर शरीर त्याग देंगे और आयुष्य चय करेंगे। जैसा उन्होंने पाप किया है वैसा ही भोगेंग।

श्रव हम चुधा, तृषादि परिषद्द से उरकर चलने वाले पा-षाण मितयों से कहना चाहते हैं किजो सुम्हारे ग्रंथों में कार्य कारण वश चुधा, तृषादि परिषद्द टालने श्रकल्पनीय वस्तु ले लेना लिखा है पर मूल सूत्र में विरुद्ध कार्य करने वाले को श्रनार्य उहराया है श्रीर उन्हें कई जन्म मरण का लाम बत- लाया है जिससे हम तुम्हारे हित के लिये कहते हैं कि, वीतराग के मूल शास्त्रानुसार चलकर आत्मा का कार्य सिद्ध करने
वास्ते अकल्पनीय कार्यों से दूर रही यही श्रेष्ठ है। फिर भगवंत फर्माते हैं—पांच आश्रव त्यागते हैं तव मूल चारित्र के ४
संवर प्रकट होते हैं। उन पांच संवर द्वारा नये कमों का निरोधन होता है और पुरातन कमों का तप करणी द्वारा चय
करने से निर्जरा गुण प्रकट होता है क्योंकि नौ भांगे से पांच
महात्रत आदरते समय " सञ्वाउ पाणाइवाइयाओ वेरमणं
जाव परिग्गहाओ वेरमणं " अर्थात् सर्वथा प्राणातिपातािद्द
रात्रि भेजन त्यागने तक के व्रत लेते हैं तव चारित्र का मूल गुण
प्रकट होता है और वीतराग धर्म की आज्ञा पालने वाले जैन
मुनि तो इसी मुआफिक प्राणांत तक पालन करते रहते हैं।

तुम पीले वस्त्र वाले वेप घारी द्युः मूल वत में काया कारण करण कर प्राण् वध आदि रात्रि भोजन तक झूट रखते है। तो क्या देश वत आदरा है कि क्या ? साधुओं के सब मूल वत में कुछ भी कार्य कारण वश छूट रखोगे तो "सव्वाउ पाण्ड वाह्य उत्स्मण्ं" आदि पाट में "शुलाउ पा।" पेसा चाहिये और साधु आवक के वतों में कुछ भी अंतर न रहना चाहिये, जैसा कि तुम्होर लिये स्वयं सिद्ध है। पेसे २ कारण दिखाने से तुम्हें साधु कौन कहेंगे और कौन कहते हैं ? इसका तिनक विचार तो करो। फिर हम कहते हैं कि किव जनों के किये हुये ग्रंथाधार से स्पष्ट विश्वास होता है कि पीले वस्त्र वालों ने जो २ मूल वत लिये हैं उन में प्रत्येक में कार्य कारण छूट वर्ताई है, पेसा उनके मत से साफ मालूम होता है। देखो देश वती आवकों के वतों में छः छंड़ी का आगार रक्खा है क्योंक वे गृहस्थाध्रम में रह कर उचित लाम लेना

चाहते हैं परंतु साधु नाम घरा कर वत ले जो बिना छूट के ही आगार बताते हैं, वे साधु की किया के अनुसार साधु कहाने के योग्य नहीं हैं और आवक वत में तो वे हैं ही नहीं, इस लिये उन्हें प्रथम गुण स्थान के मालिक कहने में कुछ हरकत नहीं।

किव कर्णना के आधार से कितने ही मोले मनुष्य कहते हैं कि वृद्ध तपस्वी और रोगी या नव दािचत के लिये आचार्य उपाध्याय या गच्छ के लिये कोई कारण वश अकर्णनीय अर्थात् साधुओं में न खपे ऐसी वस्तु अवसर देखकर साधु ले आवे तो वीतराग की आज्ञा का विराधक नहीं है। ऐसा तुम्हारे ग्रंथों से मालूम होता है; पर यह विरुक्त मूल सूत्रों के विरुद्ध है कारण कि उस अकर्णनीय वस्तु से संयम सिहत अपने आत्म धर्म का नाश हो जाता है। इसिलए मूल वत आदरते समय किसी कारण से भी भगवंत ने छूट नहीं रक्सी है परंतु शरीर धर्म के रागियों को छूट बिना छूट भी नहीं मिल सक्ती है।

वीतराग देवने आतिमक धर्म पालने वाले मुनिवरों को १८ बोल अखंड पालने की आज्ञा दी है। " दशवें काकिल स्व " के छुठ अध्याय की पहिली गाथा से सातवी गाथा तक ऐसा फर्माया है कि कोई राजा, ईश्वर, सेनाधिपित आदि प्रधान ब्राह्मण, चत्री, वैश्यादि कितने ही पुरुष प्राम, नगर, पुर, पाटन आदि के रहने वाले अपने ग्राम के अहो भाग्य से पधारे हुए वीतराग की आज्ञा पालने महावत घारी आचार्य से प्रश्न करे कि, हे साधुजी महाराज! आपके साधु पने के आचार क्या है सब साधुओं के लिये आपके धर्म में वत पालने की एक ही रीति है या परस्पर कुछ भेद हैं?

इस प्रश्लोत्तर में निश्चल चित्त के खामी इंद्रियादि के दमन कर्त्ता सब प्राणियों को सुख देनेवाले साधु यह सुनकर न्याय धर्म से यथोचित उत्तर दें कि-

हे राजादि गृहस्थो ! हमारे सव साधुओं के श्राचार विचार तो पूर्व के उपार्जित कर्म वैरी का नाश करने वाले हैं, सव आणियों की रचा करने वाले हैं ऐसा श्राचार श्रन्यधर्मियों मे नहीं है यह श्राचार कायर श्रोर उरपोक नहीं श्राचर सकते । हमारा यह श्राचार हमारे धर्म के शुद्ध समाचारियों के सर्व साधुश्रों के लिये समान है, चाहे वह नव दीचित हो या करोड़ पूर्व की दीचा का घणी हो, चाहे वह वृद्ध हो या तहण, वीमार हो या तपसी हो, सव को देश से या सर्वथा श्रितचार रहित पालना चाहिये। ऐसा छुट्टे श्रम्ययन की ७ वीं गाथा तक सूचना दी है। इस श्राचार के पालने की विधि के १८ वोल की श्राठवीं गाथा नीचे लिखी जाती है।

> वयछक्कं कायछक्कं श्रकप्पो गिहिभायणं । पलियंक निसिकाय सिखाखं सोमवज्जणं ॥ ८॥

भावार्थः — जीवहिंसा, मृषावाद, श्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह,रात्रि भोजन इन छः बोलों का त्रिविधि २ त्याग करे। पृथ्वी
पानी, तेउ, वायु, वनस्पति, त्रस इन छः काय के जीवों को
श्रपने प्राण् समान समक्त कर जाव जीव तक इन्हों की हिंसा
न करे और न औरों से हिंसा करावे। श्रौर श्रन्य हिंसा करते
हुए को मला भी न सममे। ये १२ गुण हुए। तेरहवें बोल में
सर्वथा श्रकल्पनीय श्रथीत् साधुश्रों के न खपे ऐसे श्राहारादि
कोई भी पदार्थ मरणांत तक न ले, १४ गृहस्थ के वर्त्तन में
भोजन न करे, १४ गृहस्थ के घर पर यथा शक्ति होते हुए

नहीं वै ठे, १६ गृहस्थ के सोने वैठने के पत्नंग ढोलिया आदि को न वापरे, १७ शरीर की सुश्रृषा वास्ते स्नान मंजन न करे १८ शरीर पर ममत्व लाकर शोमा शृंगार न करे।

ऐसे १८अवगुण त्यागते हैं तव श्रदारह गुण प्रकट होते हैं। ये सव साधुत्रों को समान ही पालन करना कहा है परंतु लघु बृद्ध या कार्य कारण बताया नहीं, इसिलये ऐसे निष्पत्त शास्त्र के श्रात्म कल्याण हित कारक वाक्य एक श्रोर रखकर ग्रंथा-धार से सब वार्तों की छूट रखना वताते हो तो उन्हें शास्त्रोक्ष कैसे मानलें ! जैन धर्म में प्रारंभ से विरुद्धता नहीं चली वैसे ही श्रव भी नहीं चलेगी, इसालेये तुम्हारे कृत्यों से साफ प्रकट होता है कि तुम सचमुच जैन मुनियों के प्रतिपत्ती हो। वीतराग भाषित मूल शास्त्रों के विरुद्ध चलने वाले प्रथाघारी प्रथी प्राणी उत्पन्न हुए हों क्योंकि जहां त्याग वैराग्य उच्च किया का उपदेश आता है वहां मौन घारते हो और भवाई संग्रह ग्रंथ के आधार से दांडिया रस आदि नाटक करने में उपदेश दे साहसपना दिखाते हो यह कम हास्यास्पद नही है। सारांश धर्म से उलट श्रधर्म के साथियों के लिये स्वगडांग सुत्र में प्रथम श्रध्याय के दूसरे उद्देश की ग्यारहवीं गाया में फर्माया है:---

धम्मप्रण्वणा जासा तंतुसं किंति ग्रुढगा श्रारंभाइं न संकिंति श्रविश्रता श्रकोविश्रा॥ ११॥

भावार्थः—जो ज्ञांतादि दस विधि की धर्म प्ररूपणा है उस से अज्ञानी शंकित हो जाते है और कहते हैं कि ये अधर्म की प्ररूपणा है; पर जो आरंमादि पाप के कारणों से नहीं डरते है और उन्हें ही धर्म मानते हैं वे कैसे है ? अव्यक्त, मुग्ध, विवेक, विकल तथा अपंडित है।

श्रव सत्य धर्म पर न चलने वालों को श्रधर्मी इत्यों के पंडित गिने पर सत्य इत्यों के पंडित न गिने, इसलिये मृल सूत्रों के श्राधार से निष्पत्त हो न्याय मार्ग का जो श्राचरण करते हैं श्रीर सावद्य वाक्यों का निराकरण करते हैं वे न्याय धर्म की दृद्धि करने वाले हैं।



१ सुग्ध मनुष्य कहते हैं कि तुमस्थापना है १ निचेप नहीं मानते हो उसके प्रश्नोत्तर श्र १ निचेप नहीं मानते हो उसके प्रश्नोत्तर श्र

हमारे पूर्व भवांतर के कितने ही वाल मित्र ऐसा कहते हैं कि तुम स्थापना निज्ञेप नहीं मानते हो, इसलिये शास्त्र के विरुद्ध चलते हो ऐसे प्रश्नकर्त्ता नीचे लिखा उत्तर पढ़े।

श्रहो हमारे श्रविवेकी प्यारे मिश्रो ! धिक्कार है तुम्हारी श्रहान बुद्धि को, कि हम चार निवेषा माननेवालों के सिर कलंक लगाना चाहते हो, तुम्हारे पाषाण रूपी हृदय में . जितनी मूर्खता भरीहै सब बाहर न निकालते नीचे की हकी-कत ध्यान पूर्वक सुनो !

श्री जिनराज देव ने मोल साधनार्थ नव पदार्थ के जानने वास्ते जो सम्यक्तवी जीवों के लिये विवेचन दिया है उसमें हेय, गेय, उपादेय इन तीन भेदो का पूर्ण विवरण विस्तार पूर्वक किया है, जिसकी विस्तृत हकीकत उत्तराध्ययन सूत्र के २ मं श्राच्याय में है और भगवती तथा श्रनुयोग द्वार सूत्र श्रादि कई सूत्रों में भी है, यहां विशेष विवेचन करने से ग्रंथ का बढ़ जाना संभव सभम नाम मात्र सूचना लिखते हैं।

श्री वीतराग देवने सम्यक्त्वी विवेकी उत्तम जनों को मोच मार्ग श्राराधने वास्ते जीवादिक १ पदार्थ का उपदेश दिया उसमें जानने योग्य, श्रादरने योग्य श्रीर झोड़ने योग्य बातों के मेद बताये। उन नौ पदार्थों में जानने, श्रादरने, छोड़ने योग्य सब बातों को २४ बोल के साथ वितारने से विस्तार रुचि की युक्ति श्रनुसार सद्दश्या गिनते हैं इसी तरह निश्चय नय श्रीर ब्यवहार नय ये दो परिशाम श्राते हैं श्रीर इसीसे सम्यक्त्वी सममे जाते हैं। उस समक्ति का विवेचन नीचे देते हैं।

## दोहा

देव धर्म अरु आसता, तजे कुदेव कुधर्म।

ए व्यवहार सम्यक्त कही, वाह्य धर्म नो मर्म॥ १॥

निहचै समिकत नो सही, कारण षट् व्यवहार।

ए समिकत आराधतां, निहचैपण अवधार॥ २॥

निहचै समिकत जीव ने, पर परिखत रस त्याग।

निज स्वमाव में रमणता, शिव सुखनो ए माग॥ ३॥

ए बेहु सम्यक्तव लहे, समसे नव तत्व ज्ञान।

नय निचेप परमाण सं, स्यादवाद परमान॥ ४॥

द्रव्य चेत्र इणहि तणा, काल माव विज्ञान।

सामान्य विशेष समस्ते, होय न आत्म ज्ञान॥ ४॥

इस तरह आत्मशान की विशुद्धता करने केलिये सम्य-क्ती मनुष्य जीव, श्रजीव, पुर्य, पाप, श्राध्रव, संवर निर्जरा, यंध, मोत्त इन नव पदार्थी के शाता वने। श्री ठार्यायंगजी सूत्र के दूसरे ठार्यों में नव तत्व की एक जीव राशि और दूसरी अजीव राशि कही अर्थात् मूल जीव श्रजीव के दो मेद कहे। अब उन नौ पदार्थों का विशेष विवेचन न करते उन पर जे। पद्मिस बोल लगाते हैं वे लिखते हैं।

१ निश्चय से, २ व्यवहार से, ३ द्रव्य से, ९ भाव से, ४ सामान्यतः, ६ विशेषतः, ७ नाम निकेष से, ६ द्रव्य निकेष से, १० भाव निकेष से, ११ द्रव्य से, १२ क्षेत्र से, १३ काल से, १७ भाव से, १४ चार प्रत्यक्ष प्रमाण से, १६ त्रात्र प्रमाण से, १४ त्रात्र प्रमाण से, १६ त्रात्र प्रमाण से, १० त्रात्र प्रमाण से, १६ त्रात्र प्रमाण से, २० संग्रह नय से, २१ व्यवहार नय से, २२ रुच स्त्र नय से, २३ शष्ट्र नय से, २४ समिश्वह नय से, २४ एवं मृत नय से, ऐसे पत्रीस वोल एक तत्य पर लगाकर पद द्रव्य के गुण पर्याय आदि सव समम ले, सस्वरुप का और पर परणीति का भेद जान कर स्वस्वरुप का निश्चय करले। ऐसा सिद्धांतों में निवंद्य वाक्य द्वारा साफ मालूम होता है। संसार के सभी प्राणियों पर चाहे जीव हो या श्रजीव चार निकेष लगे है। ये वीतराग के चचन वहुत सत्य हैं।

अब सुमित रहित मित्रों से कहना है कि हम मूल स्त्रों में फरमाये भूजिब चार निकेप वरावर मानते हैं, पर आप अपनी सव श्रज्ञानता दिखाकर जो स्थापना निकेप नहीं मानना कहते हो यह श्रापका बोलना ज्यर्थ है। कारण, प्रत्येक स्वरुप श्रक्ष वस्तु में उपरोक्त २४ बोल श्रवश्य विद्यमान हैं। इन में से एक भी बोल कम ज्यादा विपरीत श्रद्धे तो उसे मिथ्यादिष्ट कहते हैं। ऐसा सूत्र का न्याय है। इस लिये सब जैन दया धर्मी की २४ वोल की उक्ति के श्रद्धसार चारों निलेपे मान्य है। ये चार निलेपे सिर्फ तुम्हारी कल्पित मत से बनाई हुई पाषाण मूर्ति के लिये ही है, ऐसा न सम-मना। कारण कि यह लोक जीव दृज्य, श्रजीव दृज्य से परिपूर्ण है उन सब के लिये चार निलेपे है जिसमें से जिन २ वस्तुएं के नाम, स्थापना श्रीर दृज्य से तीन भेद हो जायं पश्चात् चौथा भाव निलेपा उस वस्तु का मूल गुण समसना। जिस की विस्तृत हकीकत नीचे मृजिव जानो।

जैसे सोमल के चार निदेश—उसका नाम, नाम सेमल, द्रव्य सेमल, भाव सोमल। श्रव सोमल का जो भाव निदेश है वहीं मूल गुण हैं। वह यहां विषेता श्रर्थात् जिसके खाने से सब प्राण का श्रंत हो जाता है, यही इसका भाव गुण है। जो मनुष्य उसे दृष्टि से देखता है वह समभता है कि इस सामल से प्राण नष्ट हो जाते हैं।

शकर के चार निहोपे—जिस में मूल भाव गुण, मधुरता श्रर्थात् मिठास, यह जिस को अनुकूल पड़ती है उसके शरीर को पृष्ट करती है यही इस का मूल गुण है। यो सब पदार्थ ऊंच, नीच, मध्यम सब में चार निहोपे हैं श्रोर इनके जो २ मूल गुण हैं वे येही भाव निहोपे हैं। इसी तरह एकेंद्रिय श्रादि पंचेद्रिय तक सब में चार निहोपे हैं। जिन में श्रसत्य सत्य की वस्तु में श्रसत्य कृत्य कप माव निहोप श्रवगुण करने वाला सोमल ज्यों समसना, श्रोर खत्य कृत्य की वस्तु में सत्य कृत्य कप निहोप गुण कर्ता समसना, जैसे श्ररिहंत श्रीर

साधु में खार निक्षेप विद्यमान है उन में जो मूल ज्ञान दर्शन का गुण स्वभाव है या मूल आत्मिक दशा भाव है यहां भाव निक्षेप हैं। वे मूल से ही अपने जन्मांतर के वंधे कमों के वंधन से मुक्त हैं; इसीलिय उनके भाव निक्षेपा रूप भाव गुण को वहुत र मान दे त्रिविध र वंदन करते हैं। उनके भाव निक्षेप के कृत्य को अपने कमों की निर्जरा वास्ते यथोचित रीति से प्रहण करते हैं और उन का पद प्राप्त करने वास्ते अर्थात् सिद्ध पद पाने के लिये प्रस्तुत होना ही भाव निक्षेप का गुण है। शेष रहे र निक्षेप तो जानने योग्य है पर वंदना के योग्य नहीं है कारण, प्रथम के र निक्षेप तो पौद्ध लिक हैं वे मूल ज्ञान दर्शन के स्वभाव से विरुद्ध हैं और क्रण र में चीण होते वृद्धि प्राप्त करते रहते हैं, इसलिय अवंदनीक के लिये एक भाव निक्षेप ही अपद स्वभाव वाला है और वही वंदनीक है। सारांस यह भेद झान तो सुपात्र लक्षवालों के ही आदरने योग्य है।

प्रतिमा में चार निक्तेपे पाते हैं, यह मूल धर्म से सत्य है; क्यों कि उसके प्रथम के ३ निक्तेप तो वैसे ही हैं, परंतु चौथा निक्तेप उसकी मूल गुण कपी भाव निक्तेप प्रकान और मिध्यात्व है। कारण, पकेंद्रिय पाषाण में मिध्यात्व गुण भरा है जिससे उस का मूल गुण वही है और वही अपने उपयोग में आता है क्यों कि जो पाषाण का प्रत्यक्त पेसा गुण है कि जिसपर उसका प्रहार होता है उसके शरीर को हानि पहंं- चाता है या प्राण जाता है। इस का हप्रांत निचे मूजिव है-

खम्मात शहर में एक जिलार पाड़ा नामक मोहरले में तम स्वमावियों का एक देवल है। उस में प्जारे आदि मनुष्य थे। वह देवल संभालने की खटपट में लगेथे। उस समय दो चार लड़के खेलते २ उस मंदिर में आ पहुंचे और उस मंदिर में वैठी हुई प्रतिमा को पुष्पादि हार गजरे से सुशोभित देस उस हार को चुरा लेने वास्ते प्रजारी को गफ़लत में समभ एक लड़के ने एक दम मूर्तिपर हाथ रख हार को कीचा। फूल-हार कींचते ही वह त्रारस पहागेश्वर महा कोप करके एक दम लोहे के खीले परसे अपराधी लड़के के ऊपर कूद पड़े श्रौर उस लड़के की छाती पर महा कोच से ऐसा घका मारा कि लड़के की छाती की हड़ी चूर २ होगई श्रीर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी तरह दूसरे उपास्थित लड़कों को भी क्रोध के आवेश में घायल कर दिया । इस प्रकार उन लड़कों और पहाणेश्वर में परस्पर युद्ध मचगया था। वे पहाग्रेश्वर इतने निर्देथ थे कि उन लड़कों के मरने तक की नोवत श्रा पहुंचने पर भी वे तिनक भी नहीं हटे। फिर उन लड़कों की पुकार से पुजारी श्रादिने आकर अत्यन्त श्रम से उन पहाग्रेश्वर को स्थान पर विठाये । इस स्थानपर कहने का मतलब यह कि वराबर लोह की खीलों से मजवृत न वांघने पर उन ने एक पंचेन्द्रिय जीव का प्राण लिया तो उन पहांग्रेश्वर की भाक्त में एकेन्द्रिय बेन्द्रिय आदि षद् काय के प्राणियों का नाश हो तो इस में आश्चर्य ही क्या है ? ऐसे एकॅन्द्रिय पाषाणादि का मूल गुण तो सव आश्रव से पूर्ण भरा है उन में वंदन गुण वस्तु तो स्पष्ट कुछ दृष्टि गत नहीं होती फिर उनके चार निचेषे पर विचार करते गुख ऊपर ही उतरना पड़ता है । यो सद्गुण के नाम से चार निद्येप निर्गुण एकेंद्रिय में लगाकर महा आरंभ करते हो उस का सब्गुणी शिरोमाणि तीर्थकरों पर कलंक नहीं लगता पर तुम अपने अविवेकी विचारों के वश हो तुम्हारे कषाय आत्मा को पुष्टि करके हिंसा रूप जल सींचते हो जिसका जबाब अघो-गति के स्वामियों के सामने देना कठिन हो जायगा, देखो-

> निचेपा सब द्रव्य का, कह्या चार ना चार । निज त्रात्म चीन्हा विना, समस्रे किस् गमार ॥



- (१) श्रद्धां वाल मित्रो ! मूल सूत्र में दया धर्म रूपी भाव द्रव्य जिसमें सत्य रूपी स्नान करना कहा है और व्यवहारी लोकों को संसार के कारण वास्ते सचित पानी से द्रव्य स्नान करने वाले कहे है तो इन दो प्रकार के स्नानों में कौनसा स्नान करने से साधु और गृहस्थ निर्मल होकर तिरते हैं?
- (२) सिद्धांतों में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, संयम, यतना, शील पवम् इन्द्रिय निष्ठह रूप भाव को तीर्थ यात्रा करना कहा है और संसार व्यवहारी गंगा, गोदावरी, हरद्वार श्रादि श्रनेक स्थानों को श्रार मुसलमान मक्के, मदीने श्रादि स्थानों को तथा तपा जन श्रावू, तारंगा, शत्रुंजय श्रादि द्रव्य तीर्थों में से कौनसी तीर्थ यात्रा करने से साधु तथा गृहस्थ संसार मुक्त होते हैं ?
- (३) सिद्धांतों में यझ, हवन करने का विवेचन है जिसमें तप रूप श्रिय श्रीर जीव रूप कुंड तथा भले मन, वचन श्रीर काया के जोग रूप घृत डालने के चाडुए, शरीर रूप फूंकनी, कर्म रूप ईंघन ऐसे कृत्य को भाव यझ कहा है, परंतु कितने ही श्रज्ञान पुरुष अध्वमेघ, गजमेघ, श्रजामेघ श्रादि श्रनेक प्रकार के द्रन्य यझ करते हैं तो साधु श्रीर गृहस्थों की कीन से यझ से मुक्ति होगी ?
  - (४) सिद्धांतों में ज्ञान, दर्शन चारित्र श्रौर तप को भाव

निघान कहे हैं और संसारी सोना, रूपा, घन, घान्य, रत्न, हीरा, माएक, जवाहिरात, पन्ना, पुखराज आदि अनेक प्रकार के घन को निघान सममते हैं जो कि द्रव्य निघान हैं. तो इन दोनों में से साधु तथा गृहस्थी को कौन से निघान की रूज़ा करनी चाहिये जिस से वे संसार मुक्त हो जायं?

- (४) सिद्धांतों में कहा है कि को घादिक, राग, देष रूपी श्रिप्त का दावानल लग रहा हो उसे बुकादे तो भाव श्रिप्त शांत हुई समक्तना चाहिये परंतु कंडे ईंधनादि जलाने वाली श्रिप्त तो दावानल है इन दोनों में से साधु या गृहस्थ कौन सी श्राग बुकावे जिस से वे कमीं से मुक्त हो जायं ?
- (६) सिद्धांतों में वीतराग के दयाधर्म का आराधन करने वास्त जो आहा सिहत दया का पालन करते हैं वे भाव देव की पूजा करते हैं। ऐसा कहा है, परंतु संसारी पाषाणादि की मूर्ति को स्नान, मंजन, पान, फल, फूल, और-नैवेद्यादि आरंभ करके तथा धूप, दीप, केशर चढ़ाकर पवम् बाजा, गाड़ी आदि अनेक प्रकार की सावद्य किया करके पूजते हैं जिसे द्रव्य पूजा कहते हैं, तो इन दोनों पूजन में से साधु या गृहस्थी कौन सी पूजा करे कि जिस से उस का मोज हो जाय?
- (७) सिद्धांतों में सांसारिक श्रनेक नास्तिक वस्तुओं पर ममता बढ़ाने का नाम तृष्णा रूपी भाव लता रक्खा है और वर्षा श्रुतु में उत्पन्न हुई वनस्पति द्रव्य लता कहलाती है तो इन दोनों जाति की लताओं से साफ रहने वाले साध या गृहस्थ कमों से मुक्त होते हैं?
  - ( = ) सिद्धांतों में शान, दर्शन, चारित्र तप के इत्यों को

भाव व्यौपार कहा है श्रौर संसारी जीविका के वास्ते श्रनेक सावद्य कृत्य करते हैं जिन्हें द्रव्य व्यौपार कहा है, तो इन दोनों व्यौपारों में से साधु या गृहस्थ कौन से व्यौपार से मुक्क हो जायंगे ?

- (६) सिद्धांतों में शुद्ध श्रद्धा रूपी नगर, जमा रूपी गढ़ तप संयम रूपी द्वार के कपाट हों उसे मान गढ़ कहा है और कोई संसारी राजा श्रपने शहर के रक्षार्थ पाषाणादि का गढ़ वनाता है उसे द्रव्यगढ़ कहते हैं, तो साधु या गृहस्थ कौनसा गढ़ वनावें जिस से वे कमों द्वारा निर्भय हो जायं ?
- (१०) सिद्धांतों में मोक्तामिलाषी को युद्ध करना चाहिये ऐसा लिखाहै। जिसमें पराक्रम रूप धनुष लेकर, इया सुमित रूप कमान खींचकर, तप रूपी बाण से कर्म यैरी का शिरच्छेद करना मान युद्ध कहलाता है और राजा आदि परस्पर क्षेश करके युद्ध करते हैं उसे द्रव्य युद्ध कहते हैं, तो साधु या गृहस्थ कीनसा युद्ध करें कि जिस से ने कमीं द्वारा मुक्त हो जायं ?
  - (११) चिद्धांतों में निर्वेद्य अर्थात् मन रूपी भाव घोड़े पर चढ़ना लिखा है और संसारी मजुष्य तिर्येच जाति के द्रव्य घोड़े पर चढ़नेवाले कहे हैं, तो साधु या गृहस्थ कौन से घोड़े पर सवार हो कि वे मोच्च तक पहुंच जायं!
  - (१२) सिद्धांतों में कहा है कि जो वर्तमान समय में संसार के सव बंधन त्यागकर सर्व ब्रती हो २४ श्रातिशय श्रोर ३४ वाणी सहित उपदेश देते हुए विचरते हैं वे भाव तीर्थंकर है श्रोर तीर्थंकर के श्रायुष्यपूर्ण किये पश्चात् रहे हुए शरीर को द्रव्य तीर्थंकर कहा है या कोई माविष्य काल में तीर्थंकर होनेवाले हैं परंतु तीर्थंकर सम्बन्धी भाव ग्रुण

मकट न हुए उन्हें या ऊपर गुण वताये उन्हें वंदन करनेसे गृहस्थ या साधु कर्म की निर्जरा कर सक्ते हैं क्या?

- (१३) सिखांतों में कहा है कि जो कोई पुरुष संसार त्याग पंच महा त्रत, सत्ताईस गुण सिहत निवंदा करनी करते हैं वे (भावी अप्पा) भावित आत्मा साधु कहलाते हैं, और द्रव्य साधु वे कहलाते हैं जो भविष्य काल में संयम लेने वाले हैं अर्थात् अगले भव में या इसी भवमें संयम लेंगे, अभी लिया नहीं और सब आश्रव सेवते हैं उन्हें द्रव्य साधु कहते हैं तथा किसी साधु के मरने के पश्चात् बाकी रहा हुआ श्रारीर जो कि निगुंख है वह भी द्रव्य साधु कहलाता है। इन दोनों में से साधु या गृहस्थ कीन से तीर्थंकर या साधु को सेवा मित, विनय, वैयावच, आहारादि से संतुष्ट करें कि वे महा निर्जरा करके कमों से मुक्त हो जायं?
- (१४) सिद्धांतों में द्या, सत्य तथा ज्ञानादि चारों की आराधना करने वालों को सर्वोत्कृप्ट मान मंगलीक कहे हैं या भाव कल्याणीक कहे हैं और संसारी मनुष्य पुत्र जन्म, विवाह, दिवाली, संक्षांत, शिवरात्रि, अन्नय तृतीया, गणेश चतुर्थी, डोल एकादशी; दशहरा आदि पर्वो पर आमोद प्रमोद महोत्सव करते हैं ये सब सावद्य द्व्य मंगलिक गिने जाते हैं, तो साध या गृहस्थ कौनसे मंगलीक कार्य करते हुए कम चपा सकते हैं?
- (१४) सिद्धांतों में कहा है कि सब कर्म ज्ञय कर सिद्ध स्थान पर पहुंचते हैं वे भाव घर हैं श्रीर द्रव्य घर वे है जिनमें संसारी लोग रहते हैं, तो इन दोनों में से साधु या गृहस्थ कौन से घर की इच्छा रक्खें कि वे कर्म वंघन से मुक्त हो जायं ?

(१६) अपार संसार समुद्र को तिरजाते है वे भाव समुद्र तिर जाते हैं और लवण समुद्र तिरते हैं वे द्रव्य समुद्र तिरते हैं ऐसा कहते हैं, तो साधु या गृहस्थ कौन से समुद्र तिरने का उद्योग करे और कौन सी रीति ब्रह्ण करें जिस से उनकी मोल हो जाय?

(१७) तीर्थंकर तथा सामुद्रों पर चार निक्तेपा का विथे-चन। १,नाम भगवंत २,स्थापना भगवंत २ द्रव्य भगवंत ४ भाव भगवंत इसी तरह १, नाम साधु २, स्थापना साधु ३, द्रव्य साध ४। मान साध इन दोनों की जोड़ म हुई, जिसमें साध कितने और गृहस्य कितने ? श्रद्ध कितने और अश्रद्ध कितने ? त्यागी कितने और भोगी कितने ? शुद्ध योग वाले कितने और अग्रद्ध योग वाले कितने ? जीव कव कहलाते हैं श्रौर श्रजीय कव कहे जाते है ? नमोध्युणं सम्बन्धी गुण वाले कितने और निर्गुणी कितने ? तथा इन आठों के शरीर, वर्ण, गंध, रस, श्रीर श्राकार वंदनीक हैं या उनके गुण वंद-नीक हैं ? तथा उनमें का कौनसा आकार बंदनीक है और कीन से गुण बंदनीय हैं ? नवकार भिनते समय किसकी नमस्कार हुन्ना और किसे न हुन्ना ? साधु या श्रावक के वंदनीय कितने और अवंदनीय कितने ? स्नान, श्राभरण, घूप, दीप, लहुहू, लापसी आदि नैवेद्य तथा चांवल के साथिये फल, फूल, पत्र श्रादि चढ़ाना, वाच यंत्र वजाना, नाचना श्रादि द्रव्य पूजा सावध किया द्वारा करना, उनके वास्ते महा आरंग कर मंदिर बनाना, सोना चांदी आदि अर्पण करना. उपरोक्त बातों के त्यागी कितने श्रौर भोगी कितने ? संयति कितने और असंयति कितने ? संसारी भोगवाले कव कहे जाते हैं ? ब्रह्मचारी कब कहे जाते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर में तुम तुम्हारी मूर्त्तिपर दृष्टि न रखते जो चीतराग ने सत्य भागे यतायाहै उसी मुश्राफिक योग्य समक्ष रखते हो तो जवावदो।

- (१८) तुम चार निक्तेषा वंदनीक कहते हो तो पूछना पड़ता है कि तीर्थंकर, साधु या गणधर द्रव्य गुण और माव गुण सिंदत हों तो वंदनीय पूजनीय हैं, परंतु वे ही तीर्थंकर आदि संसार व्यवहार में द्रव्य निक्तेषी होकर आरम्भ करते हों तो उस समय साधु या वतधारी आवक उन्हें वंदना नमस्कार कैसे कर सक्ते हैं शकारण कि उनमें अभीतक त्यागावस्था के गुण प्रकट नहीं हुए हैं, इसलिये वे अवंदनीय हैं, तो द्रव्य एकेंद्रिय में झान, दर्शन आदि के गुण नहीं होते हुए उसे चार निक्तेषा से वंदना कैसे कर सक्ते हैं श
- (१६) वर्तमान काल के तीर्थंकर, गण्धर, साधु, आरंभ, समारंभ से सर्वथा निवृत्त हैं, उसी तरह शरणागत श्रोताओं को आरंभ से दूर रहने का उपदेश देते हैं तथा आरंभ के भयानक कमों को बंधन रूप सममकर खयं आरंभ द्वारा की गई मिनत को अमान्य करते हैं तो फिर एकेंद्रिय में उनके नाम की संकल्पना कर सब आश्रव का सेवन करना किस मूल शास्त्र में फर्माया है वह सुचाना चाहिये।
- (२०) गुण वंदनीय हैं या आकार ? जो गुण वंदनीय हैं
  तो एकेन्द्रिय में तीर्थंकरों के कौन से गुण हैं ? और आकार
  दंदनीक है तो क्या वे जगत् शिरोमणि सद्गुणी पुरुष वंदनीक नहीं हैं ?

(२१) पाषागादि के कित्पत देव घड़े हैं या गुण बड़े हैं ? जो देव की स्थूलता या वीतराग का त्याग सममकर फूल ,चढ़ाते हो तो तुम्हारे सावद्याचार्य को भी त्यागी वैरागी कहते हो श्रौर उन्हें पूष्प क्यों नहीं चढाते ? जो तम श्रपने गुरु को पंच महावतधारी समभ कर सचित का स्पर्श नहीं कराते हो तो क्या तम्हारे देव को खबती गिनते हो ?

(२२) तुम प्रतिमा में कौन सी श्रवस्था निरूपण करते हो ? जो गृहस्थ श्रवस्था समभते हो तो पीले वस्त्र वालों को उन्हें वंदना नमस्कार नहीं करना चाहिये। कारण कि पीले वस्त्र वाले संवेगी होने का श्राडम्वर दिखाते हैं श्रीर प्रतिमा में संयमावस्था सममते हो तो उस में चारित्रादि का कुछ भी ढंग नही है ? और चारित्रावस्था में सव सचित, श्रचित, भोगादि अर्पण करते हो तो क्या वर्तमान के तीर्थंकर भी अपनी समाचारी के समय सावद्य कृत्य के भोगी थे ?

२३ साधु के दर्शनार्थ श्रावक श्राते हैं तो पास की सचि-न्तादि वस्त वाहर रखकर फिर पद वंदन करते हैं, कारण, साधु सचित वस्तु के लागी है, तो स्या तीर्थंकर श्रादि ने सचित वस्त का त्याग नहीं किया था जो तुम उन की मिक्क के वास्ते सचित वस्तुओं का आरंभ करते हो ?

२४ तुम तुम्हारे महों से प्रतिमा का महा श्रारंभ कर पूजन कराते हो श्रौर पूजने वोले भी महा निर्जरा, मोच खाता, तथा तीर्थकर गोत्र उपाजन करने के लालच से पूजन करते हैं।तुम उन्हें महत् फल दिखाकर श्रंघ कृप में घका देते हो तो हमें पीले वस्र वालों से पूछना है कि तुम्हें प्रतिमा पूजने से निर्जरा. मोज और तिर्थंकर गोंत्र की आशा है या नहीं ? पूजन करने से तीर्थंकर गोत्र बंधता है तथों महां के सब कम चय हो जाते हैं. तो क्या तुम उन से भी भारी कर्मी हो ? तुम वती. नियमवाले न होकर भी व्रतधारी का नाम रखकर पृष्यीदक श्रनेक जाति को सचित सममते या उन्हें श्रजीव कहते हो कि जिससे वे श्रारंभ करते वाज नहीं श्राते ?

२४ तुम प्रतिमा वंदन के अवसर पर किसे नमस्कार करते हो ? जो प्रतिमा को नमस्कार करते हो तो उस समय वीत-राग वंदन नहीं होता और वीतराग को वंदना करते हो तो प्रतिमा वंदन नहीं होता। यदि यों कहो कि प्रतिमा यही वीत-राग और वीतराग यही प्रतिमा है तो पवेन्द्रिय के सिवाय एकेंद्रिय श्रक्षान में वीतराग दशा कैसे श्रासक्की है ? और एक समय में दो कार्य कैसे हो सक्के हैं ?

रह तुम्हारे प्रतिमा मित धम के कितने ही दिगम्बर लोग प्रतिमा तथा गुरु की मिक्क के लिये सावद्य पूजा आदि नहीं करते तो क्या वे जान वूम कर ऐसा करते हैं ? और तुम देव गुरु की मिक्क के लिये क्या सममक्तर महा आरंभ करते हो ? तुमने और उनने किस प्रंथ के आधार से प्रतिमा मानी है ? क्या वे उनकी प्रतिमाओं में आंखें रखना मूल गये और तुम प्रतिमा में आंखें रखते हो, तो हम पूछते हैं कि वे चार इन्द्रिय मानते हैं और तुम पंचेंद्रिय मानते हो और प्रतिमा के लिये आरस पाषाण एक सा लेते हो तो इस में इतना हेर फेर क्यां करते हो ?

२७ सम्यक्त्वी का भ्रध क्या ?

२८ मोर्च कार्य है या कारण या स्वतः सिद्ध है ? यह कारण सहित दिखाओ।

२६ मोच मार्ग किसे कहते हैं ?

२० मोच्च मार्ग की आराधना में हेय और उपादेय क्या है ?

३१ जैन धर्म का मृत सिद्धांत क्या है?

३२ चैत्य शब्द का श्रर्थ प्रतिमा करते हो तो उस शब्द

का श्रर्थ सब जगह ऐसा ही करते हो या श्रीर दूसरा भी ?

३३ चैल शब्द के मूल धातु क्या २ है और उन धातु के अर्थ क्या २ होते हैं

३४ जैन धर्म के उपदेशको ने जैसा उपदेश दिया है तुम वैसेही निर्वय उपदेश देते हो या नहीं ?

३४ मोच मार्ग की करनी करते समय सावध त्यागने की श्राज्ञाहै, तो सावद्य किस कहते हो ?

३६ जैन धर्म द्यामय है तो कीन २ से जीवों की द्या पालना और किन किन की नहीं पालना चाहिये ? स्थावर श्रीर जंगम प्राणियों को श्रभय दान देना को तो किस तरह देना चाहिये श्रीर कितने गुण वाले श्रभय दान दे सक्ने हैं ?

३७ तीर्घेकर के नाम से मूर्ति स्थापित कर पूजेत हो तो लक्षण, श्रतिशय, सत्य वचन, वाणी इन्द्रादिक की सेवा तथा छ. गुण तीर्घेकरों के सरीजे उस मूर्ति में हैं या नहीं ?

३८ सिद्ध निरंजन निराकार हैं उन की आकार सहित मृतिं वनाते हो जिसमें निरंजन के आठ गुणों में से कौन से गुण पाये जाते हैं ? तीर्थंकर के नाम की प्रतिमा तथा सिद्ध के नाम की प्रतिमा इन दोनों के नाम का विभाग कैसे करते हो ? इन दोनों की पूजा विधि एक सी है या मिझ २। पूजा करने से छु: काया के जीव मरते हैं या नहीं ? यदि मरते है तो कितने ? नहीं मरते हैं तो रक्षा करने का कौन सा उपाय है ?

३६ तुम अपनी मान्य प्रतिमा को छः काया में से कौन सी काया में गिनते हो ?

४० इन प्रतिमाश्रों में कितने गुणः स्थान पाये जाते हैं ? कितने व्रत श्रीर दृष्टि कितनी हैं ? जीग, उपयोग, लेश्या, संज्ञा, कपाय, हेतु, विषय, ज्ञान, श्रज्ञान, शरीर, संघयण, सं- ठाण, इंद्रिय समुद्घात, प्रजा, प्राण, योनि, कुलकोड़ी, वेद, श्राहार इत्यादि कितने वोल मिलते हैं ?

धर चार जातिके देव के भुवन तथा विमान इत्यादि मध्य-लोक में साश्वती जिन प्रतिमा हैं उन सब के चार ही नाम हैं. तो उन्हें सम्यक्त्वी श्रीर भिष्यात्वी दोनों पूजते हैं या सम्य-क्त्वी ही ? यहां से कोई मिथ्यात्वी मर कर देवलोक में पैदा हो श्रीर वहां भी वह मिध्यात्व धर्मी हुश्रा तो उस के विमान में हरि, हर, ब्रह्मा श्रादि देवों की प्रतिमा होगी या नहीं ? श्रप्तुर देव के विमान में कब्र श्रादि भिन्न २ धम के देवस्थानों की देव पूजा करते हैं या शाश्वत चार नाम की पूजा करते हैं ? मिथ्यात्वियों क विमान में उन की श्रद्धा के देवस्थान हो तो वताश्रों ! तुम्हारे कथना जुसार मिथ्यात्वी देव साश्वती चार श्रीतमात्रीं की नहीं पूजते हैं कारण कि वे मृत्युलोक के अन्य दर्शनी तुम्हारी प्रतिमा को सारे जन्म में एक वक्त भी नहीं भेंदते तो इसी तरह मिध्या-त्वी देव भी स्विमध्यात्व धर्म में पक्के होने से चार प्रतिमात्रों का पूजन कैसे करते होंगे ? यदि यों कहो कि सम्यक्त्वी देव पूजते है, मिथ्यात्वी नही पूजते, तो मिथ्यात्वी किस की पूजा करते हैं ? भ्रगर पेसा कहते हो कि दानों पूजते हैं तो उन का व्यवहारिक कार्य ठहरा या नहीं ?

४२ तुम कहते हो कि असंख्याते समय की प्रतिमाएं आज तक हैं और भगवान मूल सूत्रों में फरमाते हैं कि कृत्रिम पदार्थ संख्यातेकाल तक ही रहते हैं तो तुम असंख्याता समय कहां से लाये? अगर कहते हो कि देवता सहाय करते हैं ते। हम पूज्रतेहैं कि पालीताने के पर्वत पर जिसे तुम मूल नायक ठहराते हो, वहा प्रतिमा पर विजली गिरी और उस प्रतिमा का सम्ल नाक ही उड़ा दिया। तो उम समय पालीतोन के रक्षार्थ कोई देव नहीं थे ? श्रजयपाल श्रोट श्रलाउद्दोन वादशाह ने सव मंदिर खुरवा डाल तथा प्रतिमाए खंडिन करा डालीं तो प्रतिमाश्रों को सेवा में कोई देव नहीं होंगे ? इस पर से विश्वास होता है कि तुम गप्पें मारत नहीं ऊवत !

४३ तुम मेदिर में प्रतिमा विठाते समय कितने ही जनम महोत्सव के और किनेन हो ब्याह संस्कार के कारण विधि पूर्वक करते हो तो उस समय कितने ही गृहस्थ प्रतिमा के माता पिता वनते हैं, तो हम पूछते हैं कि क्या उनके पेट से पंचेन्द्रिय जीव पुत्र या पुत्री नहीं हुए जिस से व प्रतिमा पापाण से अपनी इच्छा पूण करते हैं ? तुम उन प्रतिमाओं को कौन से समय की समम कर स्थापित करते हो ? उन के चार नाम न रखते २४ नाम देते हो सो किस आधार से ऐसा करते हो ?

४४ तुम प्रातिमा को साचात् देव कहते हो तो हम प्छते हैं कि, उन प्रतिमाश्रो के कर्मोद् य से कभी कोई उन्हें पृथ्वी में गाड़ दे श्रौर जब उस के निकलने का समय हो तो तुम कहते हो कि हमें स्वप्न में श्राकर प्रतिमाएं कहती हैं-सुके निकालों रे निकालों तो उन प्रतिमाश्रों में स्वप्न में श्राकर कहने की सामर्थ्य तो श्रागई, पर वाहर निकल कर स्वतः सामने श्राने की सामर्थ्य नहीं श्राई जो तुम खड़ा स्रोद कर वाहर निकालते हो। वताश्रो इस समय इन प्रतिमाश्रों की रक्षा करने वाले देव कहां चल गये? या उन देवों में उन्हें वाहर निकाल ने की शक्ति नहीं है ? या उन प्रतिमाश्रों की मिक्ति का लाम वे देव नहीं लेना चाहते हैं श्रौर तुम्हे सेवा करने की श्रां श्रां हे देते हैं।

४५ हे पीते वस्त्र वालो ! तुम मितमा पूजने के आरंम से उरते हो और तुम्हारे उपदेश से पीले तिलक वाले तुम्हारे यजमान पूजन आरंभ में उरलाह दिखाते हैं तो क्या तुम्हें पूजा करने से महा पाप लगता है और तुम्हारे मक्कों को मोज्ञ मिलता है? वे पूजन करते हैं उस में तुम्हें कितना पाप लगता है और तुम्हारा कितना समय भवाविध परिश्रमण में बढ़ता है।

४६ कितने ही पीले तिलक वाले मृत्यु पाकर अवगान गामी होते हैं और उन के पीछे रहे हुए मनुष्य किसी घर के मनुष्य का धुणाकर कहलाते हैं कि मेरी प्रातमा प्रतिष्ठित कर मंदिर में वैठाश्रो। तव उस के सम्वन्धी उनके कथनानुसार मादर में विकी जगह लेकर उन की प्रतिमा स्थापन कर हेते है, तो तुम इस प्रतिमा की भी पूजा तुम्हारे देव की पूजा विधि के सदश ही करते हो या दूसरी तरह ? उस प्रतिमा का नाम अवगातिया रखते हो या तीर्थंकर ? प्रातिमा वैठाने याले के नाम से प्रतिमा का नाम रखते हो तो तम उन्हें तीर्थ-कर क्यों समभते हो ? क्यों की त्रिखंडा, नव खंडा, नाकोडा श्रमीजरा, गोड़ीजी, हठीजी, गुलाव वागड़ियाजी, जाबड़जी, भावबुजी, इत्यादि श्रनेक नाम की प्रतिमापं विठाई हैं, तो इस स्थान पर यह संदेह होता है कि जैसे अवगति वाले सुर धन हो कर घर में बैठने की जगह मांग लेते हैं बैसे ही तुम्हारे सर धनों ने मंदिर में बैठने का स्थान मांग लिया होगा, तमी तुम प्रतिष्ठा कर मंदिर में वैठाते हो। ऐसा प्रत्येक समय सुनेन और देखने में आता है, तो यहां हम पूछते हैं कि तुम लाखें। रुपये खर्च कर मंदिर में मूर्ति वैठाते हो, तो यह तुम्हारी नाम-वरी के लिये करते हो या श्रातम कल्याण के लिये करते हो

जैसे गृहस्था के नाम की प्रतिमा बैठाते हो बैसे ही पील पूज्यों के नाम की प्रतिमा स्थापित करते हो या नहीं ?

४७ वीतराग भाषित मूल सिद्धांतों में कहा है कि पहिले या श्रंतिम तीर्थंकरों के शासन में साधु, साध्वी सफेद वस्र पहिनते है श्रीर वाकी के २२ तीर्थंकरों के शासन के साध साध्वी पंच रंग के वस्त्र पहिनते हैं, परंतु वर्तमान में संवेगी श्रांवले के फुल सरीखे पीले वस्त्र पहिनते हैं तो उन से पूछते हैं कि आप किन के शासन में चल रहे हैं। "आवरंगजी, अौर "निशोध सत्र" में भगवंत ने फरमाया है कि "नो रंगेजा. नो धाएज्जा, नो पासेज्जा,, श्रर्थात् रंगन, घोन या किसी भी द्रव्य से साफ करने की सख्त मनाई की है। श्रचित श्रौर पासक जल में एक अमय या दो समय भी नहीं हवाना. ऐसा कहा है तो रंगने की श्राक्षा रही ही कहां ! ऐसा होते हुए भी पीताम्बर धारी कोई आचार्य के रचे हुए ग्रंथाधार से अपने वस्त्र लोदर कत्था श्रीर दा इम के जिलके पानी में डाल कर रंगते हैं, पर हम पूछते हैं कि प्रंथ का आधार न रखते सूत्र मे क्या कहा है ! वह पूर्व पश्चिम और मध्यम इन तीनों पाट की संधि मिलाकर शास्त्रा-जसार तो दिखाश्रो।

४८ बीतराग भाषित मूल सिद्धांता में सब साधु, साध्वियों को सिर का लोच करने की आज्ञा दी है। यदि सिर का लोच नहीं किया जायतो साधु की समा-चारी से अलग करने की रीति सिद्धांतों में स्पष्ट लिखी है। तौमी पीले वस्त्र रखनेवालों में कितने ही लोच करते हैं और कितने ही नाई से मुंडन कराते हैं या कतराते हैं, ऐसा व्यव-हार साधुओं को किस मूल सूत्र से करने की आज्ञा है मो

बतात्रो । तुम कहते हो कि जहां साधुत्रों को लोच करने वा श्रिघकार है वहां " लोपवा, मुंडेवा, कत्तेवा," श्रर्थात् स्थिर संघयण वाले ने लोच करना श्रौर वाकी के साधुश्रों ने मंडवा लेना या कतरवा लेना, परंतु शास्त्रोक्त रीति से तुम्हारा वालना मिध्या है, कारण कि, उपरोक्त पाठ तो श्रावक के लिये है। जव श्रावक उत्क्रप्ट प्रांड्मा लेते हैं तब उपरोक्त पाट की रोति करते हैं, परंतु साधुश्री को तो लेख करने की ही श्राहा है। अगर तुम आवक का पाठ भी लेने हो तो हम पूछते हैं कि तुम्हारे में १२ वर्तों में से कितने वत हैं और तुमने आवक की कितनी प्रदिमाएं अंगीकार की है शिकर तुम कहते हो कि बुद्ध, रोगी सीर वाल साधु के लियं यह स्रागार है, तो हम पुछते है कि बड़े २ हाथी निकल जायं ऐसे आगार तो तुम्हारे भव त्रतों में हैं कारण कि, तुम्हारे पूर्वाचार्य कृत प्रंथों में कहा है-स्वधर्म की स्थिति बढ़ाने के लिये १ जीव हिंसा, २ भूंठ बोलना, ३ श्रदत्त दान देना, ४ श्रव्रह्मचर्य, ४ परिश्रह रखना, ६ रात्रि भोजन करना, इन कितनी ही वातों के आगार हैं। हम पूछते हैं कि साधुआं के ालये ऐसी सागारी किया कौन से शास्त्र में हैं ! सांचुपने के मून वतों में अगर किसी कारण वश कोई आगार होतो फिर तुम्हारे में और तुम्हारे सेवकों में श्रंतर ही क्या रहा ? दोनों का श्रागार धर्म हो गया। तो फिर हम पूज़ते है कि तुम्हारे घर्म के अखगार साधु कहा चले गये?

४६ सिद्धांतो में साधुश्रां को भगवान ने पानी वरसता होतो उस समय श्राहारादि भागोपभाग की वस्तु लाने की मनाई की है। श्रगर पानी गिरने के पहिले गौचरी गये श्रौर किर वरसात हुई, तो साधु गृहस्थ के घर न ठहरते स्वस्थान पर श्राजायं। त्युनीत, वड़ीनीत के कारण से वरसात में भी संयित जाते हें श्रोर लगे हुए प्रायक्षित का दंड लेने की इच्छा रखते हैं। यह तो न्याय मार्ग है परंतु तुम जुधा, तृपा श्रादि के परिपहों से चलायमान हो परिणाम विगाड़ वरसेत पानी में श्राहारादिक लेने जाते होतो उस समय गृहस्थ सिर पर छाता रखते हैं। जब सम्बत् १६४१ के भाद्रपद माह में तीन दिन की मड़ी लगी उस समय भावनगर में वृद्धिचन्द के शिष्य जाते हुए हिए गत हुए थे। वैसा ही सब जगह होना ही होगा, पर उस समय सिद्धांतधारी जैन मुनियों के नीन तीन उपवास हुए। कारण कि, सिद्धांत में कहा है—"मास ज्ञमण के पाश्णी तिनक भी हिए से बरसात के छुटि मालूम हो तो साधु श्राह्मादि लेने की न जायं"? इस सत्य रीति की त्याग तुम इस से विरुद्ध जाते हो सो किस सूत्र के श्राधार से!

४० सिद्धांतों में कहा है कि प्रति दिन एक ही घर से आहार नहीं लेना। इसी तरह साधुकी नेश्राय करणनाकर कोई गृहस्थ श्राहार पानी निपजाने तो वे सव वस्तुएं साधु को लेना नहीं कलपती हैं। पर वर्तमान में पीले वस्त्र पिट्टननेवालों के लिये कितने ही चतुर भक्त उनके गुठके सम्मानार्थ श्राहारादि निपजाते हैं श्रीर प्रति दिन माल बनाकर बेहराते हैं श्रीर कभी मूल से कथा धीरा बहरा दिया होतो वापस लेने भी जाना पड़ता है। दूघ वेहरात समय विशेष गिरजाय ता कोई माविक मृत्य पी जाता है। इसी तरह मावनगर में महार्धिक सेवकों के घर यही रीति प्रचलित है कि वे दो हं हे पानी गर्म कर बहेराते हैं श्रीर श्रंत में श्रकत्पनीय मुखवास भी बहेराते हैं श्रीर वे लेते हैं तो हम पूछते हैं कि उपरोक्त लेने वाले सिद्धांतानुसार कितना लाभ लेते हैं!

४१ उत्तराध्ययन के सोलहवें श्रध्याय में नव वाड़ सहित ब्रह्मचर्य पालना लिखा है, जिस में नव वाड़ में शरीर की ग्रुश्रूषा, शोभा, शृंगार, इत्र, तेल, फुलेल त्रादि सुगंधी द्रव्य से वस्त्र तथा शरीर को ब्रह्मचारी पुष्प नहीं सजावे, ऐसा कहा है। पर इसके विरुद्ध ग्रंथ मानने वाले श्रात्मारामजी श्रादि ४१ के साल में लींवड़ी गये तब उनके सेवकों ने वड़ी धूमधाम से सजावट की श्रीर शहर में ले जाते समय मध्य योजार में इत्र की शीशियां उनके सिर पर डालीं, तो क्या उस सुगंघ से उन की आत्मा बहुत संतुष्ट हुई होगी ! और यह कार्य जैन सुनियों की रीति से अनुकुल है या प्रतिकृत !

४२ सिद्धांता में वीतराग ने फ़रमाया है कि साधुओं को पांच प्रकार की स्वाध्याय करना चाहिये जिस मे पांचवीं स्वध्याय का नाम धर्भ कथा है, उस के ४ मेद है, वे श्रेाताजनों के। सुनाते सुलभ वोधी जीव वैराग्य पा गुरु के पास संयम लेने की इच्छा बतलावें; परंतु उनके हकदारों की आज्ञा विना वे चारित्र न दें यह न्याय मार्ग है। परंतु इस के प्रतिकृत वर्तमान समय में प्रंथ प्रस-पक आत्मारामजी इत्यादि कई वेष घारी गृहस्थों के वेटा-वेटियों को उनके वारिसों की रज़ा सिवाय देशावर में मेजे देते हैं. श्रौर वेप पीहना देते हैं। फिर उन वेष पीहनने वालीं के इकदार वहां जाकर टंटा फिसाद करते हैं श्रीर न्याय कार्ट से वेष उतरवा कर घर ले जाते हैं तो यह जैन शास्त्र देखते विरुद्ध रीति है या नहीं ?

४३ सिद्धांतों में जैन मुनियां के लिये भगवान ने फर्माया है कि हे सुनाश्वर ! प्रदेश स विद्वार करते या प्रदेश से आते गृहस्य खेच्छा से बाजे आदि आंभ वरक घूमधाम स तुम्हें

सामन लने को आवें या पहुचान आव ता उस मंडल के आतमायां साधु उसके साथ न चले और चलें तो धमं से विरुद्ध
सममना चाहिये, पर वर्तमान समय में आत्मारामजी आदि
गुरु मिनत के लिये सामने लेने आने के महान लाम दिखाकर
अनेक आरंभ से गृहस्थां के सिर साल या चंदोवा रखकर
चलंत हैं तथा उस रास्त पर जल के छींटे डालते हैं, ध्वजा
आदि की शोभा करते हैं और स्त्री के संघट्ट से भी नहीं डरते,
शंका रहित चलते हैं। उसी तरह मुँह के आगे आरस डंडी
की रम्मत देखने में संतोष मानते हैं, ता हम पूछते हैं कि
असल जैन धमें में वर्तमान की तरह अधिरा भी चलता है या
नहीं ?

४४ सिद्धांतों में भगवान ने जैन मुनियों को फर्माया है कि हे मुनीश्वर! तुम्हारे धर्मोंपकरण श्राहार श्रादि गृहस्थ को मत उठाने देना तथा किसी वाहन पर भी मत रखना। पर इस के विरुद्ध प्रदेश श्राते जाते श्रादमों करके उस पर मार लाद देते हैं श्रीर नहीं तो गाड़ी, घोड़ा श्रादि पर सब सामान लद वाते हैं, मौका श्राजाय तो उस पर चढ़ बैठते हैं तो यह जैन धर्म के मुनियों की रीति है या नहीं ! भिन्ना लेने जाते समय गृहस्थ को पानी का घड़ा उठवा देते हो तो क्या यह साधु धर्म की रीति है !

४४ सिद्धांतों में भगवान ने जैन मुनियों को फर्माया है कि हे मुनीश्वर! गृहस्थ के घर गौचरी जाओ तो मौन वत लेकर जाना क्योंकि तुम स्कते श्राहारादि लेने के कामी हो, कदाचित् वोलते हुए जाओगे तो तुम्हारी श्रामद (श्राना)समक कोई श्रविवेकी गृहस्थ सिवतादि वस्तुओं का स्पर्शकर श्रयतना करेंगे तो दोप लोगा, पर वर्तमान में श्रात्मारामजी श्रादिके शिष्य बुलाने श्राये हुए भृत्यों के साथ वाजार में खीच तान करते प्रथम सुमित को तिलांजली दे मन चाहते सेवक के घर जाते हैं उस समय दो चार सेवक श्रागे पहुंच कर बहेराने वाले को कह कर दाने, लीलोती, कचा पानी श्रादि श्रागा पीछा कराते हैं। ये श्रीर एसीही कितनी वार्ते देखने में श्राती हैं, तो ये कार्य साधु धमं के मितकूल हैं या नहीं?

४६ स्थानांग सूत्र में रास्त्र को एक घारी खड्ग कहा है जीर दिये को दस घारी खड्ग कहा है, इसी लिये जैन मुनि जारंग में अपना मन, बचन, काया नहीं लगाते पर वर्च मान में यृद्धिचंदजी आदि अपने मकान में रात को फानूस में दिये जलाते है और कहते है कि मातिक्रमण के समय नहीं चाहिये पर पीछे कुछ हरतक नहीं। उस फानूस में दिया लगवाथे पीछे खानगी सभा करके देशावर के प्रपंची पत्र पढ़ते लिखते या पालीताने के पर्वत पर के मंदिर की रज्ञा के लिये सलाह करते हैं और गुरु पन के नाम के साथ खानगी वकालत करते हैं। ये कृत्य साधु घमें से विरुद्ध हैं या नहीं ?

प्रभावतीजी में तुंगिया नगरी के आवकों की महिंद्वीए अपिशुया' कहा है और उन्हें उन के गृहस्थ धर्मा जुसार दान देने वाले भी कहे हैं तथा अभंग द्वार अर्थात् उन के घर से अन्न वस्तादि के अर्थी निराश हो पीछे नहीं फिरते, ऐसे दातार कहे हैं। उन गृहस्थों के ऐसे व्यवहार को भी अनुकम्पा दान कहा है और निर्जरा तथा मोन्न के लिये तो निर्जय मुनि यों को दान देना ही फर्माया है। यही धर्म व्यवहार है और यही गुरु उपदेश है। गृहस्थ व्यवहार तो उन की खेच्छा में है। यह निर्वाधक है, पर वर्त्तमान समय में पीले तिलक वाले सेवकों को पीले वस्त्र धारी महातमा प्रत्याख्यान अर्थात् सौर्ग-

ध कराते हैं कि पीले वस्त्र वालों के सिवाय दूसरे किसी कां भात, पानी, वस्त्र, पात्र कुछ भी मत दो श्रगर दोगे तो संसार में रुलोगे। इत्यादि वहुत श्रविवेक पूर्ण उपदेश सुन कर कितने ही मोले प्राप्ति सौगंध ले लेते हैं। पर हम पूछते हैं कि ऐसा नियम कराने की रीति कीन से शास्त्र में है ? कहना पड़ता है कि शावक के १२ वत श्रीर संथार के पाठ सहित ६६ श्रित चार हैं व सब समझने योग्य हैं जिस में पहिले वत के प्र श्रितचार समझ उन्हें "वंघे, वहें, छविद्धयें, श्रइभोर, भतपा ग्रवीच्छंप, कहते हैं।

श्रथः-किसी त्रस जीव को वंधन में वांघा हा, किसी त्रस जीव का वघ किया हो, किसी त्रस जीव के अवयव छुदे हों, किसी त्रस जीव के अवयव छुदे हों, किसी त्रस जीव के अवयव छुदे हों, किसी त्रस जीव पर मार घरे हों तथा किसी जीव को अल पानी भोगते अंतराय दी हो। ये पांच अतिवार किसी कारण वश मुक्त से जान-अजान में हो गये हों, तो निष्फल दाता हाओ। यों गृहस्थ सब जीवों पर दया भाव रखते हैं और किसी भाणीं की आजीविका का भंग नहीं करते और सुपात्र तथा कुपात्र का भेद वरावर पालते हैं, पर तुम महात्मा धर्माधिकारी का नाम रखकर तुम्हारा ही पिंड पोपण और पर प्रा ॥ शोपण का घंघा ले वैठे हो ऐसा मालूम होता है। पर हम पृछ्ते हैं कि आठवें कर्म वंधन के ४ कारण है वेदानंतराय, लाभांतराय मोगांतराय, उपमोगांतराय, और वीर्यान्तराय हैं, इन पांच शब्दों के अर्थ तुम जानते हो तो शास्त्रोक्ष रीति से वताश्रो।

रू सिद्धांतों में कहा है कि पांचवी सुमित में उचार पास-वण केल, जल, संघाण आदि पुद्गल वोसिराते वक्त साधु उक्त सुमित में उपयोग लगावे और यतना से पठावे। परंतु वर्तमान में क्तिने ही पीले वस्त्र वाले महात्मा शेनखाना वना कर लघुनीत श्रीर वड़ीनीत की श्रवाधा टालने उस में जात है,तो हम पूछते हैं कि तुम शास्त्रोक्त रीति से समूर्छिम प्राणी की उत्पत्ति के स्थान जानंत हो तो दिखाश्री। देखो, कितने ही श्रावक पाखान की गंदगी से घवड़ा कर वाहर खुले मैदान में शीच (टही) वगैर जाते हैं, श्रीर साधु भी पाखाने में समू छिंम की उत्पत्ति समक्ष कर दूर जंगल में जाते है.तां जैन घर्म के साधुश्रों के लिये पाखाना बनाना उचित है या श्रवुचित ?

प्रश्निद्धांतों में यह पाठ है कि जहां तिथिकर विराजते हों वहां इंद्रादि देवता अपनी इच्छा से समवसरण रचते हैं इस में मंग्वंत के उपदेश या आदेश की कुछ आवश्यका नहीं है परंतु वर्तमान समय में पीले वस्त्र वाले महात्मा एकेन्द्रिय प्रतिमाओं के समवसरण रचकर महा आरंभका उपदेश दे वर्षों विकालते हें और मध्य में आप चलते हैं या अपना मकान छोड़कर वर घोड़ा देखने के लिये व्यापारी की दूकान पर कीनखाव की गादी विद्याकर चृद्धिंचदजी की तरह सब मनुष्य वैठते होंगे ! तो क्या ऐसा वर्ताव करने वाले जैन धंम के आराधक साधु कहलाते हैं!

द० सिद्धांतीपदेश में साधु धर्म की श्रादि में पांच महा वत वतलाये हैं उन की रलार्थ मगवंत ने वहुत उपदेश फर-माया है वह सत्य है, परंतु हम पूछते हैं कि उन महावतों के भांगे कितने हैं ? और वे महा वत कितने उच्च दर्जे तक प्रहण कर सक्ते हैं ? तुम सावद्य धर्म का उपदेश करते हो तो पांच महा वत में के कीन से भांगे के श्रधार से ऐसा करते हो ? जो सर्वथा प्रकार से महावत लेकर उन्हें किसी श्रंश में भी विराध दें तो उन्हें साधु कहोंगे या गृहस्थ ? इन सव प्रश्नों के उत्तर सत्य सूत्र के श्राधार से दिसाओ ?

६१ सम्यक्त्वी गृहस्थ गुरु मुख से घर्मीपदेश सुनकर यथा शक्ति वैराग या श्रपने घर में वारह पर्व के दिन हरी श्रादि छुः काया के आरंभ तथा कुशील सेवने के त्याग लेते हैं तो यह लाम का ही कारण है और कितने ही हर महीने के १२ दिन भी आश्रव त्यागन में नहीं चूकते, और जब पर्यूपण पर्व आता है तब नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करने की मर्यादा कर धर्म, ध्यान, संवर, सामायिक, पौषध प्रतिक्रमण श्रादि संवर करनी करते नहीं चुकते । धर्माचार्यों को भी उनके अनाअव की करनी की पुष्टि करने के लिये निर्वेच भाषा में वैराग्य दशा प्राप्त हो ऐसा उपदेश करना चाहिये. परंतु व गृहस्थी को निराश्रवी धर्म ध्यान के समय में वैराग्य वृद्धि का उपदेश न देते मंदिर में वैठी हुई प्रतिमा के लिये घूप, दीप, फूल, वनस्पति, नैवेद्य आदि छः काया के आरंभ सहित पूजा करने का उपदेश देते हैं। हम पूछते हैं कि गृहस्थ, घरू कार्य त्यागकर धर्म स्थान पर आये तो उन्हें प्रतिमा पुजन का लाम बताने लगे तो घरके आरंभ का निवारण धर्म स्थान में धर्म ध्यान करते हुए होता है; पर धर्म स्थान में किये हुए श्रारंभ का निवारण किस स्थान पर हो सक्ता है ?

६२ सिद्धांतों में तीर्थंकरादि सब साधु साध्वियों ने भव्य प्राणी के लिये निर्वेद्य भाषा में सागार अणगार धर्म के व्रत का उपदेश किया और यथा शक्ति भव्य जीवों ने सागार अणगार के व्रत लिये। उन्हीं व्रतों को निरितचार पन से पा-लने का उपदेश देना तो न्याय मार्ग है परंतु ग्रंथकारों ने निर्युक्ति में गृहस्थों को पूजा के आरंभ का आदेश दे कितना अन्याय किया है ? इस लिये सिद्धात के अनुसार उचित रीतिसे यह वत.ना चाहिये। ६३ समवायांग स्त्र के ३३ वें समवायांग में घमीचायौं की ३३ त्रशातना ठालने की श्राक्षा फरमाई है और ग्रंथकर्ता प्रतिमा की ८४ श्रशातना कहते हैं तो ये सिद्धांत के मूल पाठ के सहित लिखनी चाहिये।

६४ दशाश्चित स्कंघ स्त्र में श्रावक को ११ प्रतिमा का श्राधकार है जिस में पहिली दर्शन प्रतिमा श्रादरते समय श्रावक यह इच्छा करता है कि में उत्कृष्ट श्रावक के सब धर्म को श्रत्यंत कांच के साथ श्रद्धा सहित श्राराधता हूं प्रतित रखता हूं श्रोर१ रत्रत श्रारित समय छः प्रकार के श्रागार रक्षेत्र थे, उन श्रागारों से भ्रा निवृत होता हूं। ऐसी कई मर्यादा ले पहिली प्रतिमा श्रंगीकार करते हैं। ग्यारहवी प्रतिमा तक कई प्रकार की मर्यादा लेते चले जाते हैं। ग्यारहवी प्रतिमा लेने वाले की साधु तो नहीं कहते; पर साधु की तरह ही तपस्या के पारणे श्रसम्माद लेने वाले कहे हैं। यह तो श्रावक धर्म की रीति है। पर चर्चमान समय में श्रारेर धर्म के मे।हित प्राणी निराश्रवी श्रावक की करनी से कि कि पत हो उत्तम करनी न करते पीपध जत के नाम ले तीनों समय पाषाण प्रतिमा की चंदन पूजन करते हैं, तो हम पूछते हैं कि यह कार्य सम्यक्त्वी श्रावकों की करनी से मिन्न है या नहीं!

६४ प्रतिमा, मंदिर, दंड, ध्वजा प्रतिष्ठित करने की विधि कौन से शास्त्र में लिखी है ? वह प्रतिष्ठा गृहस्थों से कराते हों या तुम महात्मा स्वयं करते हो ! श्रांवल गच्छ वाले तुम्हारं धर्मी कहते हैं कि गृहस्थ प्रतिष्ठा करते हैं श्रीर तुम कहते हो कि साधु प्रतिष्ठा करते हैं, तो तुम दोनों के श्रापस की लड़ाई का समाधान वीतराग के मूल शास्त्रों के श्राधार से कर दिसाश्रो। ६६ दिगम्बर मत वाले कहते हैं कि नग्न प्रतिमा पूजना चाहिये और तुम कहते हो कि नग्न नहीं पूजना चाहिये. तो तुम दोनो का प्रतिमा मत होते हुए भी व्यर्थ विवाद कर भेद बहाते हो इस का क्या कारण है?

६७ सिद्धांतों में कहा है कि तीर्थंकर आदि चरम शरीरी साधु अंत किया के समय कितने ही पद्मासन से मुक्त हुए और कितने ही खेड़ सिद्ध हुए परंतु तुम प्रतिमा की स्थापना वेठे, सोय और खंड़ की करते हो या सिर्फ वैठी की ही ? सिद्धांत में हो सो स्पष्ट वताओं।

६८ प्रतिमा पर यत्त की प्रतिमा करते हो। उस यत्त प्रतिमा को स्नान कराते समय उस का मैला पानी नीचे की प्रतिमा पर पड़ता है। हम प्छित हैं कि तुम को और यत्त को श्रशा-तना लगी या नहीं और लगी हो तो ८४ में से कौन सी श्रशा-तना लगी ? तुम्हारी मान्यता सूजिब उन्हें क्या फल मिलेगा?

६१ प्रतिष्ठा विधि करते समय पीले वस्न वाले महात्मा को तथा तुम्हारे सेवक, सेविकन श्रीर प्रतिमा को कौन सा संद्रमा या कौनसा लग्न हो तो प्रतिष्ठा करते हो ? प्रतिष्ठा करते समय १०८ कुश्रों का पानी या बहुत जगह का पानी, सफेद चंदन प्रतिमा के मस्तिष्क पर कुसुम का रंगीन वस्त्र, गले में श्ररीठे का कंठला, हाथ में मिंडोल और मुद्दोसींगी, ग्रीवा मे स्त का डोरा वांचित हो श्रीर प्रतिमा की श्रांख में श्रंजन श्रांजते हो तो हम पूछते है कि यह सब बाल लीला करते हो, जिसका हमें श्राश्चर्य है। इससे तुम्हारी बृद्धावस्था की क्या रजा होगी जो तुम इतनी वाल कीडा रचते हो। उसमें विठाने का श्र्यं तो वैठना

होता है परंतु मराने का श्रर्थ क्या है ? यह सब बृतान्त बीत राग के बचनानुसार वताश्रो। फिर हम पूछते है कि १०८ कुत्रों के पानी में दूसरे श्रनंक द्रव्य मिलाते हो तो बे साधु के २७ गुण में से कीन से गुण में हैं ?

७० चौवीस प्रतिमा में एक मूल नायक स्थापित कर उन्हें आभरण अलंकार सिंहत सुघड़ केशर, चंदन आदि अत्यंत भोगोपभोग की वस्तुएं चढाकर उचित स्थान पर विठाते हो और वाकी की २३ प्रतिमाओं को छोटी समक्ष थोड़े से भोगोपभोग में समका सेवक की तरह नीच आसन पर विठाते हो, तो हम पूछते हैं कि तीर्थकरों के नाम से जो तुम ऐसा करते हो तो उनके मोल प्राप्त होने, तीर्थकर पर पाने और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण में तो कुछ न्यूनाधिकता (कमी वेशी) नहीं थी, इसलिये तुम्हारा ऐसा करना व्यर्थ है। चाकर और ठाकुर की रस्म तो चार जाति के देवताओं में प्रचलित है तो यह प्रपंच किस कमें के आधार से तुम करते हो?

9१ तुम प्रतिमा के नीचे नवग्रह की प्रतिमा रखते हो। हम पूछते है कि क्या देव सहश वंठो हुई प्रतिमा के व्याह में कुछ विश्व होने का डर है! तुम लोकोत्तर मिथ्यात्व से संतोप न पाकर लौकिक मिथ्यात्व ने प्रसन्न होते हो तो वीत राग भाषित शास्त्र में क्या लिखा है! देखा।

७२ तम प्रतिमा के आगे पान, फल, फूल, वल, वाकला पकवान, धान्य, नैवेद्य तथा सोना, वांदी, वस्त्र आदि अनेक वस्तु रखते हो और कहते हो कि देव को चढ़ाई हुई वस्तु संवेगी आदि गृहस्य खायं तो वे नर्क आदि कंसार में

परिभ्रमण करते हैं। उपरोक्त प्रतिमा पर चढाया हुआ चांवल का एक दाना भी कोई प्राणी खाले ते वह सीघा नर्क चला जाता है। इस डर से तम तो कुछ लेते भी नहीं हो पर इन में से कितना ही खाने पाने की चांज सेवक या माली की दते हो, तो हम पूछते हैं कि क्या वचार माली और पंडो की तम ने श्रपनी तरफ से कुद्धस्य सहित नर्क में भेजने का विचार कर लिया है ? देव के ऋषित किया हुआ रोक (नकद) रुपया मंडार में डालंत हो तथा वस्त्र, धान्य श्रादि वेच कर रुपये भंडार भे रखते हो तो वे मोल लेने वाले भी संसार में रुलेंग क्या दिव के रुपये से प्रतिमा वनवाते हो और सिलावट. मजदूर, चुने वाले, सुनार श्रादि की मजदूरी भी उसी रुपये से चुकाते हो, तो क्या उन वेचारों का भी तुम भला नहीं चाहते हो ? हजारों मचप्यों के रुपयों से भंडार भर गये हैं श्रौर वे रुपये खा खाकर श्रहमदावाद, वम्वई, भावनगर, पाली ताना आदि के कई गृहस्थ बड़े बड़े ब्यापारी हो गये है उन्हें तो न मालूम तुम्हारे हिसाव से कितने समय तक नर्क आदि मे रुलना पहेगा। तमने तुम्हारे स्वधिमयों का भी भला नहीं चाहा ? सारांश. तमने तो रुपये इकट्रे किये और उनने खाने का विचार कर लिया और वे तुम्हारे कथनानुसार सब धर्म द्वारकर नकीं है में जाने को उद्यत हो गये। इसलिये कहना यही है कि मंदिर मे वैठी हुई प्रतिमा सब की नर्क पहुंचाती है अथवा संसार परिश्रमण कराती है। यहां हम पूर्व सम्ब-स्धी हमारे अज्ञान मित्रों को सहित शिचा देना चाहते हैं कि सिद्धांत पर श्राधार रख उपयोग लगा प्रतिमा मंडन न की गई होती तो रुपये भी नहीं खा सक्ते थे और दुर्गति में जाने का कुछ कारण भी नहीं रहता था, हम उनसे पूछते हैं कि

ये संसार बढ़ाने के कारण तुमने कौन से मूल सूत्र के आधार से स्थापित किये हैं?

७३ तुमने ७८ सनातन विधि तथा आरती भंगल व पह-रावनी की विधि तथा पानी की विधि व सचित नमक अग्नि में होमकर मंदिर में हचन करने की विधि ( जैसा कि अभी महोच में संवेगी ने किया था ) वताई हैं। ये सब महा आरंभ के कार्य जैनियों में पेव रूप हैं, तो तुम ये कार्य किस के उपदेश से या किस सत्य सिद्धांत के आधार से करते हो?

७४ सिसम भव स्री ने देव उपासना से यह कुंड में से स्तंमन पार्श्वनाथ की मूर्ति निकाली। उज्जैन नगरी में शंकर के मंदिर से शिवलिंग में से सिद्धेसन दिवाकर ने महाकाल के प्रसाद से एवंती पारसनाथ की मूर्ति निकाली श्रीर उनके महात्म्य वढ़ोंने के लिये तुमने बड़े र ग्रंथ रचकर आरंभोप-देश दिया श्रीर कलिकाल के वर्ताव को सिद्ध किया, परंतु इन में से सिद्धांत में प्रतिमा की महिमा की कुछ बानगी भी नहीं मिलती, इस का क्या कारण है ! जब तुम्हें कोई पूछनेवाला मिलता है तो तुम बहुत सगड़ा करने को उद्यत होते हो। इसी तरह फांफे मारते कुछ भी नहीं स्कता है तो तुम शास्वती श्रीर द्रीपदी के प्रतिमा पूजने के श्रधिकार पर दूट पड़ते हो पर कृतिम प्रतिमा की महिमा सिद्धातानुसार दिखानी चाहिये।

७४ साढ़े पांच वर्ष तक शुक्का पंचमी के उपवास कराकर ज्ञान पंचमी स्थापित करते हो श्रीर उसकी समाप्ति पर महो-त्सव कराते हो जिस में ४ सोने के, ४ चांदी के टके, धन, धान्य, पकवान सहित द्रव्य पुस्तकों के श्रागे रखते हो, तो हम पूछते हैं कि उपरोक्त शंचम की विधि कौन से सिद्धांत में है श्रीर यह भी सुनने में श्राया है कि उपरोक्त पांचम की विधि तुम्हारे स्वधर्मी श्रांचल गच्छ वाले नहीं मानंत इस का क्या कारण है ?

्र ध्यत्ती देखकर राग श्रीर प्रतिमा देखकर वैराग्य र् र पुतली देखकर राग श्रीर प्रतिमा देखकर वैराग्य र्र र उत्पन्न होने के सम्बन्ध में प्रशातर र अन्नार्क्ष के सम्बन्ध में प्रशातर

कितने ही मित भ्रम लोग कहते हैं कि जो हमने प्रतिमा स्थापित की है यह हमारे वैराग्य का ही कारण है, हपान्त-ज्यों चित्रकार के हाथ से चित्रित स्त्री को देखकर मन में विषयादि राग उत्पन्न होता है इसी तरह प्रतिमा देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसा कहने वाले की श्रद्धा कलंकित मालूम होती है। कारण कि चित्रकार की चित्रत पुतली में तो विषय उत्पन्न होने के श्रवयव प्रत्यन्न हिंगत होते हैं इस लिय विषय प्रकट होता है। हप्यंत-जैसे किसी पुरुष को निद्रा श्रागई हो तो वह उस समय स्वप्नांतर में किसी स्त्री से भोग कर लेता है श्रीर उस का वीर्य भी नप्र हो जाता है तथा उसके खंडित होने से कम लगने का भी संमव है, कारण कि श्रनादि काल से मिथ्यात्वोद्य के कारण वारह जाति के श्रवत से कम वंघन की किया हमेगा लगती ही रहती है इसलिये चित्र की पुतली देखकर विपयादि कमों

का वंघन हो इस में क्या ग्राश्चर्य ? प्रश्न व्याकरण सूत्र में तथा दशवैकातिक सूत्र में भगवत ने साधु-साध्वयों को पेसी उपरोक्त पुतलियां श्रादि कितमी ही वार्ते देखने की मनाई कर दी हैं; परतु तुम श्रीतमा देखने से वैराग्य उत्पन्न होने की कल्पना करते हो यह असंभव वात है। द्यांत-जैसे किसी अनार्य पुरुप पर द्वेष करके लकड़ी आदि से प्रहार किया तो अवश्य कर्म वंधन द्वोता है पर उस अनार्य पुरुप को साधु सदश समभकर वंदना करते हैं, पूजते हैं, श्राहार देते हैं तो साधुश्रों के गुण की तरह निर्जरा नहीं होती है। कोई सम्यक्त्वी गृहस्थ श्रपने श्रायुष्य के श्रंत में घर द्वार घन, धान्य, स्थावर, जंगम, मिलकियत, वटा-वेटी स्त्री श्रादि जिस पर आप का अधिकार है नहीं वोतिरांग और मर जावे तो उसके पश्चि उस के वेटा वेटी जो कुछ श्रारंम करते हैं उस की किया उस मरने वोल मनुष्य को लगती है परंतु पश्चात् वेटा वेटी आदि जो धर्म ध्यान करते है उस में से फुछ भी हिस्सा उस मरने वाले के पल्ले नहीं पड़ता, जैसे किसी गाडर की ऊन का बनाया हुआ कोई भी पदार्थ आश्रव के कार्य में लगता है तो वह पाप रूपी किया उस गाडर की भी लगती है पर उसी ऊन के श्रोघा, केश, कम्बल लाधु तथा श्रावक के उपकरण होकर यतना के काम में श्राते हैं पर इस यतना का लाभ गाडर को नहीं मिलता, कोई मनुष्य तिर्थेच आदि के चित्र चित्रित कर उन्हें द्वेष वुद्धि से मारता है तो श्रवश्य पाप लगता है परंतु उन चित्रों का जिमाने की वुद्धि से भीजन पान आदि मुंह आगे रख देता है तो दान का लाभ निर्जरा हेतु कभी नहीं मिलता। उपरोक्त ४ द्यांतों से प्रतिमा देखते वैराम्य उत्पन्न नहीं होता. यह शास्त्रोक्ष रीति से सच समसत्रा

परंतु किसी भव्य जीव की एसे कारण से वैराग्य प्राप्त हो तो उस का नाम प्रत्येक बुद्ध कहलाता है। वह किसी भी पदार्थ को देख महा वैरागी हो मरतेश्वर की तरह सव आरंभ त्याग संयमानुष्ठान से मोक्त पद प्राप्त कर सता है ऐसा सिद्धांत में कहा है और भी प्रत्येक बुद्ध होने के अनेक कारण है। व कारण द्वीष्टगत होते ही प्रत्यक बुद्ध पुरुप सब आरंभ से निवृत्त हो जाता है पर तुमता प्रतिमा देखकर महा आरंभ कर्ता वन जाते हो, इस लिये प्रत्येक वुद्ध की उपमा तुम्हें नहीं लग सक्ती । दर्शत जेसे किसा मनुष्य की पागल कुत्ते न काटा हो तो जब वह मनुष्य पानी मे श्रपनी परछांई देखता है ता उस में भी पागल पन आजाता है तथा वरसात की गरजना सुनका वह भी उन्माद की मस्ती में छुक जाता है। इसी तरह तुम श्रज्ञान मीन मिथ्यात्व दृष्टी कुगुरू क्षप श्वान के काटने से ग्रंथ क्षपी शब्दों की गग्जना सुनकर प्रतिमा सपी जल समूह में तुम तुम्हारी प्रवल जन्ता का श्रामास देखकर हिसा-मृपा की करनी रूप उन्माद करत मालूम होते हो। जिसकी शांति के लिये ज्ञान, वेराग्य रूप श्रमृत का पान करा तो गुणकारी लाभ हो। पर विश्वास है कि वीतराग भापित भूल सिद्धांता पर उपयोग न लगाश्रोगे तो यह उन्माद रोग दलना श्रति करिन है।

कितने ही श्रज्ञान मित्र ऐसा कहते है कि हम प्रतिमा का पूजन करते है, उस में जो हिंसा होती है वह सर्व खरूप हिंसा है दूसरे को हिंसा दिखती है परंतु हमारी प्रकृति में तो दया का लाभ है। ऐसा कहने वालों के उत्तर में कहना है कि श्री भगवती सूत्र के पंद्रहवें शकत में कहा है कि गौशाला के किये हुए उपद्वय से श्री महावीर स्वामी के शरीर में रक्ष विकार का राग हो गया था। छः महीने पछि भगवान् मेदी प्रम पर्घारे वहां रेवंती नाम की गृहस्तानी ने कोलापाक बना कर भगवान् को वहेराने की कल्पना की। पर भगवान् ने इस सदोप ब्राहार को लेने की सिहा अग्रगार से मनाई कर दी थी। सारांश श्राप ने स्वयं सदोष भोजन नहीं लिया श्रौर रेवंती बाई के सावद्य विचार की भक्ति को भी स्वीकृत नहीं किया। पर तुम कहते हो कि प्रभु की मक्ति में आरंभादि कर्म नहीं लगते, तो हम पूछते हैं कि ये वसन वीतराग के हैं या तुम्हारे मुख के मंगलिक हैं। तुम्हारा कहना सर्वथा शास्त्र के प्रतिकृत दृष्टिगत होता है कारण कि पान, फल, फूल, नैवैद्य श्रादि प्रातिमा की भाक्त में जो तुम अर्थण करत हो, वह प्रतिमा जड़ होने से स्वीकार नहीं कर सक्की, और वे सब पदार्थ प्रतिमा को ठग कर धूर्त लोग लेजाते हैं। ऐभी कल्पित भक्ति कर तुम खेच्छा से लाम प्राप्त करना चाहते हो । पर कहना यह है कि वतमान काल के तीर्थंकर, गणधर, आचार्य

उपाध्याय सब साधु की भाक्ते कर किसी गृहस्थ ने तुम्हारी तरह श्रारंभ कर लाभ लेना नहीं चाहा। जो तुम जड़ प्रतिमा की भक्ति कर लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो कहना पडता है कि कोई गृहस्य उपरोक्त तीर्थकरादि त्यागी पुरुपों की मक्ति के लिये अनेक प्रकार के अन्न, पान, मिश्री, मुख वास श्रादि छः काया का भ्रारंभ कर उन के पात्र भरे, हाथी, घोड़े वैंत, रथ, पालकी, म्याने श्रादि पर उन्हें विठावे,श्रनेक प्रकार के वस्त्र, श्रलंकार, एकावल, मुक्तावल, तीनसरे, नवसरे, श्रठारहसरे हार पहिरावे, मुकुट, कुंडल, वाजवंद, वेरला श्रादि लगावे, चोवा, चंदन, मोगरा, जाई, जुई, गुलाग, केवड़ा मचकंद, डोलर, डमरा श्रादि सुगंधी इत्र से उन के शरीर के वस्त्र, श्रामुख्या सजावे, ऐसी श्रनेक चीजों से सारंभी मिक कर तीर्थंकर त्यागी पुरुषों को संतुष्ट करे तो तुम्हारे कथनातु-सार वे मक्ति करने वाले तुरंत मोत्त जायं। कारण, नुम श्रपना मुख्य मंडल इकट्टा कर उपरोक्त त्यागी पुरुपें। के शब की स्थापना कर महा श्रारंभ से पूज कर नर्जरा श्रीर मोत्त फल लेना चाहते हो तो साचात् तीर्थंकरो के लिये आरंभ कर मिक्त करने वालों को तो तुम से विशेष अनंत लाम भिलना चाहिये, परंतु ऐसे सारंम से की गई भिक्त तीर्थेकरादि स्वीकार नहीं करते तथा श्रपने लिये श्रारंभ का उपदेश देकर किसी को नर्क गामी नहीं बनाते । उनने तो एक मोस मार्ग निरूपण किया है, वह मार्ग तुम सारंभ प्रकृति वाले भित्रं। के अनुकूल न होने से तुम उस के विरुद्ध कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ये तीन कारण कर्म वंघन के प्राप्त कर इस का मर्म भेद अपने मित्रों को न समभाते उलटे चक्र में सारंभी भिक्त में

फंसाते हो, पर जब कर्मोद्य होंगे तब कितना पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

कितने ही पीताम्बरी कहते हैं कि हमने नौमांगे से शुद्धता पूर्वेक संयम लिया है और पांच महावत श्रंगीकार किये हैं। हम पांच श्राश्रव मन, वचन श्रौर काया से नहीं लगाते, दूसरे से नहीं लगवोत और जो पांच श्राश्रव सेवते हैं उन्हें श्रव्हा भी नहीं समझते हैं। साधु धर्म रखेनवाले श्रात्मार्थी पुरुषी के लिये पेसा कहना शास्त्रोक्त और सत्य है, परंतु ये गुण अभी तुम्हारे में प्रकट नहीं हुए हैं कारण कि जो तुम पर नी भांगे के उपदेश का असर हुआ होता तो कहना पड़ता है कि ये पीले तिलक वाले महा आरंभ करते हैं। वे किस पाठ-शाला में पढ़ हैं। ऐसी कल्पित वार्त कुछ उन की पुस्तकों में नहीं लिखीथीं, विश्वास होता है कि तुम वेष धारी मित्र सिखात हो और वैसा ही वे सेवक करते हैं। द्रष्टांत-जैसे मदारी रीछ, वंदर, वकरे, चूहे, नेउले आदि जानवरों की कीड़ा सिखाता है उसी मूजिव व जानवर सीखते हैं और दुनियां को खेल से रिक्ता मदारी का पेट पालते हैं। इसी तरह वेप घारी रूप मदारी अपने भक्तों रूपी वंदरों को अंथ वचन रूप

रस्सी से वांध कर प्रतिमा-मंदिर रूप चौक में श्रोनक नाच नचा श्रपनी जीविका चलाते हैं, कारण कि जो उन के नौ भांगे से श्रारंभ के त्याग होतो किर मुग्ध मनुष्यों को श्रारंभ का उपदेश कौन दं १ इसलिये उनके नौमांगे से सौगंध नहीं है।

नौमांगे तो पाच श्राश्रव के त्यागी पंच महा वत घारी साधु जो शास्त्रानुसार दया-धर्म के प्रचारक हैं उन के आहर-णीय हैं, कारण कि, जैन मुनि सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर महाराज सव श्रारंभ को त्याग निवंद्य करनी करते हैं उसी तरफ उन तीर्थंकर महाराज के शासन में चलने वाले सव साध-साध्वी भी निरारंभी हो नव भांगे से श्राश्रव को त्याग निर्वदय करणी कर महा निर्जरा उपार्जन करते है श्रीर वैसाही निर्वदय उप देश श्रोता जनों को देते श्रीर श्रारंभ त्यागने की कहते हैं श्रर्थात जिस तरह श्रापने श्रारंम त्यागा उसी तरह श्रीता जनों से यथाशक्ति आरंम लुड़ाते हैं और इस निर्वदय करणी को निर्जरा का कारण वतलाते हैं। इसलिये शास्त्रोक्त रीति से नीमांगे से श्रारमं के त्याग के श्रावकों का निर्वदय उपदेश हैं तमी आवक यथा शक्ति आरंभ त्यागते हैं, परंत तम पीले वस्र धारक महात्मा स्वत पूजा श्रादि श्रारंभ करने में संयम लुट जाने का डर रखते हो और अपने भक्तों से प्रतिमा पूजन का महा श्रारंभ कराकर कहते हो कि ज्यों २ छः कायको नष्ट कर पूजा करोगे त्यों २ हलुकर्मी वन शीव्र मुक्त हो जाओंगे। इस पूज़ते हैं कि ऐसे उपरेश से तुम्हारे देव में भोग की कल्पना, सावस्थाचार्यों में त्याग की कल्पना श्रीर तुम्हारे सेवकों में सावद्य पूजन से मोच की कल्पना होना साहजिक है, पर इस तिगड़े में तो हल, मुसल श्रीर श्रन सा भिन्न २ मत सावद्य किया में मलकता है। इसलिय तुम

नी भांगे से नियम लेने का आडम्बर दिखा पूज्य वनना चाहते हो पर लच्चण तो संसार परिश्रमण करने के मालूम होते हैं जिससे विश्वास होता है कि यह सब प्रपंच तुम उदर पूर्णा करने के लिये ही करते होगे।

कितने ही हमारे वाल मित्र अपनी आंववेकता के कारण मदांघ हो कहते हैं कि पत्थर देव की तथा गुरु वित्र की स्थाप्ता में तो गुण नहीं है पर उन से हमारी मावना लगाते हैं, इस लिये वे वंदन पूजन योग्य है। कारण कि निर्गुण देव तथा निर्गुण वित्र में अपना भाव रमाने से चितित कार्य सिद्ध होते हैं। हम पूछते हैं कि माता पिता की मृत्यु के पीछे काष्टादि के पुतले बना कर उन से भावना लगाते हो या नहीं कि ये हमारे माता पिता प्रत्यच्च हैं। और पीतल को सोने के भाव से, कांच की रत्न के भाव से, कथीर को चांदी के भाव से, गदें के लघुनीत को घृत के भाव से, खर को गुड़ के भाव से गोवर को सीरे के भाव से, कंकर को शकर के भाव से पाड़े को हाथी के भाव से, श्वान को भावज के भाव से, वंध्या स्त्री को पुत्र के भाव से समके। यो अनेक द्रव्यों में अपने भाव पलट दें तो तुम्हारे विचाराजुसार वे गुण कर्ता होने चाहिये

पर ऐसा कभी यही होता। हप्रांत एक नगर में एक गृहस्थ की पतिव्रता स्त्री थी। वह हर समय पति की मार्क्त कर स्वर्धम पालती थी। एक समय अपने पति को यात्रा के लिये उद्यत होते देख वह स्त्री विनती कर कहने लगी कि हे प्राय नाथ, आप प्रदेश पधारते हैं तव में अपना पतिव्रत धर्म कैसे निवाहुंगी? इस विनती के उत्तर में उस पुरुप ने एक वित्र कार से अपना फोटो उत्तरवा कर स्त्री को सौंप दिया और कहा कि. इस मेरे फोटो की देवा करना और अपना धर्म निवाहना। ऐसा कह कर वह तो प्रदेश चला गया। वह स्त्री अपने मालिक के कहे अनुसार वित्र की मिन्त कर हमेशा संतीप मानेन लगी।

व्यापार के लिये विदेश गये हुए पुरुप की किकी असाध्य रोग के कारण मृत्यु हो गई। पश्चात् प्रदेश से उस व्यापारी के साथी ने पत्र द्वारा यह खबर उस स्त्री को दी। वह स्त्री अपने पित की मृत्यु के समाचार पढ़ अत्यंत शोक प्रस्त हो हाथ के चूड़े आदि सीमाग्य के श्रंगार उतार रंडापा भगतने लगी और उस चित्र से उस स्त्री का सीमाग्यपन रहा नहीं। अब वह स्त्री उस चित्र से चाहे जितनी मावना लगा सांसा-रिक खुख की इच्छा करे तो वह स्त्री कभी सुख पावे नहीं। इसी तरह निर्गुण परमात्मा तथा गुरु के चित्रो में भाव रमाने से लाम होने भी आशा नहीं ऐसा विश्वास पूर्वक सममना चाहिये। दूसरा हप्रांत-जैसे किसी पुरुप ने साचात् धर्म गुरु के उपदेश से वैरागी वन संयम लिया और मूल गुण उत्तर गुण कप रहों से पूर्ण भर गया। इसी तरह मित शान के जोर से सूत्र शानी हुआ और कर्म श्वय करने वास्ते वारह प्रकार की तपस्या करने लगा। ऐसे गुणों के कारण वह सब धर्मी मनुष्य उसं प्राण के समान समभेन लगे। अब वही पुरुष किसी पूर्व जन्म के अग्रम कमोंद्य से उपरोक्त सद्गुण त्याग कुंडरीक साधु की तरह पड़वाई हो जाय और महा दुराचरण करने लगे, तब उपरेक्ष भक्ति करने वाले सज्जन उस निर्गुणी पुरुष को त्याग अपने आत्म धर्म के सुधारे में लगें और उस निर्गुणी से भिलने की इच्छा न करें। इसी तरह पाषाणिद की निर्गुण मृतियां माव रमाने से कभी वंदनीय पूजनीय नहीं हो सक्ती।

#### सम्यक्तवी पुरुषों को सूचना ।

सम्कित सार संयो भनी, आतम गुण हितकार।
पार लहे भन रासनो, टले चित्त निकार।। १॥
जिन मुख नायक छे भला, सकल जंत मुख होय।
करुणा रस भर आज्ञा, पाले निरला कोय।। २॥
समिकत धारी आतमा, जीनादिक नन तत्न।
जाणी श्रद्धा स्थिर करे, तजे असत्य ममत्न॥ ३॥
निरखि परखी जीन कूं, हरखित पहने आप।
प्राणदान सनमान दे, चांति उर में जाय।। ४॥
देन गुरु ने धर्म मां, द्रन्य मान गुँण घार।
सत्यवरी असत्य हरी, ए मृषा परिहार॥ ४॥

पर प्राण परधन सदा, लिय नहीं जे बीर ।

चदत् तज़्यु तेथे सही, हेरे ते पर पीर ॥ ६ ॥

द्रव्य थकी तिरिया तजी, भाव थकी कुमत ।

ब्रह्म बत घरने गुनी, आतम हित सुमत ॥ ७ ॥

द्रव्य वीत नव विधि तथो, कर्म परिग्रह भाव ।

द्रिविध बीत पचले सदा, ते निर्मेश सहाव ॥ = ॥

पहि धर्म जिनवर तथो, जे पाले नर नार ।

कम सकल ते हरे, पार्वे शिव पद सार ॥ ६ ॥

#### मिथ्यात्वी पुरुषों को सूचना ।

निरमल समिकत ज्ञान ना, भेद मणे नहीं जोह ।
विल निर्वद्य करणी विना, मवजल तरे न तेहि ॥१०॥
जिनाज्ञा मुख शुं लवे, हरे प्राण कुदृष्ट ।
सावद्य पूजन आश्रवे, लहे विषम ने कष्ट ॥ ११ ॥
प्रजा प्राण इंद्री सबे, परखी लब्धी रीघ।
आप तपे पर तापवा, वैर माव पर शीघ ॥ १२ ॥
विप्रित जिन वायक थकी, ग्रंथाधार गमार ।
हिंसा बोध मत अम मां, मस्तीमई अपार ॥ १३ ॥
जिन प्रतिमा जिन सारखी, सरधे समिकत लार ।

सांत मूर्त ज्ञानी तखी, निश्रल प्रतिज्ञा धार ॥ १४ ॥ प्रतिमा प्रतिज्ञा एकता, शिव साधन ने काज । कर्म विकट दल मेदीने, विमलात्म सिर ताज ॥ १५ ॥ जिन प्रतिमा पत्थर नहीं, ए समको गुर्वा भेद । पत्थर प्राची प्राच जो, परे पलकमां छेद ॥ १६ ॥ पुजा यात्रा मावनी, करवी कही जिनराज । तेथी विपरीत वर्तता, परतत्त्व पापी त्राज ॥ १७ ॥ मिथ्या मान अंतर घरी, पचिया श्रारंभ मांय । पचशे कुंभी पाक में, अुरता छूटे नांय ॥ १८ ॥ पियरीया खट कायना, नाम धरावी आप । सकल बाल पोता तखा, ते पर मारे थाप ॥ १६॥ को एक घर डाकण तजे. अमृत वयण सहाय । पर्य डाकी खट कायनी, यहेर न त्रामे जराय ॥ २० ॥ धिक थिक जननी तुज भणी, जाया हिंसक पुत्र । श्रन्पायु हिंसक तणो, केम रहे घर सत्र ॥ २१ ॥ दया तेणा सत्य धर्म छे, ते तो छ परतत्त् । प्रान हरे खट कायना, ते केम उत्तम पद्म ।। २२ ।। वायक मुख श्राश्रवतणा, वदतां मुनिवर मुन्य । श्राप तर पर तारवा, ते गुणी जनने धन्य ॥ २३ ॥ दयाधर्म थी मुन्य छे, द्रव्य लिंगिया आप । निपुरा ग्रात्रव बोधमां, लेशे श्रति संताप॥ २४॥

## ज्ञानीजनों को भाव पूजा करना चाहिये

तर्जः-गौतम समुद्र कुंवारा रे !

श्रुत देवी समरूं सदा रे, सूत्र तखे श्रवुसार । भाव पूजा कहुं जिन तखी रे, भवी जनने हित कारी रे एम जिन पूजिये ॥ १॥

पूज्यां शिव सुख थायरे, मनमें ध्याइए,

ध्यायां सुर पद पायरे ॥ ए ॥ २ ॥

समिकत सुत ने देहरोरे, ध्यान शुक्त जिन निव।
पर श्रावशक दीपक मलारे, जीन दया ध्वज लंबरे ।।ए.।।२।।
शियल त्रत निर्मल जलरे, जिन ने ननण कराय।
वयानच श्रंग लुशणोरे, समिकत घंट वजायरे ।। ए.।।४॥
चेमा चंदन श्रति संदर्शे, किया कचोलो श्रन्प ।
तप श्रगर उखेनेनेरे, एम पूजो जिन रूपरे !। ए.।। ५॥
पंच परमेष्टी पद तणीरे, पंच वर्ष पुष्पनी माल ।
गुंथिने जेह चढ़ावशेरे, ते लेशे मन पाररे ॥ ए.।। ६॥
पृथवी श्रप तें वायरेरे, ते नहीं समिकत जीनरे ॥ एम.॥।।।
हलु कर्मी भवी प्राणियारे, पूजो माने सुदेन ।
मेघ सुनी कहे जिन तणीरे, सेवा वंक्क नितमेनरे ॥ ए.॥ ॥।।

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

॥ समाप्तोऽयं ग्रंथः ॥



ī

#### **\* श्रादर्श मुनि** \*

इस प्रन्थ के अन्दर प्रसिद्धवक्ता पिएडत ग्रुनि श्री १००८ श्री चौथमलजी महाराज के किये हुने सामाजिक धार्मिक, सदाचार, दयामयी आदि कई महत्व पूर्ण कार्यों का दिग्दशन कराया गया है। साथ ही में जैन धर्म की प्राचीनता. के विषय में अनेक विदेशी विद्वानों की सम्म-तियों सहित व अन्य मत के प्रन्थों के प्रमाणों से तुलना करते हुए अच्छा प्रकाश डाला गया है। पुस्तक अति उत्तम उपयोगी एवम् हर एक के पढ़ने योग्य है। इसकी तारीफ अनेक अखवार वालोंने और विद्वानों ने की है।

इस में राजा महाराजाओं के व सेठ साहुकारों के २० उम्दा आर्ट पेपर पर चित्र हैं पृष्ठ संख्या ४५० रेशमी जिल्द होते हुए भी मूल्य लागत मात्र से कम रू० १।) और राज संस्करण का मूल्य रू० २) रक्खा गया है डाक खर्च अलग होगा।

पताः-श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम ।



# खुश खबर।

सर्व सजनों को विदित हो कि वैशाल सुदि

५ संवत् १९८६ को श्रीजैनोद्य पुस्तक प्रकाशक
समिति ने "श्रीजैनोद्य प्रिंटिंग प्रेस" के नाम
से एक प्रेस कायम किया है। इस प्रेस में हिंदी,
श्रंग्रेजी, संस्कृत, मराठी का काम बहुत अच्छा
श्रीर स्वच्छ तथा सुन्दर छापकर ठीक समय पर
दिया जाता है। छुपाई के चार्जेज़ वगैरा भी
किकायत से लिये जाते हैं।

अत एव धर्म प्रेमी सज्जन, छुपाई का काम भेजकर धर्म परिचय देने की कृपा करेंगे, ऐसी आशा है।

निवेदक:-

मैनेजर

श्रीजैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, रततामः

#### ॥ ॐ॥

### 🤻 सुनहरी नामावली 🤻

जिन जिन महानुभावों ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित कराने में, श्रार्थिक सहायता प्रदान की है उन को शतश घन्यवाद देते हैं। श्रीर उन के शुभ नाम श्राभार सहित निम्न प्रका-शित किए जाते हैं॥

७५०) श्री० सेठ नेमीचंदजी सरदारमलजी ग्रु. नागपुर ७५०) " सेठ मूलचन्दजी तिलोचन्दजी मु. पारसेवनी " जालमचन्दजी मगनीरामजी .. . ग्रु. पीपलखंटा १०१) ६१) " प्रभुलालजी मंगलचन्दजी . मु. सेलुवजार **५१)** " मयाचन्दजी शंभुरामजी ... मु. नागपुर " गंभीरमलजी गुलावचंदजी तातेड ग्रु. चांदोड़. प्रश " दनुतमलजी हीरालालजी गुगलिया मु.बाबुलगांव **48)** '' कपूरचन्दजी पन्नालालजी मु. वाबुलगांव बजार **५१)** " कालूरामजी मुलतानमलजी सांवरा मु. उमरावती . ሂደ) " अमोलकचन्दजी दुलीचन्दजी मु. खापा **४**१) " गुलायचन्दजी मुनोत A 8) म्र. अमरावती

| ५१) श्री० छोगमलजी घेकलचन्दर्ज  | तिरखेडी, गोंदिया    |
|--------------------------------|---------------------|
| ४१) " परताबमलजी लखमीचन्द्र     | नी गोठी मु. बदनूर   |
| ५०) " बुधमलजी शिवजीरामजी       | बोथरा म्र. पारसेवनी |
| ३५) " जेठमलजी राउतमलजी लुं     | क्ड मु. पुलगांव     |
| ३१) " उदेचन्दजी शोभाचन्दजी     | गांघी मु. हिंगनघाट  |
| २५) " श्रासकरगाजी रामलालजी     | बुरड़ मु. शिराला    |
| २५) " नथमलजी मूथा              | ., ,, ,,, ,,,,      |
| २५) ' गोवरधनजी घवरचन्दजी बे    | रिदिया मु. दाभा     |
| २५) ,, नानाजी नकसी माई         | मु. नागपुर          |
| २५) ,, मोहनलालजी भेरुदानजी     |                     |
| २५) ,, भीकमचन्दजी लखमीचंदज     |                     |
| २५) ,, श्रमृतनालजी गोडीलालज    |                     |
| २५) ,, मोतीलालजी गुलाबचन्दजी   |                     |
| २५) ,, घेवरचंदजी नेमीचंदजी बाग |                     |
| २५) ,, कपूरचंदजी खाप्या        | मु॰ कवठा            |
| २५) ,, घोकलचंदजी घनराजजी क     |                     |
| २५) ,, दीपचंदजी बंब            | मु० श्रोटकनी        |
| २१) ,, केशरीमलजी धनराजजी मुन   |                     |
| २१) ,, प्रवापमलजी हजारीमलजी व  |                     |
| २१) ,, रतनमलजी कुन्दनमलजी      | ग्रु०मंगलूरपीर      |
| २१) " अमरचंदजी पुगलिया         | मु० नागपुर          |

| २१) श्री० माखकचंदजी सेरमलजी     | मु॰शदर(सदर)           |
|---------------------------------|-----------------------|
| २५) ,, स्रजमलजी मानमलजी         | मु० सदर               |
| २१) ,, उदेराजजी कालूरामजी मुक   | धानकी (येवतमाल)       |
| २०) ,, हीरालालजी ताराचंदजी लोढ  | ा ग्रु०चांदड वजार     |
| २१) ,, कस्तूरचंदजी सुरजमलजी .   | ··· ··· ··· · ·       |
| १७) ,, पोपटलाल विकमसी           | मु०नागपुर             |
| १५) ,, मन्नालालजी फूलचंदजी वेद  | सु०हिंगन <b>घा</b> ट  |
| १५) ,, दलीचंदजी नजुलालजी        | मु० सद्र              |
| १५) ,, धनराजजी उदेचंदजी         | मु०उमरावती            |
| २०) " मास्यकचंदजी त्रासकरस्यजी  | मु० बोरी              |
| ११) " नथमलजी श्रासाणी           | मु॰ नागपुर            |
| ११) ,, मेजालालजी नथमलजी         | मु० नागपुर            |
| ११) ,, सिवारामजी दीपचंदजी बोथ   | _                     |
| ११) ,, भीकमचंदजी लखमीचंदजी      | -                     |
| ११) ,, हीरालालजी पूरणमलजी ता    | _                     |
| ११) ,, प्रतापमलजी दीपचंदजी कांक | रिया ग्रु०चांदोड्बजार |
| ११) ,, बुधमलजी किशनलालजी रा     | का मु॰ ", "           |
| ११) ,, वालचंदजी दीपचंदजी        | मु॰ कलमजापुर          |
| ११) ,, सरदारमलजी समीरमलजी       |                       |
| ११) " घोगमलजी तखतमलजी           | मु० नागपुर            |
| ११) ,, छोगमलजी मिश्रीमलजी       | म्रु० पोहोर           |
|                                 |                       |

| ·११)        | श्री | ॰ टीकमचन्दजी उत्तमचन्दजी ब | ोतरा ग्रु० पारसेवनी |
|-------------|------|----------------------------|---------------------|
| <b>११)</b>  | "    | ' सरदारमलजी तनसुखदासजी     | go "                |
| ·११)        | 77   | मूलचन्दजी तिलोकचन्दजी से   | ठिया <b>मु</b> ० "  |
| <b>११)</b>  | 77   | छोटमलजी पूनमचन्दजी बार     | रिचा ग्र० मंगलूर    |
| <b>११)</b>  | ,3   | म्बचन्दजी मोतीलालजी कोर्वे | टेचा ग्रु० बोदवड़   |
| <b>११)</b>  | "    | विरदीचन्दजी कुंदनमलजी गो   | लिखा मु० वाकोद      |
| <b>११)</b>  | "    | हभीरमलजी फूलचन्दजी छल      | ाणी सु० तराला       |
| <b>११)</b>  | **   | बुलाकीचन्दजी मंगलचन्दजी ह  | बुचा मु. श्रमरावती  |
| ( } }       | **   | 11                         |                     |
| (} }        | "    |                            |                     |
| <b>११)</b>  |      | जेठा भाई संघकी तरफ से      |                     |
| <b>११)</b>  |      | सुरजमलजी बसराजजी बाफन      |                     |
| <b>ξ</b> ;) |      | केवलचन्दजी मिसरीमलजी बे    | तिरा मु०पारसेवती    |
| (\$\$       |      |                            | ग्रु० चांदूर        |
| (88         |      | मंगलचन्दजी जीवनरामजी       | ñ                   |
| (0)         |      | उमेद्मलजी चुन्नीलालजी      | ग्जु० रालेगांव      |
| 80)         |      | चन्दनमल्जी लालचन्दजी पगा   |                     |
| •           |      | ति हसीवाई मिसरीवाई         | ग्रु० सोनाई         |
|             |      |                            | ग्रु०हेदराबाद       |
|             |      | छोगमलजी घोकलचन्दजी         | मु०,तीरखेड़ी        |
| ส)          | "    | जसराजजी लालचन्दजी          | ग्रु० उमरावती       |

| ५) श्री० भूरमलजी केसरीमलजी                         | ग्रु० सदर         |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| ५) "र्खीवराजजी                                     | मु॰ .             |
| ५) " छोटमलजी वांठिया                               | मु० नागपुर        |
| <ul><li>भ) " ऋस्तुरचन्दजी भभृतमलजी</li></ul>       | म्रु० पोहना       |
| <ul> <li>भ) " जेठमलजी जुवानमलजी जांगल</li> </ul>   | ा ग्रु॰ कामठी     |
| प) <sup>11</sup> चौथमलजी बुंदेला                   | मु० नागपुर        |
| <ol> <li>भ) "शिवलालजी बावुलालजी रांक</li> </ol>    | । ग्रु० चांडूखजार |
| <ol> <li>अमरचन्दजी हीरालालजी खेत</li> </ol>        | रपाल मु॰ कुम्हा   |
| <ol> <li>भ) " जवारमलजी मोहनलालजी ला</li> </ol>     |                   |
| <ol> <li>भ नत्थुलालजी वलीरामजी .</li> </ol>        | मु. फैजपुर        |
| <ol> <li>भ्रुलचन्जी तिलोकचन्दजी</li> </ol>         | यु. पारसवनी       |
| <ol> <li>भ) ,, उदेराजजी हीरालालजी कोठार</li> </ol> | ि मुः कामठी       |
| ५) ,, पोकरचन्दजी सेठिया .                          | . मु.             |
| ४) ,, हमीरमलजी मुलतानमलजी ही                       | रालालजी बारड      |
| ५) ,, वछराजजी श्रमोत्तखचन्दजी वो                   | थरा मु. पारसेवनी  |
| <ol> <li>भ) ,, कुन्दनमलजी लंकड़</li> </ol>         | म्रु. पुलगांग     |
| ५) ,, गंभीरमलजी सिरेमलजी खुंकड़                    | मु. पुलगांव       |
| ५) ,, पनालालजी तातेड़                              | मु. बाबुलगांव     |
| ५) ,, गंगारामजी धनराजजी वातर                       |                   |
| ५) 🥠 श्रीमती सौ० सोनी वाई                          | मु. बदनूर         |
| ५) "तेजराजजी सजनराजजी छुंकड़                       | मु. दारवा         |
|                                                    |                   |

| A) à | श्री०     | हत्रारीमलजी चोराड़िया मु. गोंदिया     |
|------|-----------|---------------------------------------|
| Ä)   | "         | कवलचन्दजी समरथमलजी वोतरा मु. पारसेवनी |
| Ä)   | "         | लालचंदजी तातेड़ मु. श्रमरावती         |
| A)   | "         | घवरचंदनी मिसरीलालजी मु. ,,            |
| Ä)   | "         | जसराजजी किशनलालजी वाठिया मु. ,,       |
| ਸ਼)  | "         | जवारमलजी गयेशमलजी मु. त्रइनरा         |
| Ä)   | ,,        | छगनमलजी जसराजजी छलाखी मु. वाबुल गांव  |
| ਸ਼)  | "         | लखमीचंदजी माणकचन्दजी मु. धामणगांव     |
| Ä)   | "         | जसराजजी मूथा                          |
| ਸ਼)  | 77        | हंसर। जजी नथमलजी छलाखी मु. बाबुलगांव  |
| 8)   | "         | सोभागम्लजी मु. वायफल                  |
| 8)   | "         | वक्रराजजी अमोलखचन्दजी                 |
| 8)   | "         | जवेरचन्दजी भेघराजजी मु. बरोरा         |
| 8)   | "         | गणेशमलजी तातेड़ म. म. खापा            |
| 8)   | "         | सलराजजी छलायी मु. बाबुलगांव           |
| 8)   | "         | केवलचंदजी लुग्थिया मु. उमरावती        |
| 8)   | <b>57</b> | धनराजजी गंभीरमलजी गांग मु. कवठा       |
| 8)   | ?}        | म्लचंदजी कसरीचंदजी कोचर मु. परतवाड़ा  |
| 8)   | "         | भारमलजी रतनसी कच्छका मु. उमरावती      |
| ₹)   | "         | मुलतानमलजी चुन्नीलालजी कटारिया        |
| ₹)   | .,        | धनराजजी बर्द्धेशन .६.ग्रागार          |

| २) श्री० मोमजी बोहरा               | मु० वरोरा          |
|------------------------------------|--------------------|
| २) " नागरमलर्जी राजमलर्जी          | मु॰ ,,             |
| २) ,, जसराजजी चुन्नीलालजी          | मु० ,,             |
| २) ,, ताराचंदजी तुलसी              | मु० पारसेवनी       |
| २) ,, खेमचंदजी चारिंद्या           | मु० नागपुर         |
| २) " नेमचंदजी भगवानदासजी           | मु० पोहना          |
| २) " तिलोकचंदजी सिवराजजी           | मु० वाको <b>द</b>  |
| २) ,, दीरालालजी चम्पालालजी         | मु० बाबुल गांव     |
| २) ,, मूलचंदजी चंदनमलजी            | मु० कामठी          |
| २) ,, गुलायचंदजी वलदोड़ा           | मु॰ "              |
| २) ,, ख्वचंदजी सेसमलजी मुनोत       | मु० उमरावती        |
| २) ,, मूलचंदजी छाजेड़              | मु० इंचवा          |
| २) ., पूनमचंदजी निमाजिया           | मु० सामरो <b>द</b> |
| २) ,, जतनसिंहजी                    | मु० रेवती          |
| २) ,, नेमीचंदजी सुराणा             | मु० श्रमरावती      |
| २) ,, बुंद्नमलजी बक्तावरमलजी मु॰ र | ते।टोती(मारवाड्)   |
| २) " हीरालालजी टीकमचंदजी           | मु० घामड् गांव     |
| २) ,, वहरकमलजी ल्याकरणजी .         | **** *** ***       |
| २) ,, मूलचंदजी इंदरचंदजी           | **** **** ***      |
| २) ,, म्लचंदजी गुलावचंदजी          | ••• •••            |
| २) ,, हरकमलजी माण्कचंदजी           | •••                |

| १) श्री॰ ज्ञानराजजी                           | ••••           |
|-----------------------------------------------|----------------|
| १) ,, केंसरीमलजी लोड़ा                        | मु० कामठी      |
| १) ,, हिम्मतमलर्जा                            | मु० नागपुर     |
| १) ,, चंदनमलजी ताराचंदजी                      | मु० कामठी      |
| १)श्रीमती जमना बाई                            | ••••           |
| <ol> <li>श्रीमान् कपूरचंदजी ललवानी</li> </ol> | मु० नसीरावाद   |
| १) ,, पानसुखदासजी नोरतनमलजी                   |                |
| १) ,, रूपचंदजी पोतालालजी                      | **** **** **** |
| १) ,, उदेराजजी सिंगी                          | **** **** **** |
| १) " मूलचंदजी कुंदनमलजी                       | **** **** **** |
| १) ,, मुलतानमलजी बाड़िया                      | *****          |
| १) ,, मोनमलजी बाड़िया                         | *** **** ****  |
| १) ,, प्नमचंदजी तातेड़                        | ••••           |
| १) ,, रतनचंदजी छाजेड़                         | ••••           |
| ३३६३ कुल,                                     |                |
|                                               |                |